#### भगवत्-पुष्पदन्त-भूतबलि-प्रणीतः

## षट्खंडागमः

श्रीवीरसेनाचार्य-विरचित-धवला-टीका-समन्वितः।

तस्य

चतुर्थखंडे वेदनानामधेये

हिन्दीभापानुबाद-नुलनात्मकिष्णण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टे सम्पादितानि वेदनानुयोगद्वारगर्भितानि वेदनाक्षेत्रविधान-वेदनाकालविधानानुयोगद्वाराणि

सम्पादक

नागपुर-विश्वविद्यालयन्त्रसम्ब पाली-प्राप्तविभागात्पक्ष णगः णः, णन्णतः चीः, जी तिद् जलुपाविधारी हीरालाली जैनः

> महसम्पारक प बारुचन्द्र सिद्धान्तशासी

संद्रोधने सहायक डा नेमिनाथ तनयः आदिनाथ उपाष्पाय एम ए, दी. निट.

प्रकाशकः

श्रीमन्त द्रांट जितायराय लक्ष्मीचन्द्र जैन-साहित्योद्धारक-पाट-कार्यालय अमरावती (जरार)

ति स २०११ ]

वीर-निर्वाण मनत २४८१

िई. स. १९५५

## SATKHANDĀGAMA

OF

## PUȘPADANTA AND BHŪTABALI

HTIW

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

VOL. XI

Vedanāksetravidhāna-Vedanākalavidhāna Anuyogadwāras

Lddel

with translation, notes and indexes

BY

Dr. HIRALAL JAIN, H C, LT, B, D ITTT

ASSISTED BY
Pandit Balchandra

Siddhänt i Shästri

with the cooperation of

Dr. A. N. UPADHYE, M. A., D. LITI.

Published by

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra, Jama Sāhitya Uddhāraka Fund Kāryālaya, AMRAVATI (Berar)

1955

Price Rupees Twelve Only

प्रकाशकं— श्रीमन्त शेठ शितावराय लक्ष्मीचन्द्र जैन-माहिलोद्धारक फड कार्याल्य अमरावती (बरार)



मुड़क— १-४९ फार्म—मग्स्यती मुड़णात्य, अमरावती, म. प्र. शेप—र घुनाथ डिपाजी डेसाई न्यू भारत धिटिंग प्रेम, ६ केल्याडी, गिरगॉॅंब, बम्बई ४.

## THE SATKHANDĀGAMA

OF

#### PUŞPADANTA AND BHÜTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

#### VOL. XI

Vedanāksetravidhāna-Vedanākalavidhāna Anuyogadwāras

Edited

with translation, notes and indexes

BY

Dr. HIRALAL JAIN, M A, LL, B., D. LITT.

ASSISTED BY

Pandit Balchandra

Siddhänta Shāstri

with the cooperation of

Dr. A. N. UPADHYE, M. A., D. LITT.

Published by

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,

Jama Sāhitya Uddhāraka Fund Kāryālaya, AMRAVATI (Berar)

1955

Price Rupees Twelve Only

] 1

#### Publichen by-

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra, Jama Sahitya Uddramaka Fund Karyalaya AMPAVATI (Beran)



Printer-

Portan 1-19 Saranwati Printing Press, Amraoti, M. P.

> Peat-R D Desai, New Bharat P Press, 6, Kelewadi, Girpaon, Bombay 4.

## विषय-सूची

|          |                              | áā         |
|----------|------------------------------|------------|
| <b>?</b> | प्राक्-कथन                   | <b>દ્</b>  |
|          | <b>१</b>                     |            |
|          | प्रस्तावना                   |            |
| १        | विषय-परिचय                   | 9          |
| -        | विषयसूची                     | <b>{</b> 8 |
| ३        | <b>গ্রু</b> দ্বিদর           | १९         |
|          | ર                            |            |
|          | मूळ, अनुवाद और टिप्पण        |            |
| १        | वेदनाक्षेत्रविधान            | १७४        |
| 7        | वेदनाकालविधान                | ७५-३६८     |
|          | <b>ર</b>                     |            |
|          | परिशिष्ट                     |            |
| <b>१</b> | सूत्रपाठ                     |            |
|          | वेदनाक्षेत्रविधानका सूत्रपाठ | 8          |
|          | वेदनाकालविधानका सूत्रपाठ     | 8          |
| २        | ^                            | १५         |
| ३        | प्रन्थोह्रेख                 | १५         |
| 8        | पारिभाषिक शब्द-सूची          | १५         |
|          |                              |            |

#### प्राक्-कथन

षद्खंडागम भाग १० के प्रकाशनके पश्चात् इतने शीघ्र प्रस्तुत भाग ११ को पाकर पाठक प्रसन्न होगे, और प्रकाशनसम्बन्धी पूर्व विलम्बके लिये हमे क्षमा करेंगे, ऐसी आशा है।

इस भागके प्रथम १९ फार्म अर्थात् पृष्ठ १ से १५२ तक पूर्वानुसार सरस्वती प्रेस, अमरावतीमें छपे हैं, और शेष समस्त भाग न्यूभारत प्रेस, वम्बई, में छपा है। इस कारण यदि पाठकोको टाइप, कागज व मुद्रण आदिमे कुछ द्विरूपता व दोष दिखाई दे तो क्षमा करेंगे। यदि बम्बईमें मुद्रणकी व्यवस्था न की गई होती तो अभी और न जाने कितने काल तक इस भागके पूरे होनेकी प्रतीक्षा करनी पड़ती।

बम्बईमें इसके मुद्रणकी व्यवस्था करा देनेका श्रेय श्रद्धेय प० नाथूरामजी प्रेमीको है। इस कार्यमें हमे उनका औपचारिक रूपमात्रसे नहीं, किन्तु यथार्थत तन, मन और धनसे सहयोग मिला है जिसके लिये हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ है। उनकी वडी तीव अमिलापा और प्रेरणा है कि धवलशास्त्रका सम्पादन-प्रकाशन-कार्य जितना शीघ्र हो सके पूरा कर देना चाहिये, और इसके लिये वे अपना सब प्रकार सहयोग देनेके लिये तैयार हो गये हैं।

इस कार्यकी शेष सब व्यवस्था पूर्ववत् स्थिर रही है जिसके लिये हम धवलाकी हस्तलिखित प्रतियोके स्वामियोके तथा सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी व व्यवस्थापक समितिके अन्य सदस्योंके उपकृत हैं।

सहारनपुरिनवासी श्री रतनचद्रजी मुख्तार और उनके भाता श्री नेमिचन्द्रजी वकील इन सिद्धान्त प्रयोके स्वाध्यायमे असाधारण रुचि रखते हैं, यह हम पूर्वमें भी प्रकट कर चुके हैं। यही नहीं, वे सावधानीपूर्वक समस्त मुद्रित पाठपर ध्यान देकर उचित सशोधनोकी सूचना भी मेजनेकी कृपा करते हैं जिसका उपयोग शुद्धिपत्रमे किया जाता है। इस भागके लिये भी उन्होंने अपने सशोधन मेजनेकी कृपा की। इस निस्पृह और शुद्ध धार्मिक सहयोगके लिये हम उनका बहुत उपकार मानते हैं।

पाठक देखेंगे कि भाग १२ वाँ मी प्राय इसके साथ ही साथ प्रकाशित हो रहा है, जिससे पूर्वविलम्बका हमारा समस्त अपराध क्षम्य सिद्ध होगा।

नागपुर, ३ फरवरी १९५५

हीरालाल जैन

## विषय-परिचय

\_\_\_\_\_

वेदना महाधिकारके अन्तर्गत जो वेदनानिक्षेपादि १६ अनुयोगद्वार है उनमेसे आर्टिक ४ अनुयोगद्वार पुस्तक १० मे प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तकमे उनसे आगेक वेदनाक्षेत्रविधान और वेदनाकालविधान ये २ अनुयोगद्वार प्रकाशित किये जा रहे हैं।

#### ५ वेदनाक्षेत्रविधान

द्रव्यविधानके समान इस अनुयोगद्वारमे भी पदमीमासा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, ये तीन अनुयोगद्वार हैं। यहाँ प्रारम्भमें श्री वीरसेन स्वामीने क्षेत्रविधानकी सार्धकता प्रगट करने हुए प्रथमत. नाम, स्थापना, द्रव्य व भावके मेदसे क्षेत्रके ४ भेद वतला कर उनमेंसे नोआगमद्रव्यक्षेत्र (आकाश) को अधिकारप्राप्त बतलाया है। ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूप पुद्गल द्रव्यका नाम वेदना है। समुद्धातादि रूप विविध अवस्थाओंमें सकोच व विस्तारको प्राप्त होनेवाले जीवप्रदेश उक्त वेदनाका क्षेत्र है। प्रकृत अनुयोगद्वारमे चूँकि इसी क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई है, अत्रप्व 'वेदनाक्षेत्रविधान' यह उसका सार्थक नाम है।

- (१) पदमीमांसा—जिस प्रकार द्रव्यविधान (पु. १०) के अन्तर्गत पदमीमासा अनुयोगद्वारमें द्रव्यकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी वेदनाके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य व अजघन्य तथा देशामशिकभावसे सूचित सादिअनादि पदोकी प्ररूपणा की गई है, ठीक उसी प्रकारसे यहाँ इस अनुयोगद्वारमें भी उन्हीं १३ पदोंकी क्षेत्रकी अपेक्षा प्ररूपणा की गई है। उससे यहाँ कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है (देखिए द्रव्यविधानका विपयपरिचय प्रस्तावना पू. २-४)।
- (२) स्वामित्व अनुयोगद्वारमे उत्कृष्ट पद विषयक स्वामित्व और जघन्य पद विषयक स्वामित्व, इस प्रकार स्वामित्वके २ मेद बतलाकर प्रकरण वश यहाँ जघन्य व उत्कृष्टके विषयमे निश्चित पद्धितिके अनुसार नामादि रूप निक्षेपविधिकी योजना की गई है। इसमे नोआगमद्रव्य- जघन्यके ओघ और आदेशकी अपेक्षा मुख्यतया २ मेद बतलाकर फिर उनमेंसे भी प्रत्येकके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा ४-४ मेद बतलाये हैं। उनमें ओघकी अपेक्षा एक परमाणुको द्रव्य-जघन्य कहा गया है। कर्मक्षेत्रजघन्य और नोकर्मक्षेत्रजघन्यके मेदसे क्षेत्रजघन्य दो प्रकारका है। इनमें सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहनाका नाम कर्मक्षेत्रजघन्य और एक आकाशप्रदेशका नाम नोकर्मक्षेत्रजघन्य बतलाया है। एक समयको कालजघन्य और परमाणुमें रहनेवाले एक स्निग्धल आदि गुणको भावजघन्य कहा गया है। आदेशत तीन प्रदेशवाले स्वत्यकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध द्रव्यजघन्य, तीन आकाशप्रदेशोमे अधिष्ठित द्रव्यकी अपेक्षा दो आकाशप्रदेशोमें अधिष्ठित द्रव्यक्षेत्रजघन्य, तीन समय परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो

समय परिणत द्रव्य कालजघन्य, तथा तीन गुण-परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो गुण-परिणत द्रव्य भावजघन्य है। इसी प्रकारसे आदेशकी अपेक्षा इन द्रव्यजघन्यादिके मेदोकी आगे भी कल्पना करना चाहिये। जैसे—चार प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला तथा पाँच प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा चार प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशकी अपेक्षा द्रव्यजघन्य है, इत्यादि। यही प्रक्रिया उत्कृष्टके सम्बन्धमें भी निर्दिष्ट की गयी है। विशेष इतना है कि यहाँ ओघकी अपेक्षा महास्कन्धको द्रव्य-उत्कृष्ट, लोकाकाशको कर्मक्षेत्र-उत्कृष्ट, आकाशद्रव्यको नोकर्मक्षेत्र-उत्कृष्ट, अनन्त लोकोको काल-उत्कृष्ट, और सर्वोत्कृष्ट वर्णादिको भाव-उत्कृष्ट कहा गया है।

आगे इस अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि आठ कर्मीकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य वेदनाये किन किन जीवोके कौन कौनसी अवस्थाओमें होती हैं, इस प्रकार इन वेदनाओके स्वामियोकी विस्तारसे प्ररूपणा की गयी है । उदाहरणस्वरूप क्षेत्रकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा करते हुए वतलाया गया है कि एक हजार योजन प्रमाण आयत जो महामत्स्य स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित है, वहा वेदना-समुद्धातको प्राप्त होकर जो तनुवातवलयसे सल्म्न है तथा जो मारणान्तिकसमुद्धातको करते हुए तीन विम्नह्वताण्डकोको करके अनन्तर समयमें नीचे सातवीं पृथिवीके नारिकयोमे उत्पन्न होनेवाला है उसके ज्ञानावरण कर्मकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना होती है । इस उत्कृष्ट वेदनासे भिन्न ज्ञानावरणकी क्षेत्रकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट वेदना है । इसी प्रकारसे दर्शनावरण आदि शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदनाओकी प्ररूपणा की गयी है । वेदनीय कर्मकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना लोकपूरण केवलिसमुद्धातको प्राप्त हुए केवलीके कही गयी है ।

ज्ञानावरणकी क्षेत्रत जघन्य वेदना ऐसे सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवके बतलायी है जो ऋजुगितसे उत्पन्न होकर तद्भवस्थ होनेके तृतीय समयमें वर्तमान व तृतीय समयवर्ती आहारक है, जघन्य योगवाला है, तथा सर्वजघन्य अवगाहनासे युक्त है । इस जघन्य क्षेत्रवेदनासे भिन्न अजघन्य क्षेत्रवेदना कही गयी है । इसी प्रकारसे शेष कर्मोंकी मी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य व अजघन्य वेदनाकी यहाँ प्ररूपणा की गयी है ।

(३) अरुपबहुत्व अनुयोगद्वारमें आठो कर्मोंकी उक्त वेदनाओंके अरुपबहुत्वकी प्ररूपणा जघन्यपदिवषयक, उत्कृष्टपदिवषयक व जघन्य-उत्कृष्टपदिवषयक, इन ३ अनुयोगद्वारोके द्वारा की गयी है। प्रसग पाकर यहाँ (सूत्र ३०-९९ में) मूलप्रन्थकर्ताने सब जीवोमें अवगाहनादण्डककी मी प्ररूपणा कर दी है।

#### ६ वेदनाकालविधान

इस अनुयोगद्वारमें पहिले नामकाल, स्थापनाकाल, द्रव्यकाल, समाचारकाल, अद्धाकाल, प्रमाणकाल और भावकाल, इस प्रकार कालके ७ मेदोका निर्देश कर इनके और भी उत्तरमेदोंको वतलाते हुए तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यकालके प्रधान और अप्रधान रूपसे २ मेद वतलाये है। इनमें जो काल शेष पाच द्रव्योके परिणमनमें हेतुभूत है वह प्रधानकाल कहा गया है। यह

प्रधानकाल कालाणु स्वरूप होकर सख्यामें लोकाकाशप्रदेशोके बराबर, रत्नराशिके समान प्रदेश-प्रचयसे रहित, अमूर्त एव अनादि-निधन है। अप्रधानकाल सचित्त, अचित्त और मिश्रके मेदसे तीन प्रकारका बतलाया है। इनमें दशकाल (डासोका समय) व मशककाल (मच्छरोका समय) आदिको सचित्तकाल, धूलिकाल, कर्दमकाल, वर्षाकाल, शीतकाल व उष्णकाल आदिको अचित्त-काल, तथा सदश शीतकाल आदिको मिश्रकालसे नामांकित किया गया है।

समाचारकाल लैकिक और लोकोत्तरके मेदसे दा प्रकार है। वन्दनाकाल, नियमकाल, स्वाध्यायकाल, व ध्यानकाल आदिरूप लोकोत्तर समाचारकाल तथा कर्षणकाल (खेत जोतनेका समय) छननकाल व वपनकाल (बोनेका समय) आदि रूप लौकिक समाचारकाल कहा जाता है। वर्तमान, अतीत व अनागत रूप काल अद्धाकाल तथा पल्योपम व सागरोपम आदि रूप काल प्रमाणकाल नामसे प्रसिद्ध हैं।

वेदनाद्रव्यविधान और क्षेत्रविधानके समान इस अनुयोगद्वारमे भी पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ये ही तीन अनुयोगद्वार हैं।

- (१) पदमीमांसा अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि कर्मों की वेदनाओं के उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि उन्हीं १३ पदोंकी प्ररूपणा कालकी अपेक्षा ठीक उसी प्रकारसे की गयी है जैसे कि द्रव्य-विधानमें द्रव्यकी अपेक्षासे और क्षेत्रविधानमें क्षेत्रकी अपेक्षासे वह की गयी है। यहाँ उससे कोई उद्घेखनीय विशेषता नहीं है।
- (२) स्वामित्व—पिछले उन दोनो अनुयोगद्वारोंके समान यहाँ भी इस अनुयोगद्वारको उत्कृष्ट पदविषयक और अनुत्कृष्ट पदविषयक इन्हीं दो मेदोमें विभक्त किया गया है । प्रकरणवश यहाँ मी प्रारम्भमें क्षेत्रके विधानके समान जघन्य और उत्कृष्टके विषयमे नामादि रूप निक्षेपविधिकी योजना की गयी है । तत्पश्चात् ज्ञानावरणादि कर्मी सम्बन्धी कालकी अपेक्षा होनेवाली उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट एव जघन्य-अजघन्य वेदनाओके स्वामियोंकी प्ररूपणा की गयी है। उदाहरणार्थ, ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीका कथन करते हुए यह बतलाया है कि जो सज्ञी पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो चुका है, साकार उपयोगसे युक्त होकर श्रुतोपयोगसे सहित है, जागृत है, तथा उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य सक्लेश-स्थानोसे अथवा कुछ मध्यम जातिके सक्लेश परिणामोसे सहित है, उसके ज्ञानावरण कर्मकी कालकी उत्कृष्ट वेदना होती है। उपर्युक्त विशेषताओसे सयुक्त यह जीव कर्मभूमिज (१५ कर्म-भूमियोमें उत्पन्न ) ही होना चाहिये, भोगभूमिज नहीं, कारण कि भोगभूमियोमे उत्पन्न जीवोके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त वह चाहे अकर्मभूमिज (देव-नारकी) हो, चाहे कर्मभूमिप्रतिभागज ( खयप्रभ पर्वतके बाह्य भागमें उत्पन्न ) हो, इसकी कोई विशेषता यहाँ अभीष्ट नहीं है। इसी प्रकार वह सख्यातवर्षायुष्क (अदृाई द्वीप-समुद्रो तथा कर्मभूमि प्रतिभागमें उत्पन्न ) और असख्यातवर्पायुष्क ( देव-नारकी ) इनमेंसे कोई भी हो सकता है। वह देव होना

चाहिये, मनुष्य होना चाहिये, तिर्यच होना चाहिये अथवा नारकी होना चाहिये, इस प्रकारकी गतिजन्य विशेषताके साथ ही यहाँ वेदजनित विशेषताकी भी कोई अपेक्षा नहीं की गयी है। वह जलचर भी हो सकता है, थलचर भी हो सकता है, और नभचर भी हो सकता है, इसकी भी विशेषता यहाँ नहीं प्रहण की गयी।

इस उत्कृष्ट वेदनासे मिन्न वेदना अनुत्कृष्ट वतलायी गई है । इसी प्रकारसे ययासम्भव भेप कर्मींकी कभी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदनाओकी विगदतासे प्ररूपणा की गर्या है। आयु कर्मकी कालत उत्कृष्ट वेदनाका निरूपण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि उत्कृष्ट देवायुके बन्धक मनुष्य सम्यादृष्टि ही होते है, किन्तु उत्कृष्ट नारकायुके वन्धक मनुष्य पर्याप्त मिथ्यादृष्टिके साथ सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यच मिथ्यादृष्टि भी होते हैं। देवोकी उत्कृष्ट आयुका बन्ध १५ कर्मभूमियोमें ही होता है, कर्मभूमिप्रतिभाग और भोगभूमियोमे उत्पन्न जीवोके उसका वन्ध सम्भव नहीं है। उत्कृष्ट नारकायुका वन्ध १५ कर्मभूमियोके साथ कर्मभूमिप्रतिभागमे मी उत्पन जीवोके होता है, भोगभूमियोमें उसका बन्ध नहीं होता। इस उत्कृष्ट देवायु और नारकायुके वन्थक सख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य व तिर्यच उसके वन्थक नहीं होते। तीनो वेटोमसे किसी भी वेदके साथ उत्कृष्ट आयुका वन्ध हो सकता है, उसका किसी वेदविजेपके साथ विरोध सम्भव नहीं है, यह जो मूल प्रन्थकारद्वारा सामान्य कथन किया गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए श्री वीरसेन स्वामीने कहा है कि वेदसे अभिप्राय यहाँ भाववेदका रहा है। कारण कि अन्यया द्रव्य स्त्रीवेटसे भी उत्कृष्ट नारकायुका वन्ध हो सकता है, किन्तु वह "आ पचमी ति सिंही इत्थीओ जित छट्ठिपुढिवि ति " इस सूत्र (मूलाचार १२-११३) के विरुद्ध होनेसे सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त द्रव्यस्त्रीवेदके साथ उत्कृष्ट देवायुका भी वन्य सभव नहीं है, क्योंकि, उसका बन्ध निर्प्रन्य िंगके साथ ही होता है, परन्तु द्रव्यक्षियोके बस्नादि त्यागरूप भावनिर्प्रन्यता सम्भव नहीं है।

कालकी अपेक्षा सब कर्मोकी जघन्य वेदनाकी प्ररूपणा करते हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मकी यह वेदना ल्रद्गस्थ अवस्थाके अन्तिम समयको प्राप्त जीवके (क्षीणकपायके अन्तिम समयमें) वतलायी गयी है। वेदना, आयु, नाम व गोत्रकी कालत जघना वेदना अयोग-केवलीके अन्तिम समयमें होती है। मोहनीय कर्मकी उक्त वेदना सूक्ष्मसाम्यरावके अन्तिम समयमें होती है। अपनी अपनी जघन्य वेदनासे भिद्ध सब कर्मोकी कालत. अजघन्य वेदना कही गयी है।

(३) अरुपवहुत्व अनुयोगद्वारमे क्रमश जघन्य पद, उत्कृष्ट पद और जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा आठो कर्मोंकी काल्वेदनाके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। इस प्रकार इन ३ अनुयोगद्वारोके समाप्त हो जानेपर प्रस्तुत वेदनाकालविधान अनुयोगद्वारा समाप्त हो जाता है। आगे चलकर उसकी प्रथम चूलिका प्रारम्भ होती है।

### चूलिका १

इस चूलिकामे निम्न ४ अनुयोगद्वार हैं—िस्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, आवाधा-काण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व। (१) स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणामें चौदह जीवसमा-सोके आश्रयसे स्थितिवन्धस्थानोके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेसे जघन्य स्थितिको कम करके एक अकके मिला देनेपर जो प्राप्त हो उतने स्थितिस्थान होते हैं। इस अल्पबहुत्वको देशामर्शक सूचित कर श्री वीरसेन स्वामीने यहाँ अल्पबहुत्वके अञ्बोगाढअल्पबहुत्व और मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व ये दो मेद बतला कर खस्थान-परस्थानके मेदसे विस्तारपूर्वक प्ररूपणा की है। अञ्बोगाढअल्पबहुत्वमे कमिविशेषकी अपेक्षा न कर सामान्यतया जीवसमासोके आधारसे जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, स्थितिबन्धस्थान और स्थितिबन्धस्थानिवशेषका अल्पबहुत्व बतलाया गया है। परन्तु मूलप्रकृतिअल्पबहुत्वमे उन्हीं जीवसमासोके आधारसे ज्ञाना-वरणादि कर्मोकी अपेक्षा कर उपर्युक्त जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्धदिके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है।

आगे जाकर "बध्यते इति बन्धः, स्थितिश्वासौ बन्धश्च स्थितिबन्धः, तस्य स्थान विशेषः स्थितिबन्धस्थानम्, अथवा बन्धन बन्धः, स्थितेर्बन्धः स्थितिबन्धः, सोऽस्मिन् तिष्ठतीति स्थितिबन्धस्थानम् " इन दो निरुक्तियोके अनुसार स्थितिबन्धस्थानका अर्थ आबाधास्थान करके पूर्वोक्त पद्धितके ही अनुसार अव्वोगाढअल्पबहुत्वमे खस्थान-परस्थान खरूपसे जघन्य व उत्कृष्ट आबाधाः, आबाधास्थान और आबाधास्थानविशेषके अल्पबहुत्वकी सामान्यतया तथा मूलप्रकृतिअल्पबहुत्वमे इन्हींके अल्पबहुत्वकी कर्मविशेपके आधारसे प्ररूपणा की गयी है। तत्पश्चात् जघन्य व उत्कृष्ट आबाधा, आबाधास्थान और आबाधाविशेप, इन सबके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा पूर्वोक्त पद्धितके ही अनुसार सम्मिलित रूपमें एक साथ भी की गयी है।

तत्पश्चात् "स्थितयो बध्यन्ते एमिरिति स्थितिबन्ध, तेपां स्थानानि अवस्थाविशेपा स्थितिबन्ध-स्थानानि" इस निरुक्तिके अनुसार स्थितिबन्धस्थानपदसे स्थितिबन्धके कारणभूत सक्लेश व विशुद्धि रूप परिणामोकी व्याख्या प्ररूपणा, प्रमाण व अल्पबहुत्व इन ३ अनुयोगद्वारोसे की गयी है। सक्लेश-विशुद्धिस्थानोका अल्पबहुत्व स्वय मूल्प्रन्थकर्ता भद्वारक भूतबलिके द्वारा चौदह जीवसमासोके आधारसे किया गया है। तत्पश्चात् स्थितिबन्धकी जघन्य व उत्कृष्ट आदि अवस्थाविशेषोके अल्पबहुत्वका भी वर्णन मूलसूत्रकारने स्वय ही किया है ।

(२) निषेकप्ररूपणा सङ्गी पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि पर्याप्त आदि विविध जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंके आबाधाकालको छोडकर उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समय पर्यन्त प्रथमादिक समयोमें किस प्रमाणसे द्रव्य देकर निषेकरचना करते है, इसकी प्ररूपणा इस अधिकारमें प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व, इन ६ अनुयोगद्वारोके द्वारा विस्तारसे की गई है।

१ यह अल्पवहुत्व श्वेताम्बर कर्मप्रकृति प्रन्थकी आचार्य मलयगिरि विरचित गंस्कृत टीकामें भी यत् किंचित् भेदके साथ प्राय ज्योंका त्यों पाया जाता है (टेखिये कर्मप्रकृति गाथा १, ८०-८१ की टीका )। इसके अतिरिक्त यहां अन्य भी दुछ प्रकरण अन्दित जैंसे उपलब्ध होते हैं।

(३) आवाधाकाण्डकप्रह्मपणामें यह बतलाया गया है कि पचेन्द्रिय सज्ञी आदि जीव आयुक्मिको छोडकर शेष ७ कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे आबाधाके एक एक समयमें पल्योपमके असल्यातवें भाग मात्र नीचे आकर एक आवाधाकाण्डकको करते हैं। उदाहरणार्थ विवक्षित जीव आवाधाके अन्तिम समयमें ज्ञानावरणादिकी उत्कृष्ट स्थितिको भी वाधता है, उससे एक समय कम स्थितिको वाधता है, दो समय कम स्थितिको भी वाधता है, तीन समय कम स्थितिको भी वाधता है, इस क्रमसे जाकर उक्त समयमें ही पल्योपमके असल्यातवें भाग मात्रसे हीन तक उत्कृष्ट स्थितिको वाधता है। इस प्रकार आवाधाके अन्तिम समयमें जितनी भी स्थितियाँ बन्धके योग्य है उन सबकी एक आवाधाकाण्डक सज्ञा निर्दिष्ट की गयी है। इसी क्रमसे आवाधाके दिचरमादि समयोके विवक्षित द्वितीयादिक आवाधाकाण्डकोको भी समझना चाहिये। यह क्रम जघन्य स्थिति प्राप्त होने तक चाछ् रहता है। यहाँ श्री वीरसेन स्वामीने चीदह जीवसमासोमें आवाधास्थानों और आवाधाकाण्डकशिकां प्रमाणकी भी प्रक्रपणा की है।

यहाँ आयु कर्मके आवाधाकाण्डकोकी प्ररूपणा न करनेका कारण यह है कि अमुक आवाधामें आयुकी अमुक स्थिति वॅधती है, ऐसा कोई नियम अन्य कर्मोंके समान आयुकर्मके विषयमें सम्भव नहीं है। कारण कि पूर्वकोटिके त्रिभागको आवाधा करके उसमें तेतीस सागरोपम प्रमाण [ उत्कृष्ट ] आयु वँधती है, उससे एक समय कम भी वँधती है, दो समय कम भी वँधती है, तीन समय कम भी वँधती है, यहाँ तक कि इसी आवाधामें क्षुद्रभवप्रहण मात्र तक आयुस्थिति वँधती है। यही कारण है कि यहाँ आयुके आवाधाकाण्डकोकी प्ररूपणा नहीं की गयी।

(४) अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारमें मूलसूत्रकार द्वारा चौदह जीवसमासोमें ज्ञानावरणादि ७ कर्मों तथा आयु कर्मकी जघन्य व उत्कृष्ट आवाधा, आवाधास्थान, आवाधाकाण्डक, नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एक आवाधाकाण्डक, जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तथा स्थितिवन्धस्थान, इन सबके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा विशद रूपसे की गयी है । आगे चलकर यहाँ श्री वीरसेन स्वामीने इस अल्पबहुत्वके द्वारा सूचित खस्थान व परस्थान अल्पबहुत्वोकी भी प्ररूपणा वहुत विस्तारसे की है ।

#### चूलिका २

इस चूलिकाके अन्तर्गत स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंकी प्ररूपणामें जीवसमुदाहार, प्रकृति-समुदाहार और स्थितिसमुदाहार ये ३ अनुयोगद्वार निर्दिष्ट किये गये हैं।

(१) जीवसमुदाहारमें यह वतलाया है कि जो जीव ज्ञानावरणादि रूप ध्रुवप्रकृतियोंके वन्धक है वे दो प्रकार होते हैं—सातवन्धक, और असातवन्धक। इसका कारण यह है कि

१ तुलनाके लिये देखिये कर्मप्रकृति १-८६ गाथाकी आचार्य मलयगिरिविर्चित सस्कृत टीका ।

साता व असाता वेदनीयके बन्धके विना उक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोका बन्ध सम्भव नहीं है। इनमें जो सातबन्धक है वे तीन प्रकार हैं —चतु स्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और दिस्थानबन्धक। असातबन्धक भी तीन प्रकार ही हैं —दिस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतु स्थानबन्धक। इनमे साताके चतु स्थानबन्धक सर्वविद्युद्ध (अतिशय मंदकपायी), उनसे उसीके त्रिस्थानबन्धक सिक्ट एतर होते हैं। असाताके दिस्थानबन्धक सर्वविद्युद्ध, इनसे त्रिस्थानबन्धक संक्ठिएतर, और इनसे मी उसके चतु स्थानबन्धक संक्ठिएतर, होते है। साताके चतु स्थानबन्धक जीव उक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिको, तथा दिस्थानबन्धक उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं। असाताके दिस्थानबन्धक उपर्युक्त प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको, तथा चतु स्थानबन्धक उक्त प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिको साथ ही असाताकी भी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं। तत्पश्चात् साता व असाताके चतु स्थानबन्धक व दिस्थानबन्धक आदि जीवोमें ज्ञानावरणकी जघन्य आदि स्थितियोको बाँधनेवाले जीव कितने हैं, तथा ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोगसे बंधनेवाली स्थितियाँ कीन कीनसी हैं, इत्यादि बतलकर छह यवोंके अधस्तन व उपरिम भागोके अस्पबहुत्वकी प्रकृतणा की गयी है।

- (२) प्रकृतिसमुदाहारमे प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व ये दो अनुयोगद्वार हैं इनमें प्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी स्थितिके बन्धके कारणभूत स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोके प्रमाणकी प्ररूपणा तथा अल्पबहुत्वके द्वारा उक्त आठो कर्मोंके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है।
- (३) स्थितिसमुदाहारमें प्रगणना, अनुकृष्टि और तीव्र-मंदता ये तीन अनुयोगद्वार हैं। इनमें प्रगणनाके द्वारा ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त पाये जानेवाले स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोकी सख्या और उनके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। अनुकृष्टिमें उपर्युक्त जघन्य आदि स्थितियोमे इन्हीं स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी समानता व असमानताका विचार किया गया है। तीव्र-मंदता अनुयोगद्वारमें जघन्य स्थिति-आदिके आधारसे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंके अनुभागकी तीव्रता व मंदताका विवेचन किया गया है। इस प्रकार द्वितीय चूलिकाके समाप्त हो जानेपर प्रस्तुत वेदनाकालविधान अनुयोगद्वार समाप्त होता है।

## विषय-सूची

| क्रम | विषय                                                                                    | पृष्ठ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | ५ वेदनाक्षेत्रविधान                                                                     |       |
| 8    | वेदनाक्षेत्रविधानमें ज्ञातन्य पदमीमासा आदि ३ अनुयोगद्वारोका उल्लेख                      | 8     |
| ۶    | क्षेत्रके सम्बन्धमें नामादि निक्षेपोकी योजना                                            | 7     |
|      | ् ( पदमीमांसा )                                                                         |       |
| ३    | पदमीमासामे क्षेत्रकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी वेदना सम्वन्धी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि         |       |
|      | १३ पदोका विचार                                                                          | 3     |
| 8    | शेप कर्मीके उक्त पदोका विचार                                                            | ११    |
|      | ( स्वामित्व )                                                                           |       |
| લ    | स्वामित्वके जघन्य व उत्कृष्ट पद्विपयक २ मेदोका निर्देश                                  | "     |
| ξ    | जघन्यके विपयमें नामादि निक्षेपोकी योजना                                                 | "     |
| ૭    | उत्कृष्टके विपयमें नामादि निक्षेपोकी योजना                                              | १३    |
| (    | क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा                         | 88    |
| ९    | क्षेत्रत. अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीकी अनेक विकल्पोमें प्ररूपणा               | २३    |
| १०   | अनुत्कृष्ट क्षेत्रविकल्पोके स्वामियोंका प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगद्वारोके द्वारा निरूपण। २७ |       |
| ११   | दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाकी प्ररूपणा          |       |
|      | ज्ञानावरणीयके समान बतलाकर वेदनीय कर्मकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीका निरूपण।               | २९    |
| १२   | वेदनीय कर्मकी अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा करते हुए प्ररूपणा आदि         |       |
|      | ६ अनुयोगद्वारोके द्वारा अनुत्कृष्ट क्षेत्रमेदोके स्वामियोका निरूपण                      | ३०    |
| १३   | वेदनीय कर्मके ही समान आयु, नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट क्षेत्रवेदना बतला कर                 |       |
|      | क्षेत्रत ज्ञानावरणीयकी जघन्य वेदनाके स्वामीका निरूपण                                    | ३३    |
| १४   | वेदनीय सम्बन्धी अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामियोकी अनेक मेदोंमें प्ररूपणा करते हुए    |       |
|      | चौदह जीवसमासोमे ऋमश वृद्धिको प्राप्त होनेवाले अवगाहनामेदोकी प्ररूपणा                    | ३६    |
|      | ( अल्पबहुत्व )                                                                          |       |
| १५   | अल्पवहुत्वप्ररूपणामें जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य-उत्कृष्ट पदविपयक ३ अनुयोग-               |       |
|      | द्वारोंका उल्लेख।                                                                       | ५३    |
| १६   | जघन्य पदकी अपेक्षा आठों कर्मोंसम्बन्धी जघन्य क्षेत्रवेदनाकी परस्पर                      |       |
|      | समानताका उल्लेख ।                                                                       | "     |
| १७   | उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी क्षेत्रवेदनाका अल्पबहुत्व ।                 | 48    |
| १८   | जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त वेदनाका अल्पवहुत्व।                                    | ५५    |
| १९   | मूल सूत्रोंद्वारा सव जीवोंमें अवगाहनामेटोके अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा।                      | 48    |

| २०  | एक सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा दूसरे सूक्ष्म जीवकी, सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा वादर जीवकी<br>तथा बादर जीवकी अपेक्षा सूक्ष्म जीवकी अवगाहना सम्बन्धी गुणाकारविशेषोका<br>उल्लेख। | ६९         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| २१  | संदृष्टिद्वारा अवगाहनामेदोंके स्वामियोका निर्देश ।                                                                                                                 | ७१         |
| ``  | ६ वेदनाकालविधान                                                                                                                                                    |            |
| १   | वेदनाकालविधानमे ज्ञातन्य ३ अनुयोगद्वारोका उल्लेख करते हुए कालके ७ मूल-                                                                                             |            |
| `   | मेदोका उल्लेख करते हुए कालके ७ मूलमेदो एवं उत्तर मेदोका स्वरूप।                                                                                                    | ७५         |
| २   | पदमीमासा आदि उक्त ३ अनुयोगद्वारोका नामोल्लेख                                                                                                                       | <i>୦</i> ୦ |
| •   | ( पदमीमासा )                                                                                                                                                       |            |
| રૂ  | पदमीमासामे कालकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना सम्बन्धी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि                                                                                         |            |
|     | १३ पदोकी प्ररूपणा                                                                                                                                                  | ७८         |
| 8   | शेप 🖲 कर्मोंकी कालवेदनाके उक्त १२ पदोका विचार                                                                                                                      | ८५         |
|     | (स्वामित्व)                                                                                                                                                        |            |
| ٩   | स्यामित्वके जघन्य व उत्कृष्ट पद्विपयक २ मेदोका निर्देश                                                                                                             | "          |
| ६   | जघन्यके विषयमें नामादि निक्षेपोकी योजना                                                                                                                            | "          |
| 9   | उत्कृष्टके विपयमे नामादि निक्षेपोंकी योजना                                                                                                                         | ८६         |
| <   | कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा                                                                                                        | <b>ረረ</b>  |
| ९   | कालकी अपेक्षा अनेक भेदोमें विभक्त अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामियोकी<br>प्ररूपणा                                                                             | ९१         |
| १०  | प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगद्वारोके द्वारा उक्त अनुत्कृष्ट स्थानविकल्पोके स्वामियोकी<br>प्ररूपणा ।                                                                       | १०८        |
| ११  | झानावरणीयके ही समान शेप ६ कर्मोंकी भी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदना वतलाकर                                                                                             | 100        |
| ••  | आयु कर्मकी उत्कृष्ट काल्वेदनाके स्वामीका निरूपण ।                                                                                                                  | ११२        |
| १२  | कालकी अपेक्षा आयु कर्म सम्बन्धी अनुत्कृष्ट वेदनाकी प्ररूपणा ।                                                                                                      | ११६        |
| १३  | कालकी अपेक्षा जघन्य ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीका विवेचन ।                                                                                                           | ११८        |
| \$8 | कालकी अपेक्षा अजघन्य ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामिमेदोकी प्ररूपणा।                                                                                                     | १२०        |
| १५  | दर्शनावरणीय और अन्तराय सम्बन्धी जघन्य व अजघन्य वेदनाओकी ज्ञानावरणसे<br>समानताका उल्लेख ।                                                                           | १३२        |
| १६  | कालकी अपेक्षा जघन्य वेदनीयवेदनाके स्वामीका निर्देश।                                                                                                                |            |
| १७  | वेदनीयकी अजघन्य वेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा।                                                                                                                         | "<br>१३३   |
| १८  | आयु, नाम और गोत्र सम्बन्धी जघन्य-अजघन्य कालवेदनाओकी वेदनीयवेदनासे                                                                                                  |            |
|     | समानताका उल्लेख ।                                                                                                                                                  | १३४        |
| १९  | कालकी अपेक्षा जघन्य व अजघन्य मोहनीयवेदनाओके स्वामियोका उल्लेख                                                                                                      | १३५        |
|     | ( अल्पबहुत्व )                                                                                                                                                     |            |

| २० | अल्पवहुत्व प्ररूपणामें जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य-उत्कृष्ट पदविपयक ३ अनुयोग-             |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | द्वारोका निर्देश ।                                                                     | १३६ |
| २१ | जघन्य पदकी अपेक्षा आठो कर्मोंकी जघन्य वेदना सम्बन्धी परस्पर समानताका                   |     |
|    | उल्लेख ।                                                                               | १३७ |
| 77 | उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा आठो कर्मौंकी वेदनाका अल्पवहुल ।                                  | "   |
| २३ | जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त कर्मवेदनाका अल्पबहुत्व।                               | १३८ |
|    | प्रथम चूिलका                                                                           |     |
| २४ | मूलप्रकृति-स्थितिवन्धकी प्ररूपणामें स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा,            |     |
|    | आवाधाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व, इन ४ अनुयोगद्वारोका निर्देश करके                    |     |
|    | उनकी आवश्यकताका दिग्दर्शन ।                                                            | १४० |
|    | ( स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा )                                                            | •   |
| २५ | चौदह जीवसमासोमें स्थितिवन्धस्यानोका अल्पबहुत्व ।                                       | १४२ |
| २६ | इस अल्पबहुत्वद्वारा सूचित चार प्रकारके अल्पबहुत्वमेंसे स्वस्थान अन्बोगाढ               | •   |
| •  | अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा ।                                                                | १४७ |
| २७ | परस्थान अन्वोगाढअल्पबहुत्व ।                                                           | १४८ |
| २८ | स्वस्थान मूलप्रकृतिअल्पवहुत्व ।                                                        | १५० |
| २९ | चीदह जीवसमासोमें आठो कर्मोंका परस्थान अल्पबहुत्व ।                                     | १५४ |
| ३० | व्युत्पत्तिविशेपसे स्थितिवन्धस्थानका अर्थ आबाधास्थान करके उनकी प्ररूपणा,               |     |
|    | प्रमाण और अल्पवहुत्वके द्वारा व्याख्या।                                                | १६२ |
| ३१ | प्रस्तुत अल्पवहुत्व प्ररूपणामें स्वस्थान अन्वोगाढअल्पबहुत्व।                           | १६३ |
| ३२ | परस्थान अन्वोगाढअल्पवहुत्व ।                                                           | १६४ |
| ३३ | स्वस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व ।                                                        | १६६ |
| ३४ | परस्थान मूलप्रकृतिअल्पयहुत्व ।                                                         | १६९ |
| ३५ | उपर्युक्त दोनो अल्पवहुत्वदण्डकोंकी सम्मिलित प्ररूपणामे स्वस्थान अन्वोगाढ-              |     |
|    | अल्पवहुत्व                                                                             | १७७ |
| ३६ | परस्यान अन्त्रोगाढअल्पबहुत्व                                                           | १७९ |
| ३७ | स्वस्यान मूलप्रकृतिअल्पवहुत्व                                                          | १८२ |
| ३८ | परस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व                                                           | १९० |
| ३९ | चीदह जीवसमासोमें सक्लेश-विशुद्धिस्थानोका अल्पबहुत्व                                    | २०५ |
| ४० | जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिवन्यका अल्पवहुत्व                                               | २२५ |
|    | ( निपेकप्ररूपणा )                                                                      |     |
| ४१ | अनन्तरोपनिया द्वारा पचेन्द्रिय सुज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोमें ज्ञानावरण, दर्शना- |     |
|    | वरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मोंकी निपेकरचनाका क्रम                                       | २३८ |

| द्वितीय | चूलिका |
|---------|--------|
| 10,111  | Z      |

| ६२         | इस चूलिकाके अन्तर्गत स्थितिबन्धाध्यवसायप्ररूपणामे जीवसमुदाहार, प्रकृति-                      |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | समुदाहार और स्थितिसमुदाहार, इन तीन अनुयोगद्वारोका निर्देश।                                   | ३०८        |
| ६३         | प्रकृत चूलिकाकी अनावश्यकताविपयक शका और उसका परिहार ।                                         | "          |
|            | ( जीवसमुदाहार )                                                                              |            |
| દ્દે દે    | ज्ञानावरणादि ध्रुवप्रकृतियोके वन्धक जीवोके साताबन्धक व असाताबन्धक इन दो                      |            |
|            | मेदोका निर्देश ।                                                                             | ३११        |
| દ્લ        | सातावन्थकोके ३ मेद ।                                                                         | ३१२        |
| ६६         | असातावन्धकोके ३ मेद ।                                                                        | ३१३        |
| દ્દ્       | उक्त मेदोमे सर्वविद्युद्ध व सिकलिष्टतर अवस्थाओका निर्देश ।                                   | ३१४        |
| ६८         | साताके चतु स्थानवन्धकादिकोमे तथा असाताके द्विस्थानवन्धकादिकोमे जघन्य                         |            |
|            | स्थिति आदिके वधनेका नियम।                                                                    | ३१६        |
| ६्९        | ज्ञानावरणादि ध्रुवप्रकृतियोके स्थितिविशेपोको आधार करके उनमें स्थित जीवोकी                    |            |
|            | प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अल्पवहुत्व इन ६ अनुयोगद्वारोके                   |            |
|            | द्वारा प्ररूपणा ।                                                                            | ३२०        |
| ७०         | ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके द्वारा वधने योग्य स्थितियोंका उल्लेख।                             | ३३२        |
| १७         | छह यवोके अधस्तन व उपरिम भागोके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा।                                        | ३३४        |
| ५२         | साताके व असाताके चतु स्थानादिवन्धकोका अल्पबहुत्व ।                                           | ३४१        |
|            | ( प्रकृतिसमुदाहार )                                                                          |            |
| ७३         | प्रकृतिसमुदाहारमें प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व इन दो अनुयोगद्वारोका निर्देश                    |            |
|            | करके प्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादिके स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोकी प्रमाण-                  |            |
|            | प्ररूपणा ।                                                                                   | ३४६        |
| હ          | उक्त स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोका अल्पवहुत्व ।                                                 | ३४७        |
|            | (स्थितिसमुदाहार)                                                                             |            |
| ७५         | स्थितिसमुदाहारमें प्रगणना, अनुकृष्टि और तीव्र-मन्दता इन ३ अनुयोगद्वारोका                     |            |
|            | निर्देश।                                                                                     | ३४९        |
| ७६         | प्रगणना द्वारा ज्ञानावरणीयादि कर्मीकी जघन्य स्थिति आदि सम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यव-             |            |
|            | सायस्थानोकी गणना।                                                                            | ३५०        |
| <i>૭૭</i>  | अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधाके द्वारा उक्त स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोकी                        |            |
|            | प्रस्तपणा ।                                                                                  | ३५२        |
| ७८         | ्रेजिप्ररूपणासे स्चित अवहार, भागाभाग और अल्पवहुत्वके द्वारा उपर्युक्त<br>स्थानोकी प्रस्पणा । | 261        |
| ७९         |                                                                                              | ३५८<br>३६२ |
| ره<br>ا    | तीत्र-मन्दता द्वारा उपर्युक्त स्थितित्रन्याध्यवसायस्थानोके अनुभाग सम्त्रन्वी तीत्रता         | 441        |
| <b>~</b> 3 |                                                                                              |            |
|            | व मन्दताका विचार ।                                                                           | ३६६        |

## शुद्धि-पत्र

| वृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध                                     | गुद्ध                                |
|-------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| १     | १२     | वेदनानिक्षेपविधान                          | वेदनाक्षेत्रविधान                    |
| ર     | २२     | वह आकाश है                                 | वह क्षेत्र है                        |
| ३     | ३०     | पद्णावायाभावादो                            | पदणोवायाभावादो                       |
| ৩     | હ      | विसेसाभादो ्                               | विसेसाभावादो                         |
| ૭     | १२     | उक्कसा                                     | उक्कस्सा                             |
| १०    | ११-१४  | मुत्तत्था                                  | सुत्तत्थो                            |
| १४    | ११     | मो ण                                       | मोच्चण                               |
| २५    | १      | एवमगेगास <sup>,</sup>                      | एवमेगेगास-                           |
| २६    | ७      | "                                          | "                                    |
| २७    | १      | वणा                                        | परूवणा                               |
| ३०    | ९      | पुविल्ल                                    | पुव्विल्ल                            |
| 84    | 8      | वद्वावेदब्बा                               | वहुावेदःचा                           |
| ९३    | ६      | द्विदिवंघद्वाणाणि लब्भंति                  | द्विदिबधद्वाणाणि ण रुव्भंति          |
| ९३    | રક     | पंचेन्द्रियोंमें पाये                      | पंचेन्द्रियोंमें नहीं पाये           |
| ९६    | १४     | तदियसमञो                                   | बिदियसमञो                            |
| ९६    | ३१     | तृतीय समय                                  | द्वितीय समय                          |
| ९७    | १७     | स्थितिसंतकर्म                              | स्थितिसत्कर्म                        |
| ९७    | २१     | <b>&gt;</b> >                              | ,,                                   |
| १००   | १३     | णा <u>प</u> ुणरुत्तद्वाणं                  | ण पुणस्त्रहाणं                       |
| १००   | २६     | समय देखा                                   | समय कम देखा                          |
| १००   | ३१     | अ <b>पुन</b> रक्त                          | पुनरुक्त                             |
| १००   | ३२     | ताप्रतौ ' सेसफालीहिंतो ण<br>पुणरुत्तहाणं ' | × × ×                                |
| १०४   | १३     | दुसमयूण-                                   | समयूण-२                              |
| १०४   | ३२     | दो समय                                     | एक समय                               |
| १०४   | ३३     | × × ×                                      | २ अ-आ-काप्रतिषु ' दुसमयूण 'इति पाटः। |
| १०९   | २३     | शतपृथक्त्व तक                              | शतपृथक्तव स्थिति तक                  |
| १२७   | 8      | छेदभागहारो ।                               | छेदभागहारो होदि।                     |

| पृष्ठ       | पंक्ति     | अशुद्ध                                          | गुद                                                     |
|-------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| १२७         | १९         | अव इस छेदभागहारको<br>कहते हैं ।                 | इसका छेदभागहार होता है।                                 |
| १३१         | લ          | पुव्वत्तसं                                      | पुब्बुत्तंसं                                            |
| १३९         | <b>લ</b>   | असंखे <u>जगु</u> णाओ                            | संखेजगुणाओं                                             |
| १३९         | १२         | योगद्दारं 'संगतो-                               | -योगद्दारं <sup>२</sup> सगतो-                           |
| १३९         | १७         | असंख्यातगुणी                                    | संख्यातगुणी                                             |
| <b>१</b> ३९ | २६         | १ अ-आ काप्रतिषु                                 | १ प्रतिषु 'असंखेज्जगुणाओ' इति पाठः-<br>२-अ-आ-का प्रतिषु |
| १४०         | 9          | समत्ते                                          | समतं                                                    |
| १४७         | ११         | संखेज्जगुणो                                     | असंखेज्जगुणो                                            |
| १४७         | २६         | संख्यातगुणो                                     | असंख्यातगुणो                                            |
| १४७         | 38         | २ ताप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिषु<br>' असंखेज्जगुणो ' | २ ताप्रतौ ' संखेज्जगुणो '                               |
| १५०         | १९         | उसीसे उसीकेअधिक है।                             | × × ×                                                   |
| १५२         | १५         | <b>म्थितिवन्धस्थान</b>                          | स्थितवन्धस्थानविशेष                                     |
| १६२         | <b>ે</b>   | तस्स                                            | तस्य                                                    |
| १६४         | १          | [ एवं सण्णिपंचिदिय- ]                           | [ सण्णिपंचिदिय- ]                                       |
| १६८         | <b>ે</b> દ | एव                                              | उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एवं                       |
| १६८         | : २१       | हैं। इसी                                        | हिं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है।<br>इसी               |
| १७।         | ७ ३२       | है स्व-स्थान                                    | है—स्वस्थान                                             |
| १९          | ० २७       | चतुरिन्द्रिय                                    | वादर एकेन्द्रिय                                         |
| १९          | १ ११       | तेइदियपञ्जत्तयस्स                               | तेइंदिय अपज्जत्तयस्स <sup>°</sup>                       |
| १९          | १ ३७       | त्रीन्द्रिय पर्याप्तक                           | त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक                                  |
| १९          | १ ३३       | × × ×                                           | प्रतिपु ' तेइदियपज्ज० ' इति पाठ ।                       |
| -           | २ २५       |                                                 | अपर्याप्तक                                              |
|             | २ २८       | _                                               | <b>आवाधास्थानविशेष</b>                                  |
|             | ७ ६        | वादरेइंद्यि                                     | वेइदिय                                                  |
| १९          |            |                                                 | द्योन्द्रिय                                             |
| 20          |            | संक्लेशस्थानोकी                                 | विद्युद्धि परिणामोकी                                    |
| <b>ञ</b> ह  |            | अपन्जयस्स                                       | अपज्जत्तयस्स                                            |
|             | ० २८       | <u>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • </u>   | <u> </u>                                                |
|             |            | क्ष '' असंखेज्ज्ञगुणतं                          | कधं ''संखेज्जगुणत्तं                                    |
| २३          | (२ ३०      | असंरयातगुणे                                     | संख्यातगुणे                                             |

| पृष्ट       | पंक्ति     | अगुद्ध                | <b>गु</b> द्ध                                                                         |
|-------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| २२२         | ३१         | १ अ-आ-काप्रतिपु       |                                                                                       |
|             | ~ ~        | ' संखेडजागुणत्त,      | १ ताप्रतौ                                                                             |
| २२७         | રક         | २ <u>५</u>            | <u> </u>                                                                              |
| <b>२२८</b>  | <b>३</b> १ | आवाहा                 | अवाहा                                                                                 |
| <b>३३</b> ९ |            | असंखेज्जगुणो          | असंखेज <b>नगुणो</b> °                                                                 |
|             | १३         | अपज्जयस्स             | अ <b>प</b> ज्जत्तयस्स                                                                 |
|             | १७         | एकेन्द्रियके          | <b>बींद्रियके</b>                                                                     |
| २३६         |            | असंख्यात              | असंयत                                                                                 |
| २३६         | २५         | संज्ञी पंचेन्द्रिय    | संज्ञी मिथ्याद्दष्टि पंचेन्द्रिय                                                      |
| રષ્ઠ५       | १४         | क्षपित-गुणित-घोलमान   | श्चपितघोलमान व गुणितघो <b>लमान</b>                                                    |
| રકપ         | २२         | तीस                   | तेतीस                                                                                 |
| २५२         | 4          | -मुहुत्तयावाघं        | -मुहुत्तमावाघं                                                                        |
| २६२         | રષ્ટ       | है ।                  | हे { ( १६×१२×४)×१-(१६×१२ )=४ }                                                        |
| २८०         | <b>E</b> , | कम्माणमावाहाट्ठाणा    | कम्माणमावाहाद्वाणाणि                                                                  |
| २८०         | 6          | असंखेज्जगुणाणि        | संखेउजगुणाणि                                                                          |
| २८०         | રઇ         | असंख्यातगुणे          | संख्यातगुणे                                                                           |
| २८०         | ३२         | १ मप्रतिपाठोऽयम्।     | १ मप्रती ' असंखेजागुणाणि ' इति पाठ ।                                                  |
|             |            | इति पाठः ।            | • 5                                                                                   |
| २८१         | १          | अ <b>सं</b> खेज्ञगुणो | संखेजगुणो <sup>०</sup>                                                                |
| २८१         | १७         | असंख्यातगुणा          | संख्यातगुणा                                                                           |
| २८१         |            | • • •                 | १ प्रतिपु ' असंखेज्जगुणो ' इति पाटः ।                                                 |
| २८६         | ९          | असंखे <b>ज्जगुणो</b>  | संखेज्जगुणो <sup>०</sup>                                                              |
| २८६         | રક         | असंख्यातगुणा          | संख्यातगुणा                                                                           |
| २८६         | ३३         | × × ×                 | १ अ-आ-काप्रतिपु ' असंखेज्जगुणो ' इति                                                  |
| ३०२         | १०         | विसेसाहिओ । मोहणीयस्त | पाठः।<br>विसेसाहिओ।[चदुण्णं कम्माण ज <b>दण्णओ</b><br>द्विदिवंघो विसेसाहिओ।] मोहणीयस्स |
| ३०२         | २७         | हैं। मोहनीयका         | है । [ चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध<br>विशेष अधिक है । ] मोहनीयका                    |
| ३०३         | २६         | समय तक                | समय कम                                                                                |
| ३०५         | १५         | उत्पत्तिका            | अनुत्पत्तिका                                                                          |
| ३०६         | १९         | घन्य                  | जघन्य                                                                                 |
|             |            | अणिआग–                | ञ्जणिञ्जोग-                                                                           |
| टि॰         | ३१३ ३३     | कर्प त्रिस्थानगत      | कर्पः स त्रिस्थानगतः                                                                  |

| पृष्ठ  | पक्ति    | अगुद्ध                      | <b>गु</b> क                                                          |
|--------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| टि० ३१ | ४ २९     | सर्वविशुद्धा रसं            | सर्वविद्युजा जन्तवस्ते परापर्तमानग्रुभ<br>प्रकृतीनां चतुःस्थानगतं रस |
| हि० ३१ | 4 26     | ते तास-                     | त तासां                                                              |
| ३१५    |          | १, ८१                       | १, ९१                                                                |
| ३२९    | २६       | 35, <b>−</b> 8              | 3.5. XR                                                              |
| ३३२    | 4        | पढमासु                      | अपढमासु र                                                            |
| ३३२    | २४       | प्रथम                       | अप्रथम                                                               |
| ३३२    | ३१       | २ अणगारप्पाउग्गा            | २ प्रतिपु ' पढमासु ' ≢ति पाठ ।                                       |
|        |          |                             | ३ अणगारपाउमा                                                         |
| ३३५    | १३       | असंख्यातगुणे                | संख्यातगुणे                                                          |
| ३३५    | ३५       | तेम्योऽपि३।                 | यह टिप्पण नं. २ का अंदा है जो टिप्पण २ के                            |
|        |          |                             | अन्तर्गत छप गया है।                                                  |
| ३३६    | २१       | देख                         | देव                                                                  |
| ३३६    | २५       | होना है।                    | अञ्चभ होना है ।                                                      |
| ३३८    |          | अंतोकोडाकोडिआवाधूण <u>ा</u> |                                                                      |
| टि० ३३ | ३९ ३०    | स्थितिग्र्डायस्थिति         | स्थितिर्डायस्थिति-                                                   |
| 386    | <b>ર</b> | द्विदि वंघंताण              | <b>ट्टिदि</b> चघट्टाणाण                                              |
| ३४८    | १७       | शंका-नाम                    | किन्तु नाम                                                           |
| ३४९    | १८       | संख्यातगुणे                 | असंख्यातगुणे                                                         |
| ३५२    | <        | कदो                         | कुदो                                                                 |
| ३५९    | १५       | रिज्जंति त                  | रिज्जिति । तं                                                        |
| ३५९    | १७       | रूपेणु                      | रूपेषु                                                               |
| ३६२    | २१       | अजघन्य                      | ज्ञघन्य                                                              |
| ३६३    | ३        | णिव्वग्गणकंदय <sup>9</sup>  | णिव्वग्गणकदर्य                                                       |
| ३६३    | દ્       | वदियखड                      | तिद्यखंडं                                                            |
| ३६७    | ३१       | समुदहारे                    | समुदाहारे                                                            |

# वेयणखेत्तविहाणणिओगहारं वेयणकालविहाणणिओगहारं



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो

## छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-सम्राण्णिदे। तस्स चडत्थे खंडे वेयणाए

## वेदणाखेत्तविहाणाणिओगद्दारं

वेयणखेत्तविहाणे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगदाराणि णादव्याणि भवंति ॥ १॥

वेदणाणिक्खित्तल्लियाखेतं णिक्खिविद्वं । किमइं खेत्तणिक्खिवे। कीरदे ? अवगद्खेत्तहाणपिडसेहं कादूण पयद्खेत्तहपुद्धवणद्वं । उक्तं च —

अवगर्याणवारणहं पयदस्स परूवणाणिमित्त च । संसयविणासणहं तच्चत्थवहारणहं च ॥ १॥

वेदनानिक्षेपविधान यह जो अनुयोगद्वार है उसमें ये तीन अनुयोगद्वार ज्ञातन्य हैं ॥ १ ॥

वेदनाम निक्षिप्त क्षेत्रका यहां निक्षेप करना चाहिये। शंका — क्षेत्रका निक्षेप किसलिये करते हैं?

समाधान— अप्रकृत क्षेत्रस्थानका प्रतिषेध करके प्रकृत क्षेत्रकी अर्थप्ररूपणा करनेके लिये क्षेत्रका निक्षेप करते हैं। कहा भी है —

तत्थ खेतं चडिवहं णामखेतं द्वणखेतं द्वयखेतं भावयतं चेदि । तत्थ णामद्वणखेताणि सुगमाणि । द्वयोत्त दुविहमागम-णोआगमद्व्ययत्तेभएण । तत्य आगमद्व्यखेतं णाम खेत्तपाहुडजाणगो अणुवजुत्तो । णोआगमद्व्यखतं तिविहं जाणुगसरीर-भवियतव्यदिरित्तभेदेण । तत्थ जाणुगसरीर-भवियणोआगमद्व्ययताणि सुगगाणि । तव्यदिरित्तंणोआगमखेत्तमागासं । तं दुविह लोगागासमलेगागासमिदि । तत्य-लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन्
जीवाद्यः पदार्थाः स लोकस्तद्विपरीतस्त्वलोकः । कञ्चभागासम्म खेत्तव्यएसो १ धीयन्ति
निवसन्त्यस्मिन् जीवादय इति आकाशस्य क्षेत्रत्वोपपत्तः । भावयतं दुविहं आगम-णोआगमभावखेत्तभएण । तत्थ खेत्तपाहुडजाणगो उवजुत्तो आगमभावरेगतं । सव्यद्व्याणमप्पणो
भावो णोआगमभावखेतं । कथ भावस्स खेत्तववएसो १ तत्थ सव्यद्व्याणदे। ।

एत्थ णोआगमदव्वखेत्तेण अहियारा । अद्वविद्वसम्मदव्यस्स वेयणं ति सप्णा । वयणाए खेत्तं वेयणाखेत्तं, वेयणाखेत्तस्स विहाण वेयणारात्तिविद्दाणिमिदि पचमम्म अणिओगदारस्य गुणणामं । इदिसद्दो ववच्छेदफलो । तत्थ वेयणखेत्तिविद्दाणे इमाणि निष्णि अणिओगद्दाराणि

क्षेत्र चार प्रकार है— नामक्षेत्र, स्थापनाक्षेत्र, द्रव्यक्षेत्र आर भावक्षेत्र । उनमें नामक्षेत्र और स्थापनाक्षेत्र छुगम है। द्रव्यक्षेत्र आगम आर नोआगम द्रव्य क्षेत्रके भेदसे दो प्रकार है। उनमें क्षेत्रशास्त्रका जानकार उपयोग गित्त जीव आगम- द्रव्यक्षेत्र कहलाता है। नोआगमद्रव्यक्षेत्र कायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार है। उनमें आयकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यक्षेत्र सुगम है। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र आकाश है। वह दो प्रकार है – लोकाकाश और अलोका काश। इनमें जहां जीवादिक पदार्थ देखे जाते है या जाने जाते है वह लोक है। उससे विपरीत अलोक है।

शंका — आकाशकी क्षेत्र संज्ञा कैसे है ?

समाधान— 'क्षीयन्ति अस्मिन् ' अर्थात् जिसमें जीवादिक रहते हैं वह अकारा है, इस निरुक्तिके अनुसार अकाशको क्षेत्र कहना उचित ही है।

भावक्षेत्र आगम और नोआगम भावक्षेत्रके भेद्से दे। प्रकार है। उनमें क्षेत्र-प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमशावक्षेत्र है। सब द्रव्योंका अपना अपना भाव नोआगमभावक्षेत्र कहलाता है।

रांका - भावकी क्षेत्र संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान— उसमें सब द्रव्योंका अवस्थान होनेसे भावकी क्षेत्र संज्ञा यन जाती है।

यहां नोआगमद्रव्यक्षेत्रका अधिकार है। आठ प्रकारके कर्मद्रव्यकी वेदना संक्षा है। वेदनाका क्षेत्र वेदनाक्षेत्र, वेदनाक्षेत्रका विधान वेदनाक्षेत्रविधान। यह पांचर्षे अनुयोगद्वारका गुणनाम है। सूत्रमें स्थित 'इति' शब्द व्यवच्छेद करनेवाला है। उस वेदनाक्षेत्रविधानमें ये तीन अनुयोगद्वार है।

प्रतिष्ठ ' तन्विदिरित्त वि-' ताप्रतौ 'तन्विदिरित्त [म] वि' इति पाठ । २ प्रतिषु 'दग्वस्स कम्मवेयणा ति' इति पाठ ।

ह्वंति । एत्थ अहियारा तिण्णि चेव किमहं प्रस्विञ्जंति १ ण, अण्णेसिमेत्थ संभवाभावादो । कुदो १ [ण] संखा-हाण-जीवसमुदाहाराणमेत्थ संभवो, उक्करसाणुक्करस-जहण्णाजहण्णभेद-भिण्णसामित्ताणिओगद्दारे एदेसिमंतन्भावादो । ण ओज-जुम्माणिओगद्दारस्स वि संभवो, तस्स पदमीमांसाए पवेसादो । ण गुणगाराणिओगद्दारस्स वि संभवो, तस्स अप्पावहुए पवेसादो । तम्हा तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि होंति ति सिद्धं ।

## पदमीमांसा सामित्तं अप्पाबहुए ति ॥ २ ॥

पढमं चेव पदमीमांसा किमहमुच्चदे १ ण, पदेसुं अणवगएसु सामित्तपाबहुआणं पद्भवणोवायाभावादो । तदणंतरं सामित्ताणिओगद्दारमेव किमह बुच्चदे १ ण, अणवगए पदप्पमाणे तदप्पाबहुगाणुववत्तीदो । तम्हा एसेव अहियारविण्णासक्कमो इच्छियच्वो, णिरवज्जतादो ।

पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो किं उक्कस्सा कि-मणुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा ? ॥ ३ ॥

रंका — यहां केवल तीन ही अधिकारोकी प्रत्यणा किसलिये की जाती है।
समाधानं — नहीं, क्योंकि, और दूसरे अधिकार यहां सम्भव नहीं हैं। कारण
कि संख्या, स्थान और जीवसमुदाहार तो यहां सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, इनका अन्तर्भाव
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य व अज्ञघन्य भेदसे भिन्न स्वामित्वअनुयेगिद्वारमें होता है।
ओज युग्मानुयोगिद्वार भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका प्रवेश पदमीमांसामें
है। गुणकार अनुयोगिद्वार भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका प्रवेश अल्पवहुत्वमें
है। इस कारण तीन ही अनुयोगिद्वार है, यह निद्ध है।

पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व, ये तीन अनुयोगद्वार यहां ज्ञातव्य हैं ॥ २॥ शंका — पदमीमांसाका पहिले ही किसलिये कहा जाता है ?

समाधान — चृंकि पदाका बान न होनेपर स्वामित्व और अल्पबहुत्वकी प्रसः पणा की नहीं जा सकती, अत एव पहिले पदमीमांसाकी प्ररूपणा की जा रही है।

रांका — उसके पञ्चात् स्वामित्व अनुयोग ह। रको ही किस छिये कहते हैं?

समाधान — नहीं, प्योंकि, पदप्रमाणका झान न होनेपर उनका अरपयष्टत्य पन नहीं सकता। इस कारण निर्दोप होनेसे उक्त अधिकारोंके इसी विन्यासक्रमकी स्वीकार करना चाहिये।

पदमीमांसामें — ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जवन्य है, और क्या अजवन्य है ? ॥ ३ ॥

९ ताप्रतो 'पदे [मे ] स 'हति पाठ. । २ प्रतिपु 'पदणावापामावादो 'हति पाठः ।

तत्थ खेतं चउन्विहं णामखेतं हवणखेतं द्व्वखेतं भावखेतं चेदि । तत्थ णामहवणखेताणि सुगमाणि । दव्वखेतं दुविहमागम-णोआगमदव्वखेत्तभेएण । तत्थ आगमद्व्वखेतं णाम खेत्तपाहुडजाणगो अणुवजुत्तो । णोआगमदव्वखेत्तं तिविहं जाणुगसरीर-भवियतव्विदिरित्तभेदेण । तत्थ जाणुगसरीर-भवियणोआगमदव्वखेत्ताणि सुगमाणि । तव्विदिरित्तंणोआगमखेत्तमागासं । तं दुविहं लोगागासमलेगागासिमिदि । तत्थ—लोक्यन्ते उपलम्यन्ते यिसमन्
जीवादयः पदार्थाः स लोकस्तिद्वेपरीतस्त्वलोकः । कथभागासस्स खेत्तववएसो १ क्षीयन्ति
निवसन्त्यास्मन् जीवादय इति आकाशस्य क्षेत्रत्वोपपत्तः । भावखेत्तं दुविहं आगम-णोआगमभावखेत्तभेएण । तत्थ खेत्तपाहुडजाणगो उवजुत्तो आगमभावखेतं । सव्वद्व्वाणमप्पणणो
भावो णोआगमभावखेतं । कथं भावस्स खेत्तववएसो १ तत्थ सव्वद्व्वावहाणादे। ।

एत्थ णोआगमदन्वखेत्तेण अहियारो । अड्डविहकम्मदव्यस्स वेयर्ण ति सप्णा । वेयणाए खेत्तं वेयणाखेत्तं, वेयणाखेत्तस्स विहाण वेयणाखेत्तविहाणमिदि पचमस्स अणिओगदारस्य गुणणामं । इदिसदो ववच्छेदफलो । तत्थ वेयणखेत्तविहाणे इमाणि तिण्णि अणिओगदाराणि

क्षेत्र चार प्रकार है— नामक्षेत्र, स्थापनाक्षेत्र, द्रव्यक्षेत्र थार भावक्षेत्र । उनमें नामक्षेत्र थार स्थापनाक्षेत्र सुगम है। द्रव्यक्षेत्र थागम और नोआगम द्रव्यक्षेत्र भेदसे दो प्रकार है। उनमें क्षेत्रप्राप्तका जानकार उपयोग रहित जीव आगम-द्रव्यक्षेत्र कहलाता है। नोआगमद्रव्यक्षेत्र ज्ञायकशरीर, भावी थार तद्व्यतिरिक्त भेदसे तीन प्रकार है। उनमें ज्ञायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यक्षेत्र सुगम है। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र आकाश है। वह दो प्रकार है – लोकाकाश ओर अलोका-काश। इनमें जहां जीवादिक पदार्थ देखे जाते है या जाने जाते है वह लोक है। उससे विपरीत अलोक है।

शंका — आकाशकी क्षेत्र संशा कैसे है ?

समाधान— 'क्षीयन्ति अस्मिन् ' अर्थात् जिसमें जीवादिक रहते हैं वह अकारा है, इस निरुक्तिके अनुसार अकाशको क्षेत्र कहना उचित ही है।

भावक्षेत्र आगम और नोआगम भावक्षेत्रके भेदसे दे। प्रकार है। उनमें क्षेत्र-प्राश्वतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावक्षेत्र है। सब द्रव्योंका अपना अपना भाव नोआगमभावक्षेत्र कहलाता है।

शंका - भावकी क्षेत्र संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान— उसमें सब द्रव्योंका अवस्थान होनेसे आवकी क्षेत्र संका वन जाती है।

यहां नोआगमद्रव्यक्षेत्रका अधिकार है। आठ प्रकारके कर्मद्रव्यकी वेदना संज्ञा है। वेदनाका क्षेत्र वेदनाक्षेत्र, वेदनाक्षेत्रका विधान वेदनाक्षेत्रविधान। यह पांचर्षे अनुयोगद्वारका गुणनाम है। स्त्रमें स्थित 'इति' शब्द व्यवच्छेद करनेवाला है। उस वेदनाक्षेत्रविधानमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं।

१ प्रतिष्ठ ' तम्बदिरित्त वि-' ताप्रतौ 'तम्बदिरित्त [म] वि' इति पाठ । २ प्रतिषु '-दम्बस्स कम्मवेयणा त्ति' इति पाठ ।

हवंति । एत्थ अहियारा तिण्णि चेव किमहं पर्व्विञ्जंति १ ण, अण्णेसिमेत्थ संभवाभावादो । कुदो १ [ण] संखा-हाण-जीवसमुदाहाराणमेत्थ संभवो, उक्करसाणुक्करस-जहण्णाजहण्णभेद-भिण्णसामित्ताणिओगद्दारे एदेसिमंतन्भावादो । ण ओज-जुम्माणिओगद्दारस्स वि संभवो, तस्स पद्मीसांसाए पवेसादो । ण गुणगाराणिओगद्दारस्स वि संभवो, तस्स अप्पाबहुए पवेसादो । तम्हा तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि होंति ति सिद्धं ।

## पदमीमांसा सामित्तं अप्पाबहुए ति ॥ २ ॥

पहनं चेव पदमीमांसा किमइमुच्चदे १ ण, पदेसुँ अणवगएसु सामित्तपाबहुआणं पह्नवणोवायामावादो । तदणंतरं सामित्ताणिओगद्दारमेव किमइं बुच्चदे १ ण, अणवगए पदप्पमाणे तदप्पाबहुगाणुववत्तीदो । तम्हा एसेव अहियारविण्णासक्कमो इच्छियच्चो, णिरवज्जत्तादो ।

पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो किं उक्कस्सा कि-मणुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा ? ॥ ३ ॥

श्री — यहां केवल तीन ही अधिकारोंकी प्रक्षपणा किसलिये की जाती है।
समाधानं — नहीं, क्योंकि, और दूसरे अधिकार यहां सम्भव नहीं हैं। कारण
कि संख्या, स्थान और जीवसमुदाहार तो यहां सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, इनका अन्तर्भाव
अत्रुष्ट, अनुत्रुष्ट, जघन्य व अजघन्य भेदसे भिन्न स्वामित्वअनुयोगद्वारमें होता है।
ओज युग्मानुयोगद्वार भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका प्रवेश पद्मीमांसामें
है। गुणकार अनुयोगद्वार भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका प्रवेश अल्पबहुत्वमें
है। इस कारण तीन ही अनुयोगद्वार हैं, यह सिद्ध है।

पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, ये तीन अनुयोगद्वार यहां ज्ञातच्य हैं ॥२॥ शंका — पदमीमांसाका पहिले ही किसलिये कहा जाता है ?

समाधान — चूंकि पदोंका ज्ञान न होनेपर स्वामित्व और अल्पबहुत्वकी प्रक्ष-पणा की नहीं जा सकती, अत पव पहिले पदमीमांसाकी प्रक्रपणा की जा रही है। रांका — उसके पश्चात् स्वामित्व अनुयोगद्वारको ही किसलिये कहते हैं?

समाधान — नहीं, प्योंकि, पदप्रमाणका ज्ञान न होनेपर उनका अल्पबहुत्व धन नहीं सकता। इस कारण निर्दोष होनेसे उक्त अधिकारोंके इसी विन्यासक्रमको स्वीकार करना चाहिये।

पदमीमांसामें — ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है, क्या अज्ञुह है, क्या अज्ञुह है, क्या ज्ञुह है, क्या अज्ञुह है, क्या ज्ञुह है, क्या ज्ञुह है, क्या अज्ञुह है। ३॥

ताप्रती 'पदे [से ] छ 'इति पाठः । २ प्रतिष्ठ 'पदणावायामावादो 'इति पाठः ।

एत्थ णाणावरणग्गहणेण सेसकम्माणं पिडसेहो कदो । द्व्य-काल-भावादिपिडसेहई खेतिणिहेसो कदो । एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेण अण्णाओ णव पुच्छाओ एदेण स्चिदाओ । तम्हा णाणावरणीयवेयणा किसुक्कस्सा, किमणुक्कस्सा, किं जहण्णा, किमजहण्णा, किं सादिया, किमणादिया, किं धवा, किमज़ुवा, किमोजा, किं जम्मा, किमोमा, किं विसिद्धा, किं णोम-णोविसिद्धा ति वत्तव्वं । एवं णाणावरणीयवेयणाए विसेसाभावेण सामण्णरूवाए सामण्णं विसेसाविणामावि ति कहु तेरस पुच्छाओ पद्धविदाओ । एदेणेव सुत्तेण स्चिदाओ अण्णाओ तेरसपद्विसयपुच्छाओ वत्तव्वाओ । तं जहा — उक्कस्सा णाणावरणीयवेयणा किमणुक्कस्सा, किं जहण्णा, किमजहण्णा, किं सादिया, किमणादिया, किं धुवा, किमज़ुवा, किमोजा, किं जुम्मा, किमोमा, किं विसिद्धा, किं णोम-णोविसिद्धा ति वारस पुच्छाओ उक्कस्सपदस्स हवंति । एवं ससपदाणं पि वारस पुच्छाओ पादेक्कं कायव्वाओ । एत्थ सव्वपुच्छासमासो एगूण-सत्तिरसद्मेतो । १६९ |। तम्हा एदिम्ह देसामासियसुत्ते अण्णाणि तेरस सुत्ताणि दहव्वाणि ति।

उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥४॥ एदं पि देसामासियसुत्तं । तेणेत्थ सेसणवपदाणि वत्तन्वाणि । देसामासियत्तादो चेव मेसतेरससुत्ताणमेत्थ अंतन्भावो वत्तन्वो । तत्थ ताव पढमसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा—

सूत्रमें ज्ञानावरण पदका ग्रहण करके शेप कर्मोका प्रतिपेध किया गया है। द्रव्य, काल और भाव आदिका प्रतिपेध करनेके लिये क्षेत्रका निर्देशे किया है। यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसलिये इसके छारा अन्य नो पृच्छाएं सूचित की गई हैं। इस कारण ज्ञानावरणकी वेदना क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अज्ञान्य है, क्या आनि है, क्या अनादिक है, क्या अनादिक है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या अध्रव है, क्या ओज है, क्या खोग है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम-नोविशिष्ट है, ऐसा कहना चाहिये। इस प्रकार सामान्य चूंकि विशेषका अविनाभावी है अतः विशेषका अभाव होनेसे सामान्य स्वरूप ज्ञानावरणीयवेदनाके विपयमें इन तेरह पृच्छाओंकी प्ररूपणा की गई है। इसी सूत्रसे सूचित अन्य तेरह पद विषयक पृच्छाओंको कहना चाहिये। यथा — उत्कृष्ट ज्ञानावरणवेदना क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या आज्ञ है, क्या युग है, क्या आनि है, क्या अनादिक है, क्या अनादिक है, क्या अनाव है, क्या आन है, क्या युग है, क्या ओन है, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम-नोविशिष्ट है, ये वारह पृच्छाएं उत्कृष्ट पदके विपयमें होती हैं। इसी प्रकार शेष पदोंमेंसे भी प्रत्येक पदके विपयमें वारह पृच्छाएं करना चाहिये। यहां सब पृच्छाओंका जोड़ एक सो उनत्तर (१६९) मात्र होता है। इसी कारण इस देशामर्शक सृत्रमें अन्य तेरह सृत्रोंको देखना चाहिये।

उक्त वेदना उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है, और अजघन्य भी है ॥॥ यह भी देशामर्शक सूत्र है। इसलिये यहां शेप नौ पदोंको कहना चाहिये। देशामर्शक होनेसे ही इस सूत्रमें शेप तेरह सूत्रोंका अन्तर्भाव कहना चाहिये। उनमें पहिले प्रथम सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—झानावरणीयकी घेदना

श्र तिषु 'सामण्ण 'इति पाठ । २ प्रतिष्ठ 'एद हि ' इति पाठ ।

णाणावरणीयवेयणा खेतदो सिया उक्कसा, अर्डरेक्जूण मुक्कमारणंतियमहामच्छिम्म उक्कस्सखेतुवलंभादो । सिया अणुक्कस्सा, अण्णत्थ अणुक्कस्सखेत्तदंसणादो । सिया जहण्णा,
तिसमयआहारय-तिसमयत्वभवत्थसुहुमाणिगोदिम्ह जहण्णखेत्तुवलंभादो । सिया अजहण्णा,
अण्णत्थ अजहण्णखेत्तदंसणादो । सिया सादिया, पञ्जविष्ठयणए अवलंबिञ्जमाणे सव्वखेताणं
सादित्तुवलंभादो । सिया अणादियां, दव्विष्ठयणए अवलंबिञ्जमाणे अणादित्तदंसणादो ।
सिया धुवा, दव्विष्ठयणय पहुच्च णाणावरणीयखेत्तस्स सव्वलेगस्स धुवत्तुवलंभादो । सिया
अद्भुवा, पञ्जविष्ठयं पहुच्च अद्भुवत्तदंसणादो । सिया ओजा, कत्थ वि खेत्तविसेसे कद-नादरज्जम्माणं
संखाविसेसाणमुवलंभादो । सिया ओमा, कत्थ वि खेत्तविसेसे परिहाणिदंसणादो । सिया
विसिष्ठा, कत्थ वि विष्ठदंसणादो । सिया णोम-णोविसिष्ठा, कत्थ वि विष्ठ-हाणीहि विणा
खेत्तस्स अवद्वाणदंसणादो | १३ | ।

संपिह बिदियसुत्तत्थो उच्चदे । तं जहा — उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा जहुण्णौ अणुक्कस्सा च ण होदि, पाँडेवक्खत्तादो । सिया अजहण्णा, जहण्णादो उवरिमा-सेसखेत्तवियप्पाविहदे अजहण्णे उक्कस्सस्स वि संभवादो । सिया सादिया, क्षेत्रकी अपेक्षा कथंचित् उत्कृष्ट है, क्योंकि, आठ राजुओंमें मारणान्तिक समुद्घातको करनेवाले महामत्स्यके उत्कृष्ट क्षेत्र पाया जाता है। कथंचित् यह अनुत्कृष्ट है, फ्योंकि, महामत्स्यको छोड़कर अन्यत्र अनुत्क्षप्ट क्षेत्र देखा जाता है। कथंचित् वह जघन्य है, क्योंकि, त्रिसमयवर्ती आहारक व त्रिसमयवर्ती तद्भवस्थ सूक्ष्म निगोद जीवके जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। कथंचित् वह अजघन्य है, क्योंकि, उक्त सुक्ष्म निगोद जीवको छोड़कर अन्यत्र अज्ञघन्य क्षेत्र देखा जाता है। कथंचित् वह सादिक है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका आश्रय करनेपर सब क्षेत्रोंके सादिता पायी जाती है। कथंचित् वह अनादिक है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका आश्रय करनेपर अनादिपना देखा जाता है। कथंचित् वह ध्रुव है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मका क्षेत्र जो सब लोक है वह ध्रुव देखा जाता है। कथंचित् वह अध्रव है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा उक्त क्षेत्रके अध्रवपना भी देखा जाता है। कथंचित् वह ओज है, क्योंकि, किसी क्षेत्रविशेषमें कलिओज और तेजोज संख्या-विशेष पायी जाती हैं। कथंचित् वह युग्म है, क्योंकि, किसी क्षेत्रविशेषमें कृतयुग्म और बादरयुग्म ये विशेष संख्यायें पायी जाती हैं। कथंचित् वह ओम है, क्योंकि, किसी क्षत्रविशेषमें हानि देखी जाती है। कथंचित् वह विशिष्ट है, क्योंकि, कहींपर चुद्धि देखी जाती है। कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, कहींपर वृद्धि और हानिके विना क्षेत्रका अवस्थान देखा जाता है (१३)।

अव द्वितीय सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है—उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय-घेदना जघन्य और अनुत्कृष्ट नहीं है, पर्योकि, वे उसके प्रतिपक्षमूत हैं। कथंचित् घह अजघन्य भी है, पर्योकि, जघन्यसे ऊपरेक समस्त विकल्पोमें रहनेवाले अजघन्य पद्में उत्कृष्ट पद भी सम्भव है। कथंचित् वह सादिक भी है, पर्योकि, अनुत्कृष्ट

१ प्रतिषु 'अद्ध 'इति पाठ । २ ताप्रती 'अणादि ' इति पाठः।

इ अ कामत्यो ' जहण्णा अजहण्णा ', तामती ' जहण्णाजहण्णा ' इति पाठः ।

अणुक्कस्सादो उक्कस्सखेतुष्पतीए । सिया अद्भवा, उक्कस्सप्दस्स सन्वकालमवहाणा-भावादो । सिया कदज्जम्मा, उक्कस्सखेत्तम्मि बादरजुम्म-कलि-तेजोजसंखौविसेसाणमणु-वलंभादो । सिया णोम-णोविसिद्वा, विद्विदे हाइदे च उक्कस्सत्तविराहादा । एवं उक्कस्स-णाणावरणीयवेयणा पंचपदिष्या । ५ ।

अणुक्कस्सणाणावरणीयवेयणा सिया जहण्णा, उक्कस्सं मोत्तूण सेसहेडिमासेसिवयपे अणुक्कस्से जहण्णस्स [व] संभवादो। सिया अजहण्णा, अणुक्कस्सस्स अजहण्णाविणामावित्तादो। सिया सादिया, उक्कस्सादो अणुक्कस्सप्दिविसेस्स विविक्षयचादो। अणुक्कस्सामण्णिम्म अप्पदे वि अणादिया ण होदि, अणुक्कस्सादो अणुक्कस्सपदपदिद पिंड सादित्तदंसणादो। ण च णिच्चिणगोदेसु अणादित्तं ल्व्मिदि, तत्थ अणुक्कस्सपदाणं पल्लहणेण सादित्त्वलंभादो। सिया अद्भवा, अणुक्कस्सेक्कपदिविसेसस्स सव्वदा
अवद्याणामावादो। सामण्णे अस्सिदे वि धुवत्तं णित्थ, अणुक्कस्सादो उक्कस्सपदं पिंडविज्ञमाणजीवदंसणादो। सिया ओजा, कत्थ वि पदिसेसे अविद्वदिविसमसंख्वतं लेभादो।
सिया जम्मा, कत्थ वि अणुक्कस्सपदिविसेस दुविहसमसंखदंसणादो। सिया ओमा, कत्थ

क्षेत्रसे उत्क्रष्ट क्षेत्रकी उत्पत्ति है। कथंचित् वह अध्रव भी है, क्योंकि, उत्क्रप्ट पद सर्वदा नहीं रहता। कथंचित् वह कृतयुग्म भी है, क्योंकि, उत्क्रप्ट क्षेत्रमं वादरयुग्म, किल ओज और तेजोज रूप विशेष संख्यायें नहीं पायी जातीं। कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट भी है क्योंकि, वृद्धि और हानिके होनेपर उत्कृष्टपनेका विरोध है। इस प्रकार उत्कृष्ट धानावरणीयवेदना पांच (५) पद स्वरूप है।

अनुत्रुष्ट ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् ज्ञघन्य है, क्योंकि, उत्रुष्टको छोड़कर होष सब नीचेके विकल्प रूप अनुत्रुष्ट पदमें जघन्य पद भी सम्भव है। कथंचित् वह अज्ञघन्य भी है, क्योंकि, अनुत्रुष्ट अज्ञघन्यका अविनामावी है। कथंचित् वह सादिक भी है, क्योंकि, उत्रुष्ट पदसे अनुत्रुष्ट पदकी उत्पत्ति है, तथा अनुत्रुष्ट भी अनुत्रुष्ट पदिका जाती है। वह अनादिक नहीं है, क्योंकि, यहां अनुत्रुष्ट पदिवशेषकी उत्पत्ति देखी जाती है। वह अनादिक नहीं है, क्योंकि, यहां अनुत्रुष्ट पदिवशेषकी विवक्षा है। अनुत्रुष्ट सामान्यकी विवक्षा करनेपर भी वह अनादि नहीं हो सकती, क्योंकि, उत्रुष्ट से अनुत्रुष्ट पदमें गिरनेकी अपेक्षा सादिपना देखा जाता है। यदि कहा जाय कि नित्य निगोद जीवोंमें उसका अनादिपना पाया जाता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उनमें भी अनुत्रुष्ट पदोंके पल्टनेसे सादिपना पाया जाता है। कथंचित् यह अध्रव भी है, क्योंकि, सर्वदा एक अनुत्रुष्ट पद्विशेष रह नहीं सकता। सामान्यका आश्रय करनेपर भी ध्रवपना सम्भव नहीं है, क्योंकि, अनुत्रुष्ट पद्विशेष में अनिस्थत होने वाले जीव देखे जाते हैं। कथंचित् वह ओज भी है, क्योंकि किसी पद्विशेषमें अवस्थित देनों प्रकारकी विपम संख्या पायी जाती है। कथंचित् वह युग्म भी है, क्योंकि, किसी अनुत्रुष्ट पद्विशेषमें दोनों प्रकारकी सम संख्या देखी जाती है। कथंचित् वह

प्रतित्र 'सना' इति पाठः । ६ ताप्रती 'पचपदिसया' इति पाठः । ३ ताप्रती 'अण्यानक [स्सा] दी ' इति पाठः।

वि हाणीदो' समुष्पण्णअणुवकस्समदुवरुंभादो । सिया विसिष्ठा, कत्य वि वङ्घीदो अणुवकस्स-पदुवरुंभादो । सिया णोम-णोविसिङ्ठा, अणुक्कस्स-जहण्णिम अणुक्कस्सपदिवसेंस वा आपिदे विद्ध-हाणीणमभावादो । एवं णाणावरणाणुक्कस्सवयणा णवपदिष्पया | ९। एवं तिदयसुत्त-पद्भवणा कदा ।

संपित् च उत्यसुत्तपद्धवणा कीरदे । तं जहा— जहण्णा णाणावरणीयवेणा सिया अणुक्करसा, अणुक्करसजहण्णस्स ओघजहण्णेण विसेसाभादो । सिया सादिया, अजहण्णादो जहण्णपदुष्पत्तीए । सिया अद्भवा, सासदभावेण अवडाणाभावादो । अणादिय-धुवपदाणि णात्थि, जहण्णक्षेत्तविसेसिम्म अणादिय-धुवत्ताणुवरुंभादो । सिया ज्ञम्मा, चदुिह अविहिरिज्जमाणे णिर्ग्गत्तदंसणादो । सिया णोम-णोविसिङा, तत्थ विद्व-हाणीणमभावादो । एवं जहण्णक्षेत्त-वेयणा पंचपयारा सह्वेण छप्यारा वा पि । एव च उत्यसुत्तपह्वणा कदा ।

संपिद्ध पंचमसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा — अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा सिया उक्कसा, अजहण्णुक्करसस्स ओघुक्करसादो पुधत्ताणुवंठभादो । सिया अणुक्करसा, तद्विणाभावादो । सिया सादिया, पल्लहण्ण विणा अजहण्णपद्विसेसाणमवहाणाभावादो । सिया अजुवा । कारणं सुगमं । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा ।

शोम भी है, क्योंकि, कहीं पर हानिसे भी उत्पन्न अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है। कथंचित् वह विशिष्ट भी है, क्योंकि, कहीं पर कृद्धिसे अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है। कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट भी है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट जघन्यमें अथवा अनुत्कृष्ट पदिवशेपकी विवक्षा करने पर कृद्धि और हानि नहीं पायी जाती है। इस प्रकार झानावरणकी अनुत्कृष्ट वदना नौ (९) पदात्मक है। इस प्रकार तीसरे सूत्रकी अर्थप्र रूपणा की गई है।

अव चतुर्थ सूत्रकी अर्थप्रक्षपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—जवन्य हानावरणीय-वेदना कथित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट जवन्य ओघजवन्यसे भिन्न नहीं है। कथित वह सादिक भी है, क्योंकि, अजवन्यसे जवन्य पद उत्पन्न होता है। कथित वह अध्रव भी है, क्योंकि, उसका सर्वदा अवस्थान नहीं रहता। अनादि और ध्रव पद उसके नहीं हैं, क्योंकि, जवन्य क्षेत्रविशेषमें अनादि एवं ध्रुवपना नहीं पाया जाता। कथित वह गुग्म है, क्योंकि, उसे चारसे अपहृत करनेपर शेप कुछ नहीं रहता। कथित्व वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, उसमें वृद्धि और हानिका अभाव है। इस प्रकार जवन्य क्षेत्रवेदना पांच (५) प्रकार अथवा अपने क्रपंके साथ छह प्रकार है। इस प्रकार चतुर्थ सूत्रकी प्रक्षणा की है।

अव पांचवें सूत्रकी प्रक्षपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—अज्ञ माना-वरणीयवेदना कथंचित् उत्रुष्ट है, पर्योकि, अज्ञ घन्य उत्रुष्ट ओघउत्रुष्ट्से पृथक् नहीं पाया जाता। कथंचित् वह अनुत्रुष्ट भी है, पर्योकि, वह उसका अविनाभावी है। कथंचित् वह सादिक भी है, पर्योकि, पलटनेक विना अज्ञ घन्य पद्विशेषोंका अवस्थान नहीं है। कथंचित् वह अधुव भी है। इसका कारण सुगम है। कथंचित् षह ओज भी है, युग्म भी है, ओम भी है, और विशिष्ट भी है। इसका कारण सुगम

र ताप्रती ' कथ ? हाणीदी ' इति पाठ. । २ ताप्रती ' सासदामावेण ' इति पाठः ।

सुगमं । सिया णोम-णोविसिद्धा, णिरुद्धपदविसेसत्तादो । एवमजहण्णा पवभंगा इसभंगा वा ९ । एसो पंचमसुत्तत्थो ।

सादिया णाणावरणवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया अज्ञवा । ण [अणादिया] छुवा, सादियस्स अणादिय-ध्वत्तविरोहादो। सिया ओजा, सिया जम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा। एवं सादिय-वेयणाए दस भंगा एक्कारस भंगा वा । १० । एसो छहसुत्तत्थो।

अणादियणाणावरणीयवयणा सिया उक्करसा, सिया अणुक्करसा, सिया जहण्णा, सिया सादिया । कथमणादियवयणाए सादित्तं १ ण, वेयणाए सामण्णावेकखाए अणादियम्मि उक्करसादिपदावेकखाए सादियत्तिवरे।हाभावादे। सिया धुवा वेयणा, सामण्णस्स विणासाभावादे। सिया अन्नुवा, पद्विसेसस्म विणासदंसणादे। अणादियत्तिम सामण्णविवकखाए समुप्पण्णिम्म कथं पद्विसेससंभवे। १ ण, सगंते।क्खितः असेसिविसेसिम सामण्णिम अप्पिदे तदिवरोहादो। सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया है। कथित्वत् वह नोम-नोविशिष्ट भी है, क्योंकि, यहां पद्विशेषकी विवक्षा है। इस प्रकार अज्ञयन्य वेदनांक नौ (९) या दस भंग होते हैं। यह पांचवें सुत्रका अर्थ है।

सादिकज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्हृष्ट, कथंचित् अनुत्हृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अज्ञान्य, और कथंचित् अध्रव भी है। वह [अनादि व] ध्रव नहीं है, क्योंिक, सादि पदके अनादि व ध्रव होनेका विरोध है। कथंचित् वह ओज, कथंचित् युग्म, कथचित् ओम, कथचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार सादि वेदनाके दस (१०) भंग अथवा ग्यारह भंग होते है। यह छठे सूत्रका अर्थ है।

अनादिशानावरणेवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जधन्य, फथचित् अजघन्य और कथंचित् सादिक भी है।

शंका - अनादि वेदना सादि कैसे हो सकती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सामान्यकी अपेक्षा वेदनाके अनादि होनेपर भी उत्क्रप्ट आदि पदिवशेपोंकी अपेक्षा उसके सादि होनेमें कोई विरोध नहीं है।

कथित् वह वेदना ध्रव है, क्योंकि, सामान्यका कभी विनाश नहीं होता। कथंचित् वह अध्रव भी है, क्योंकि, पदीवशेपका विनाश देखा जाता है।

शंका—सामान्य विवक्षासे अनादित्वके होनेपर पद्विशेषकी सम्भावना ही कैसे हो सकती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोंको रखनेवाले सामान्यकी निवक्षा होनेपर उसमें कोई विरोध नहीं है।

कथिचत् वह ओज, कथंचित्, युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और

१ तात्रतौ ' वि णासामावादो ' इति पारु ।

ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमणादिया वेयणा चारसंभगा तेरसंभगा वा [१२] । एसे। सत्तमसुत्तत्थो ।

धुवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया अखुवा, सिया ओजा, सिया जम्मा, सिया ओमा, सिया विसिट्टा, सिया णोम-णोसिट्टा। एवं धुवपदस्स वारस मंगा तेरस भंगा वा [१२]। एसो अट्टमसुत्तत्थो।

अद्भवणाणावरणीयवयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया ओजा, सिया जम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम णोविसिद्धा। एवमद्भवपदस्स दस मंगा एक्कारस मंगा वा १० । एसो णवमसुत्तत्थो।

ओजणाणावरणीयवेयणा उक्कस्स-जहण्णपदेंसु णित्थ, कदजुम्मे तेसिमव-' हाणादो । तदो सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । सिया अणादिया । कुदो १ सामण्णविवक्खादो । सिया धुवा, सामण्णविवक्खादो चेव । सिया अद्भवा, विसेसविवक्खाए । दन्वविहाणे अणादिय-धुवत्तं किण्ण परूविदं १ ण, तत्थ सामण्ण-

कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार अनादिवेदनाके बारह (१२) भंग अथवा तेरह भंग होते हैं। यह सातवें सूत्रका अर्थ है।

धुवज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अज्ञान्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् अधुव, कथंचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार धुव पदके बारह (१२) अथवा तरह भंग होते हैं। यह आठवें सूत्रका अथं है।

अध्विज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्हृष्ट, कथंचित् अनुत्हृष्ट, कथंचित् ज्ञान्य, कथंचित् अज्ञान्य, कथंचित् अज्ञान, अज्ञान

ओजज्ञानावरणीयवेदना उत्कृष्ट और ज्ञान्य पदोंमें नहीं होती, क्यों कि, उनका अवस्थान कृतयुग्म राशिमें है। इसिल्ये वह कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अज्ञान्य व कथंचित् सादि है। वह कथंचित् अनादि भी है, क्योंकि, सामान्यकी विवक्षा है। कथंचित् वह ध्रुव भी है, क्योंकि, उसी सामान्यकी ही विवक्षा है। कथंचित् वह विशेषकी विवक्षा से अध्रव भी है।

शंका — द्रव्यविधानमें अनादि और ध्रुव पदोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

विवक्खाभावादो । सामण्णविवक्खाए पुण संतीए तत्थ वि एदे दो भंगा वत्तव्वा । सिया श्रोमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमोजस्स णव भंगा दस भंगा वा । ९। । एसो दसमसुत्तत्था ।

जुम्मणाणावरणीयवेयणा सिया उक्करसा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया आहणा, सिया आणादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अज्ञुवा, सिया क्षोमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा। एवं जुम्मस्स एक्कारस वारस भंगा वा ११ । एसो एक्कारसमंसुत्तत्यो।

श्रीमणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया। सिया अणादिया, श्रीमत्तसामण्णिववक्खाए। सिया धुवा तेणेव कारणेण। सिया अद्भुवा। सामण्णिववक्खाए अभावेणे दव्वविहाणे श्रीमस्स अणादिय-धुवत्तं ण पद्धविदं। सिया श्रीजा, सिया जुम्मा। एवमोमपदस्स अङ्गणव भंगा वा ८ । एसो बारसमसुत्तत्था।

विसिद्धणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा , सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्भवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवं विसिद्ध-पद्स्स अङ्क भंगा णव भंगा वा <a href="12">12</a>। एसो तेरसमसुत्तत्था ।

समाघान — नहीं, क्योंकि, वहां सामान्यकी विवश्यका अभाव है। यदि सामान्यकी विवक्षा अभीष्ट हो तो वहां भी इन दो पदोंको कहना चाहिये।

वह कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार ओज पदके नौ (९) भंग अथवा दस भग होते हैं। यह दसवें सूत्रका अर्थ है।

युग्मज्ञानावरणीयवेदना कथीचत् उत्कृष्ट, कथीचत् अनुत्कृष्ट, कथीचत् ज्ञचन्य, कथीचत् अज्ञचन्य, कथीचत् सादि, कथीचत् अनादि, कथीचत् ध्रुव, कथीचत् अध्रुव, कथीचत् अप्रेचत् अप्रेचत् अप्रेचत् अप्रेचत् अप्रेचत् अप्रेचत् अप्रेचत् अप्रेचत् अप्रेचत् विशिष्ट और कथीचत् नोम नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार युग्म पदके ग्यारह (११) अथवा वारह भंग होते है। यह ग्यारह व सूत्रका अर्थ है।

ओमज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् अनुत्रुष्ट, कथंचित् अज्ञघन्य व कथंचित् सादि भी है। वह कथंचित् अनादि भी है, क्योंिक, ओमत्व सामान्यकी विवक्षा है। इसी कारणसे वह कथंचित् ध्रुव भी है। कथंचित् वह अध्रुव भी है। सामान्यकी विवक्षा न होनेसे द्रव्यविधानमें ओमके अनादि और ध्रुव पद नहीं कहे गये हैं। वह कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म भी है। इस प्रकार ओम पदके आठ (८) अथवा नी भंग होते हैं। यह वारहवे सूत्रका अर्थ है।

विशिष्टक्षानावरणीयवेदना कथंचित् अनुत्रुष्ट, कथंचित् अज्ञघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् ध्रुव, कथचित् अध्रव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म भी है। इस प्रकार विशिष्ट पदेक आठ (८) अथवा नौ भंग होते हैं। यह तेरहवें सूत्रका अर्थ है।

<sup>🤋</sup> ताप्रतो ' एक्कारस ' इति पाठ. । २ ताप्रतो ' सिया स्रद्धुवा सामण्णविववखाए समावेण । ' इति पाठ. ।

णोम-णोविसिद्धा णाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । सिया अणादिया । कुदो १ णोम-णे।विसिद्धत्त-विवक्खाए । सिया धुवा तेणेव कारणेण । सिया अद्भवा, सिया ओजा, सिया जम्मा । एवं दस मंगा एक्कारस मंगा वा १० । एसो चोद्दसमसुत्तत्था ।

एदेसि भंगाणमंकविष्णासो — | १३ | ५ | ९ | ५ | ९ | १० | १२ | १२ | १० | ९ | ११ | ८ | ८ | १० | ।

#### एवं सत्तणां कम्माणं ॥ ५ ॥

४, ३, ५, ६. 1

जहा णाणावरणीयस्स पदमीमांसा कदा तहा सेससत्तण्णं कम्माणं पदमीमांसा कायव्वा । एवमंतोखित्तोजाणियोगदारपदमीमांसा समत्ता ।

## सामित्तं दुविहं जहण्णपदे उक्कस्सपदे ॥ ६ ॥

तत्थ जहण्णं चउन्विहं णाम-इवणा-दन्व-भावजहण्णमिदि । णामजहण्णं इवणा-जहण्णं च सुगमं । दन्वजहण्णं दुविहं आगमदन्वजहण्णं णोआगमदन्वजहण्णं चेदि । तत्थ जहण्णपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदन्वजहण्णं । णोआगमदन्वजहण्णं तिविहं, जाणुग-

नोम-नोविशिष्टशानावरणीयेवदना कथेचित् उत्कृष्ट, कथेचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अज्ञान्य व कथचित् सादि भी है। कथंचित् वह अनादि भी है, क्योंकि, नोम नोविशिष्टत्व सामान्यकी विवक्षा है। इसी कारणसे वह कथंचित् ध्रुव भी है। वह कथंचित् अध्व, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म भी है। इस प्रकार नोम-नोविशिष्ट पदके दस (१०) भंग अथवा ग्यारह भंग होते हैं। यह चौदहवें स्त्राका अर्थ है।

इन भंगोंका अंकविन्यास इस प्रकार है— १३ + ५ + ९ + ५ + ९ + १० + १२ + १० + १२ + १० + १२ + ८ + १० = १३१।

इसी प्रकार सात कर्मीकी पदमीमांसा सम्बन्धी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ ५॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी पदमीमांसा की है उसी प्रकार शेप सात कर्मोंकी पदमीमांसा करना चाहिये। इस प्रकार ओजानुयोगद्वारगर्भित पदमीमांसा समाप्त हुई।

स्वामित्व दो प्रकार है— जघन्य पदरूप और उत्कृष्ट पदरूप ॥ ६॥

उनमें ज्ञान्य पद चार प्रकार है—नामज्ञान्य, स्थापनाज्ञान्य, द्रव्यज्ञान्य भीर भावज्ञान्य। इनमें नामज्ञान्य और स्थापनाज्ञान्य सुगम है। द्रव्यज्ञान्य दो प्रकार है—सागमद्रव्यज्ञान्य और नोआगमद्रव्यज्ञान्य। इनमें ज्ञान्य प्राभृतका ज्ञानकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यज्ञान्य कहा ज्ञाता है। नोआगमद्रव्यज्ञान्य

९ ताप्रती १०। १२। १०। ९। १०। ८। इति पाठः । १ प्रतिपु 'एवमंतोखेत्तो — ' इति पाठः ।

सरीर-मिवय-तन्वदिरित्तणोआगमदव्वजहण्णभेदेण । जाणुगसरीरं भिवयं गदं । तन्वदिरितं णोआगमदव्वजहण्णं दुविहं — ओघजहण्णमादेसेण जहण्णं चेदि । तत्य ओघजहण्णं चडिव्वहं — दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्य दव्वजहण्णमेगो परमाण् । खेत्तजहण्णं दुविहं कम्म-णोकम्मखेत्तजहण्णभेदेण । तत्य सुहुमणिगोदसस जहण्णिया ओगाहणा कम्मखेत्तजहण्णं । णोकम्मखेत्तजहण्णभेगो आगासपदेसो । कालजहण्ण-भेगो समओं । भावजहण्णं परमाणुम्हि णिद्धत्तादिगुणो । आदेसजहण्णं पि दव्य-खेत्त-काल-मावभेदिह चडिव्वहं । तत्थ दव्वदो आदेसजहण्णं उच्चदे । तं जहा — तिपदेसियं खंधं दद्रूण दुपदेसियखंधो आदेसदो दव्वजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिसमयपरिणदं दद्रूण दुपदेसोगाढदव्वं खेत्तदो आदेसजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिसमयपरिणदं दद्रूण दुसमयपरिणदं दव्वमादेसदो कालजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिसुणपरिणदं दव्वं दद्रूण दुसुण दुगुणपरिणदं दव्वं भावदो आदेसजहण्णं ।

भावजहण्णं दुविहं आगम-णोआगमभावजहण्णभेदेण । तत्थ जहण्णपाहुडजाणओ उपजुत्तो आगमभावजहण्णं । सुहुमणिगोदजीवलद्भिअपज्जत्तयस्स जं सन्वजहण्ण णाणं तं

तीन प्रकार है— ज्ञायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। इसमें ज्ञायकशरीर और भावी अवगत है। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यज्ञघन्य दो प्रकार है— ओघजघन्य और आदेशजघन्य। इसमें ओघजघन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। उसमें द्रव्यज्ञघन्य एक परमाणु है। क्षेत्रज्ञघन्य कर्मक्षेत्रज्ञघन्य और नोकर्मक्षेत्रज्ञघन्य भेदसे दो प्रकार है। उसमें स्कृत निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना कर्मक्षेत्रज्ञघन्य है। नोकर्मक्षेत्रज्ञघन्य एक आकाशप्रदेश है। एक समय कालज्ञघन्य है। परमाणुमें रहनेवाला सिग्धत्व आदि गुण भावज्ञघन्य है।

आदेशज्ञान्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे चार प्रकार है। उनमें द्रव्यसे आदेशज्ञान्यको बतलाते हैं। वह इस प्रकार है— तीन प्रदेशवाले स्कन्धको देखकर दो प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशसे द्रव्यज्ञान्य है। इसी प्रकार शेष स्कन्धों (चार प्रदेशवालको अपेक्षा तीन प्रदेशवाला, पांच प्रदेशवालकी अपेक्षा चार प्रदेशवाल स्कन्ध इत्यादि) भी ले जाना चाहिये। तीन प्रदेशोंको अवगाहनकरनेवाल द्रव्यकी अपेक्षा दो प्रदेशोंको अवगाहन करनेवाला द्रव्य क्षेत्रकी अपेक्षा आदेशज्ञान्य है। इसी प्रकार शेप प्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिये। तीन समय परिणत द्रव्यको देखकर दो समय परिणत द्रव्य आदेशसे कालज्ञान्य है। इसी प्रकार शेष समयोंमें भी ले जाना चाहिये। तीन समय परिणत द्रव्यको देखकर दो समय परिणत द्रव्य आदेशसे कालज्ञान्य है। इसी प्रकार शेष समयोंमें भी ले जाना चाहिये। तीन गुण परिणत द्रव्यको देखकर दो गुण परिणत द्रव्य भावसे आदेशज्ञान्य है।

भावज्ञयन्य आगमभावज्ञयन्य और नोआगमभावज्ञयन्यके भेद्से दो प्रकार है। उनमें ज्ञधन्य प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावज्ञधन्य है। सूक्ष्म निगोद जीव लब्ध्यपर्याप्तकका जो सबसे जघन्य झान है वह नोआगमभावज्ञधन्य है।

१ प्रतिषु 'णिव्यसादिग्रणो ' इति पाठ ।

णोआगमभावजहण्णं । एत्थ ओघजहण्णखेत्तेण पयदं, णाणावरणीयखेतेसु सञ्वजहण्णखत्त-गहणादो । सञ्वजहण्णखेत्तमेगो आगासपदेसो ति एत्थ ण घत्तव्वं, णाणावरणीयखेतेसु तदभावादो ।

उक्तस्सं चउिवहं णाम-हवणा-दव्व-भावुक्करसमेएण । तत्थ णाम-हवणुक्करसाणि सुगमाणि । दव्वुक्करसं दुविहं आगम-णोआगमदव्वुक्करसंभेएण । तत्थ उक्करसपाहुड-जाणगा अणुवजुत्तो आगमदव्वुक्करसं । णोआगमदव्वुक्करसं तिविहं जाणुगसरीर-भविय-तव्विदिरत्तणोआगमदव्युक्करसं दुविहं— ओधुक्करसमादेसुक्करसं चेदि । तत्थ ओधुक्करसं चउिवह — दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ दव्वदो उक्करसं महाखंघो । खेत्तक्करसं दुविहं — कम्मक्खेत्तं णोकम्मक्खेत्तमिदि । कम्मखेत्तक्करसं लोगागासं । णोकम्मक्खेत्तक्करसं दुविहं — कम्मक्खेत्तं णोकम्मक्खेत्तमिदि । कम्मखेत्तक्करसं लोगागासं । णोकम्मक्खेत्तक्करसं आगासदव्वं । कालदो उक्करसमणंता लोगा । भावदो उक्करसं सव्वुक्करसं वण्ण-गंध-रस-पासा । आदेसुक्करसं पि चउिवह— दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ द्वदो एगपरमाणुं दद्दूण दुपदेसियक्खंघो आदेसुक्करस । दुपदेसियखंघं दद्दूण तिपदेसियक्खंघो वि आदेसुक्करसं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । खेत्तदो एयक्खेत्तं दद्दूण

यहां ओघजघन्य क्षेत्र प्रकृत है, क्योंकि, ज्ञानावरणीयके क्षेत्रोंमें सर्वजघन्य क्षेत्रका ग्रहण है। यहां सर्वजघन्य क्षेत्ररूप एक आकाशप्रदेशको नहीं छेना चाहिये, क्योंकि, ज्ञानावरणीयके क्षेत्रोंमें उसका (सर्वजघन्य क्षेत्रका) अभाव है।

उत्छए नामउत्कृष्ट, स्थापनाउत्कृष्ट, द्रव्यउत्कृष्ट और भावउत्कृष्टके भेदसे चार प्रकार है। उनमें नामउत्कृष्ट और स्थापनाउत्कृष्ट सुगम हैं। द्रव्यउत्कृष्ट आगमद्रव्यउत्कृष्ट और नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट भेदसे दो प्रकार है। उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यउत्कृष्ट है। नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट हायकश्रारेर, भावी और तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट से भेदसे तीन प्रकार है। इनमें हायकश्रीर और भावी नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट दो प्रकार है— ओघउत्कृष्ट और आदेशउत्कृष्ट। इनमें ओघउत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। उनमें द्रव्यसे उत्कृष्ट महास्कन्ध है। क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट दो प्रकार है— कर्मक्षेत्र और नोक्रमक्षेत्र । लोक्षाकाश कर्मक्षेत्रउत्कृष्ट है। आकाश द्रव्य नोक्षमक्षेत्रउत्कृष्ट है। अनन्त लोक्ष कालसे उत्कृष्ट हैं। भावसे उत्कृष्ट सर्वेत्कृष्ट वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हैं।

आदेशजरकृष्ट भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। इनमें एक परमाणुको देखकर दो प्रदेशवाला स्कन्ध द्रव्यसे आदेशजरकृष्ट है। दो प्रदेशवाले स्कन्धको देखकर तीन प्रदेशवाला स्कन्ध भी आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष स्कन्धोंमें भी ले जाना चाहिये। क्षेत्रकी अपेक्षा एक क्षेत्रप्रदेशको देखकर दो क्षेत्रप्रदेश दोक्खेतपदेसा आदेसदो उक्करसं खेतं। एवं सेसेसु वि णेदव्वं। कालदो एगसमयं दद्रूण दोसमया आदेसुक्करसं। एवं सेसेसु वि णेदव्वं। भावदो एगगुणज्ञतं दद्रूण दुगुणज्ञतं द्व्यमदिसुक्करस। एवं सेसेसु वि णेदव्वं। भावक्करसं दुविहं — आगम-णोआगमभावुक्करस-भेदेण। तत्थ उक्करसपाहुडजाणगो उवज्ञतो आगमभावुक्करसं। णोआगमभावुक्करसं केवलणाणं। एत्थ ओघखेतुक्करसेण अहियारो, अप्पिदकम्मखेत्तेसु उक्करसखेत्तग्गहणादो। ओघुक्करसमागासदव्वं, तस्स गहणं किण्ण कदं १ ण, कम्मक्खेत्तसु तदभावादो। एगं सामित्तं जहण्णपदे, अण्णेगसुक्करसपदे, एवं दुविह चेव सामित्तं होदि; अण्णरसासंभवादो।

# सामित्तेण उनकस्सपदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उनकस्सिया कस्स ? ॥ ७ ॥

जहण्णपदपिं सेहं उक्कस्सपदि में से कदो। णाणावरणग्गहणं सेसकम्मपिं सेहफ्ठं। खेत्तग्गहणं दव्वादिपिं सेहफ्ठं। पुव्वाणुपुव्वि मो ण पच्छाणुपुव्वीए उक्कस्सखेत्तस्स प्रक्रवणा किमङ कीरदे १ ण, महल्लपिरवाडीए प्रक्रवण हं कीरदे।

आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र हैं। इसी प्रकार शेष प्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिये। कालकी अपेक्षा एक समयको देखकर दो समय आदेश उत्कृष्ट हैं। इसी प्रकार शेष समयें में भी ले जाना चाहिये। भावकी अपेक्षा एक गुण युक्त द्रव्यको देखकर दो गुण युक्त द्रव्य आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष गुणों में भी ले जाना चाहिये।

भावउत्कृष्ट आगमभावउत्कृष्ट और नोआगमभावउत्कृष्टके भेद्से दो प्रकार है। उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावउत्कृष्ट है। नोआगमभाव- उत्कृष्ट केवलकान है। यहां ओघक्षेत्रउत्कृष्टका अधिकार है, क्योंकि, विवक्षित कर्मक्षेत्रोंमें उत्कृष्ट क्षेत्रका ग्रहण किया गया है।

शंका — ओघउत्कृष्ट आकाश द्रव्य है, उसका ग्रहण क्यों नहीं किया ? समाधान – नहीं, क्योंकि, कर्मक्षेत्रोंमें आकाशद्रव्यका अभाव है।

एक स्वामित्व जघन्य पद्में और दूसरा एक उत्हृष्ट पद्में, इस प्रकारसे दो प्रकारका ही स्वामित्व है, पर्योक्षि, इनके अतिरिक्त अन्य स्वामित्वकी सम्भावना नहीं है।

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है १॥ ७॥

जघन्य पदके प्रतिपेधके छिये सूत्रमें उत्कृष्ट पदका निर्देश किया है। ज्ञानावरणका प्रहण शेप कर्मीका प्रतिपेध करता है। क्षेत्र पदके ग्रहणका फल द्रव्य अविका प्रतिपेध करना है।

शंका — पूर्वानुपूर्वीको छोड़कर पश्चादानुपूर्वीसे उत्कृष्ट क्षेत्रकी प्रक्रपणा किसालेये

# जो मच्छो जोयणसहस्सिओ सयंभुरमणसमुदस्स बाहिरिल्छए तडे अच्छिदो ॥ ८ ॥

जो मच्छो जोयणसहरसओ ति एदेण सुत्तवयणेणंगुरुस्स असंखेज्जिद्भागमादिं कादूण जा उक्कस्सेण पदेस्णजोयणसहरस ति आयामेण जे हिदा मच्छा तेसिं पिडसेहो करो। उस्सेह-विक्खंमेहि महामच्छासिरसरुद्धमच्छेसु गहिदेसु वि ण कोच्छि दोसो अत्थि, तदो तेसिं गहणं किण्ण कीरदे १ ण एस दोसो, महामच्छायाम-विक्खंसुरसेहसु अणवगएसु रुद्धमच्छायामविक्खंसुरसेहाणं अवगमावायाभावादो। ण महामच्छायामो अण्णदे। अवगम्मदे, सुत्तभूदस्स एदम्हादो जेहस्स अण्णस्सासंभवादो। महामच्छस्स आयामो जोयणसहरसं १०००। एदस्स विक्खंसुरसेहा केत्तिया होति ति उत्ते, उच्चदे — एसो महामच्छो पंचजोयणसदिक्खंभो ५०० पंचासुत्तरबीसदुरसेहो २५०। सुत्तेण विणा कथमेदं णव्वदे १

समाधान— नहीं, महान् परिपाटीसे प्रक्षपणा करनेके लिये पश्चादानुपूर्वीसे प्रक्षपणा की जा रही है। (अर्थात् उद्देश्यके अनुसार यद्यपि पहिले जघन्य पदकी प्रक्षपणा करना चाहिये थी, तथापि विस्तृत होनेसे पहिले उत्कृष्ट पदकी प्रक्षपणा की जा रही है।)

जो मत्स्य एक हजार योजनकी अवगाहनावाला स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित है ॥ ८॥

'जो मत्स्य एक हजार योजनकी अवगाहनावाला है ' इस सूत्रांशसे, जो मत्स्य अंगुलके असंख्यातवें भागको आदि लेकर उत्कर्षसे एक प्रदेश कम हजार योजन प्रमाण तक आयामसे स्थित है, उनका प्रतिषेध किया गया है।

र्शका — उत्सेघ और विष्कम्भकी अपेक्षा महामत्स्यके सहश ए।ये जानेवाले मत्स्योका ग्रहण करनेपर भी कोई दोष नहीं है, अतः उनका ग्रहण क्यों नहीं करते ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जब तक महासत्स्यके आयाम, विष्कम्भ और उत्सेधका परिक्षान न हो जावे तब तक प्राप्त मत्स्योंके आयाम, विष्कम्भ और उत्सेधका परिक्षान होना किसी प्रकारसे सम्भव नहीं है। महामत्स्यका आयाम किसी अन्य सुत्रसे नहीं जाना जाता है, क्योंकि, इस सुत्रसे ज्येष्ठ प्राचीन सूत्रभृत कोई अन्य वाक्य सम्भव नहीं है।

महामत्स्यका आयाम एक हजार (१०००) योजन प्रमाण है। इसके विष्कम्भ और उत्सेघका प्रमाण कितना है, ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि उस महामत्स्यका विष्कम्भ पांच सौ (५००) योजन और उत्सेध दो सौ पचास (२५०) योजन मात्र है।

शका—यह सूत्रके विना कैसे जाना जाता है ?

आइरियपरंपरागयपवाइङ्जंतुवदेसादो । ण च महामच्छविक्खं भुरसेहाणं सुत्तं णित्य चेवे ति णियमो, देसामासिएण ' जोयणसहिस्सओ ' ति उत्तेण स्चिदत्तादो । एदे विक्खं भुरसेहा महामच्छस्स सव्वत्थ सिरसा । मह-पुच्छेसु विक्खं भुरसेहाणं पमाणमेतिय होदि ति, एदेहिंतो पुघभूदिवक्खं भुरसेहाणं परूवयसुत्त-वक्खाणाणमणुव छं मादो जोयणसहस्सणि हेसण्ण- हाणुववत्तीदो च ।

के वि आइरिया महामच्छो मुह पुच्छेसु सुद्दु सण्हुओ ति भणित । एत्थतणमच्छे दद्ठूण एदं ण घडदे, कहल्लिमच्छोर्सुं वियहिचारदंसणादो । अघवा एदे विक्खंसुस्सेहा समकरणिसद्धा ति के वि आइरिया भणित । ण च सुद्दु सण्णमुहो महामच्छो अण्णेगेजोयण-सदोगाहणितिमिंगिलादिगिलणखमो, विरोहादो । तम्हा वक्खाणिम उत्तविकख्सुस्सेहा चेव महामच्छस्स घेत्तव्वा । अधवा मज्झपदेसे चेव उत्तविकखंसुरसेहो मच्छो घेत्तव्वो, आदि-मज्झवसाणेसु एदम्हादो तिगुणं विपुंजमाणस्स उक्कस्सखेतुष्पत्तं पिड विरोहाभावादो । 'सयभुरमणसमुद्दस्से 'ति सव्वदीव-समुद्दवाहिरसमुद्दस्स गहणहं । सव्वचाहिरो समुद्दो चेव

समाधान— वह आचार्यपरम्पराके प्रवाह स्वरूपसे आये हुए उपदेशसे जाना जाता है। और महामत्स्यके विष्कम्भ व उत्सेधका ज्ञापक सूत्र है ही नहीं, ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि, 'जोयणसहस्तिओं ति' अर्थात् एक हजार योजनवाला इस देशामर्शक सूत्रवचनसे उनकी सूचना की गई है।

ये विष्कम्भ और उत्सेध महामत्स्यके सब जगह समान है। मुख और पूंछमें विष्कम्भ एवं उत्सेधका प्रमाण इतने मात्र ही है, क्योंकि, इनसे भिन्न विष्कम्भः और उत्सेधकी प्ररूपणा करनेवाला सूत्र व व्याख्यान पाया नहीं जाता, तथा इसके विना हजार योजनका निर्देश वनता भी नहीं है।

महामत्स्य मुख और पूछमं अति शय सूक्ष्म है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु यहांके मत्स्योंको देखकर यह घटित नहीं होता, तथा कहीं कहीं मत्स्योंके अंगोंमें व्याभिचार देखा जाता है। अथवा, ये विष्कम्भ और उत्सेध समकरणीसद्ध हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। दूसरी वात यह है कि अतिशय सूक्ष्म मुखसे संयुक्त महामत्स्य एक सौ योजनकी अवगाहनावाले अन्य तिर्मिगल आदि मत्स्योंके निगलनेमें समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि, उसमें विरोध आता है। अत एव व्याख्यानमें महामत्स्यके उपर्युक्त विष्कम्भ और उत्सेधको ही ग्रहण करना चाहिये।

अथवा, उक्त विष्कम्भ और उत्सेघ महामत्स्यके मध्य प्रदेशमें ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि अदि, मध्य और अन्तम इससे तिगुणे फेलनेवालके उत्कृष्ट क्षेत्रकी उत्पत्तिके प्रति कोई विरोध नहीं है।

'सयंभुरमणसमुद्दस्स ' इस पदके छारा द्वीप-समुद्रोंमें सवसे वाह्य समुद्रका श्रहण किया गया है।

१ प्रतिष्ठ 'मण्छाओस 'इनि पाठः । २ ताप्रतो 'अणेग ' इति पाठः ।

होदि ति कथं णव्वदे १ सयंभुरमणसमुद्दरस वाहिरे दिव अच्छिदो ति अभिणय 'सयंभु-रमणसमुद्दरस वाहिरिल्लए तहे अच्छिदो 'ति सुत्तादो णव्वदे १ सगवाहिरविद्याए परितोत्ति सयंभुरमणसमुद्दो, तरस वाहिरिल्लतहो णाम समुद्दपरभूभागदेसे । तत्थ अच्छिदो ति घेत्तव्यं । सयंभुरमणसमुद्दरस वाहिरिल्लतहो णाम तदवयवभूदवाहिरवेद्दया, तत्थ महामच्छो अच्छिदो ति के वि आइरिया भणिति । तण्ण घडदे, 'कायलेरिसयाए लग्गो ' ति उविर भण्णमाणसुत्तेण सह विरोहादो । ण च सयंभुरमणसमुद्दवाहिरवेद्दयाए संबद्धा तिण्णि वि वादवलया, तिरियलोगिवक्खंभरस एगरब्जुपमाणादो ऊणत्तपसंगादो । तं कधं णव्वदे १ जंबूदीवजोयणलक्खिवक्खंभदो दुगुणक्कमेण गदसव्वदीव-सागरिवक्खंभेसु मेलविदेसु जगसेडीए सत्तमभागाणुप्पत्तीदो । तं वि कधं णव्वदे १ इत्वाहियदीव-सागरस्ववाणि विरिलय विगं करिय अण्णोण्णव्भत्थं कादूण तत्थ तिण्णि इत्वाणि अवणिय जोयणलक्खंण गुणिदे दीव-समुद्दरुद्विरियलोगखेत्तायामुप्पत्तीदो । ण च एत्तियो चेव तिरियलोगविक्खंभो, जगसेडीए

शंका-सर्ववाद्य समुद्र ही है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—' स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य द्वीपमें स्थित ' ऐसा न कहकर स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित' ऐसा जो सूत्र है उसीसे वह जाना जाता है।

अपनी वाह्य वेदिका पर्यन्त स्वयम्भूरमण समुद्र है, उसके वाह्य तटसे अभिप्राय समुद्र के परभूभागप्रदेशना है। वहांपर स्थित, पेसा ग्रहण करना चाहिये।

स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटका अर्थ उसकी अंगभूत वाह्य वेदिका है, वहां स्थित महामत्स्य, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु वह घटित नहीं होता, फ्योंकि, वैसा स्विकार करनेपर आगे कहे जानेवाले 'तनुवातवलयसे संलग्न हुआ ' इस सूत्रके साथ विरोध आता है। कारण कि स्वयम्भूरमण समुद्रकी बाह्य वेदिकासे तीनों ही वातवलय सम्बद्ध नहीं हैं, फ्योंकि, वैसा होनेपर तिर्यग्लोक सम्बन्धी विस्तारग्रमाणके एक राजुसे हीन होनेका प्रसंग आता है।

शका - वह कैसे जाना जाता है ?

समाधान चूंकि जम्बूडीप सम्बन्धी एक लाख योजन प्रमाण विस्तारकी अपेक्षा दुगुणे क्रमसे गये हुए सब द्वीप समुद्रोंके विस्तारोंको मिलानेपर जगश्रेणिका सातवा भाग (राजु) उत्पन्न नहीं होता है, अतः इसीसे जाना जाता है कि तीनों वातवलय स्वयम्भुरमण समुद्रकी बाह्य वेदिकाले सम्बद्ध नहीं है।

शंका - वह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान— एक अधिक डीप समुद्र सम्बन्धी रूपोंका विरलन कर दुगुणा करके परम्पर गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसमें तीन रूपोंको कम करके एक लाख योजनसे गुणित करनेपर डीप-समुद्रों द्वारा रोके गये तिर्यग्लोक क्षेत्रका आयाम उत्पन्न होता है, अत इसीसे जाना जाता है कि उक्त प्रकारसे जगश्रेणिका सातवां भाग नहीं उत्पन्न होता।

र मप्रतिपाठोध्यम् । अ नाप्रत्यो 'समुद्दयवाहिरे', ताप्रतौ 'समुद्दे वाहिरे' इति पाठः । २ षट् मा ३ पृ. ३७. इ. ११-३

सत्तमभागिम पंचसुण्णाणुवलंभादो । ण च एदम्हादो रञ्जुविवसंभो ऊणो होदि, रञ्जुअवभं तरभूदस्स चउन्वीसजोयणभत्तवादरुद्धक्षेत्तस्स बन्झमुवलंभादो । ण च तेत्तियभत्तं पिकखते पंचसुण्णञो फिट्टंति, तहाणुवलंभादो । तम्हा सयलदीव-सायरिवक्षंभादो वार्हि केतिएण वि क्षेत्तेण होदव्वं । सयंभुरमणसमुद्दमंतरे हिदमहामच्छा जलचरो कथं तस्स वाहिरिल्लं तहं गदो १ ण एस दोसो, पुव्ववहरियदेवपञोगेण तस्स तत्थ गमणसंभवादो ।

## वेयणसमुग्धादेण समुहदो ॥ ९ ॥

वेयणावसेण जीवपदेसाणं विक्खंभुस्सेहेहि तिगुणिविषुंजणं वेयणाससुग्वादो णाम।
ण च एस णियमा सन्वेसिं जीवपदेसा वेयणाए तिगुणं चेव विषुंजंति ति, किंतु सगिवक्खंमादा तरतमसद्ध्वेण हिद्वेयणावसेण एग दोपदेसादीहि वि वड्डी होदि। ते वेयणसमुग्वादा
एत्थ ण गहिदा, उक्कस्सेण खेत्तेण अहियारादो। महामच्छो चेव किमिदि वेयणसमुग्वादं
णीदो १ महल्टोगाहणत्तादो, जलयरस्स थले क्खित्तस्स उण्हेण द्ज्झमाणंगस्स संचियपहुपावकम्मस्स महावेयणुप्पत्तिदंसणादो च।

तिर्यग्लेकका विस्तार इतने मात्र ही हो, सो भी नहीं है, क्योंकि, जगश्रेणिके सात्र भागमें पांच शून्य नहीं पाये जाते। और इससे राजुिककम्भ हीन भी नहीं है, फ्योंकि, राजुके अन्तर्गत चौबीस योजन प्रमाण वायुरुद्ध क्षेत्र बाह्यमें पाया जाता है। दूसरे, उतने मात्र क्षेत्रको मिलानेपर पांच शून्य नए भी नहीं होते, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता। इसी कारण समस्त द्वीप समुद्र सम्श्न्धी विस्तारके बाहिर भी कुछ क्षेत्र होना चाहिये।

शंका — स्वयम्भूरमण समुद्रके भीतर स्थित महामत्स्य जलचर जीव उसके याह्य तटको कैसे प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, पूर्वके वैरी किसी देवके प्रयोगर्से उसका वहां गमन सम्भव है।

वेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ।। ९॥

वेदनाके वरासे जीवपदेशोंके विष्कस्म और उत्सेघकी अपेक्षा तिगुणे प्रमाणमें फैलनेका नाम वेदनासमुद्धात है। परन्तु सबके जीवपदेश वेदनाके वरासे तिगुणे ही फैलते हों, ऐसा नियम नहीं है। िकन्तु तरतम रूपसे स्थित वेदनाके वरासे अपने विष्कम्मकी अपेक्षा एक दो प्रदेशादिकींसे भी वृद्धि होती है। परन्तु उन वेदनासमुद्धातोंका यहां प्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि, यहां उत्कृष्ट क्षेत्रका अधिकार है।

शंका - महामत्स्यको ही वेदनासमुद्घातको क्यों प्राप्त कराया है ?

समाधान — क्योंकि, एक तो उसकी अवगाहना वहुत अधिक है, दूसरे जलचर जीवको स्थलमें रखनेपर उप्णताके कारण अंगोंके संतप्त होनेसे बहुत पापकमेंकि संचयको प्राप्त हुए उसके महा वेदनाकी उत्पात्ति देखी जाती है। कायलेसियाए लग्गो ॥ १० ॥

कायलेसिया णाम तदियो वादवलओ । कथं तस्स एसा सण्णा ? कागवण्णतादो सो कागलेरिसओ णाम । एत्थ अंधकायलेरसो ण घतव्वा, तत्थ अंधत्तवैण्णाणुवलंभादे। । लोगवाड्विवसेण लोगनाडीदो परदो संखेडजजीयणाणि ओसरिय द्विदतदियवादे लोगणालीए अव्भंतरिहदमहामच्छो कथं लग्गदे ? सच्चमेदं महामच्छरस तदियवादेण संपासो णात्थ ति । किंतु एसा सत्तमी सामीवे वदृदि । न च सप्तमी सामीप्ये असिद्धा, गंगायां घोषः प्रतिवसतीत्यत्र सामीप्ये सप्तम्युपलंभात् । तेण काउलेस्सियाए छत्तदेसो काउलेस्सिया ति गहिदो । तीए काउलेस्सियाए जाव लग्गदि ताव वेयणासमुग्घादेण समुहदो ति उत्तं होदि। भावतथा— पुन्तवेरियदेवेण महामच्छा सयंभुरमणबाहिरवेइयाए बाहिरे भागे ठोगणाठीए समीवे पादिदो' । तत्थ तिव्ववेयणावसेण वेयणसमुग्घादेण समुहदो जाव लोगणालीए बाहिरपेरंतो लगो ति उत्तं होदि।

> जो तनुवातवलयसे स्पृष्ट है ॥ १० ॥ काकलेक्याका अर्थ तीसरा वातवलय है। शंका - उसकी यह संज्ञा कैसे है ?

 समाधान—तनुवातवलयका काकके समान वर्ण होनेसे उसकी काकलेक्या संशा ह।

यहां अंधकाकलेश्या (काला स्याह काकवर्ण) का ग्रहण नहीं करना चाहिय, क्योंकि, उसमें अंधरव अथीत् काला स्याह वर्ण नहीं पाया जाता।

शंका — लोकन। लीके भीतर स्थित महामत्स्य लोकविस्तारानुसार लोकनालीके थांगे संख्यात योजन जाकर स्थित तृतीय वातवलयसे कैसे संसक्त होता है ?

समाधान—यह सत्य है कि महामत्स्यका तृतीय वातवलयसे स्पर्श नहीं होता, किन्त यह सप्तमी विभक्ति सामीप्य अर्थमें है। यदि कहा जाय कि सामीप्य अर्थमें सप्तमी विभक्ति असिद्ध है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'गंगामें घोष (ग्वालवसति) वसता है 'यहां सामीप्य अर्थमें सप्तमी विभक्ति पायी जाती है। इसिटिये कापातलेश्यासे स्पृष्ट प्रदेश भी कापोतलेस्या रूपसे ब्रहण किया गया है। उस कापोतलेस्यासे जहां तक संसर्ग है वहां तक वेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ, यह उसका अभिप्राय है।

भावार्थ-पूर्वके वैरी किसी देवके द्वारा महामत्स्य स्वयम्भुरमण समुद्रकी बाह्य चेदिकाके वाहिर भागमें लोकनालीके समीप पटका गया। वहां तीव **चेदनाके वदा** षेदनासमुद्यातसे समुद्यातको प्राप्त होकर लोकन।लीके बाह्य भाग पर्यन्त वह संसक होता है, यह अभिपाय है।

१ तापती 'अद्धनायलेस्सा ' इति पाठ । २ ताप्रती 'अध्वत्त ' इति पाठः । २ ताप्रती 'समीवे ' इति पाठ । ४ ताप्रती 'ण च सप्तमी सामीप्पे ' इति पाठ । भ ताप्रती 'सप्तम्युपलमादो ' इति पाठ । १ प्रतिषु 'पुचीदो ', ताप्रती पुची (पति) दी इति पाठः । ७ प्रतिषु ' समुग्धादो ' इति पाठ ।

## पुणरिव मारणंतियससुग्घादेण ससुहदो तिण्णि विगगहकंद-याणि कादूण ॥ ११ ॥

महामच्छो लोगणालीए वायव्विदिसाए पुच्वेविरयदेवसंबंधेण दिवसणुत्तरायामेण पिदिरो । तत्थ मारणितयसमुग्वादेण समुहदो । तेण महामच्छेण वेयणसमुग्वादेण मारणितयसमुग्वादे करंतेण तिण्णि विग्गहंकंदयाणि कदाणि । विग्गहो णाम वक्कत्त, तेण तिण्णि कदंयाणि कदाणि । त जहा — लोगणालीवायव्विदसादो कंडुज्जुवाए गईए सादिरेयअद्धरज्जूमेत्तमागदो दिक्खणिदसाए । तमगं कंदयं । पुणो तत्तो विलद्ण कंडुज्जुवाए गईए एगरज्जुमेत्तं पुच्विदसमागदो । तं विदियं कदयं । पुणो तत्तो विलद्ण अधो छरज्जुमेत्तद्धाणमुजुगदीए गदो । तं तिदिय कदयं । एव तिण्णि कंदयाणि काद्ण मारणितय-समुग्वादं गदो । चत्तिर कंदए किण्ण कराविदो १ ण, तससु दो विग्गहं मोत्तूण तिण्णि-विग्गहाणमभावादो । तं कधं णव्वदे १ एदम्हादो चेव सुत्तादो ।

## से काले अथा सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु उपाजिजहिदि ति तस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १२ ॥

फिर भी जो तीन विग्रह करके मारणान्तिकसमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ है ॥ ११ ॥

महामत्स्य लोकनालीकी वायव्य दिशामें पूर्वके वैरी देवके सम्बन्धसे दक्षिण-उत्तर आयाम स्वरूपसे गिरा। वहां वह मारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाले उक्त महामत्स्यने हुआ। वेदनासमुद्धातके साथ मारणान्तिकसमुद्धातको करनेवाले उक्त महामत्स्यने तीन विग्रहकाण्डक किये। विग्रहका अर्थ वक्रता है, उससे तीन काण्डक किये। वे इस प्रकारसे — लोकनालीकी वायव्य दिशासे बाणके समान ऋजुगतिसे साधिक अर्थ राजु मात्र दक्षिण दिशामें आया। वह एक काण्डक हुआ। फिर वहांसे मुड़कर बाण जैसी सीधी गतिसे एक राजु मात्र पूर्व दिशामें आया। वह व्रितीय काण्डक हुआ। फिर घहांसे मुड़कर नाचे छह राजु मात्र मार्गमें ऋजुगतिसे गया। वह तृतीय काण्डक हुआ। इस प्रकार तीन काण्डकोंको करके मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुआ।

शंका - चार काण्डकोंको क्यों नहीं कराया ?

समाधान — नहीं, प्योंकि, त्रसोंमें दो वित्रहोंको छोड़कर तीन वित्रह नहीं होते। गंका — वह कैसे झात होता है ?

समाधान — वह इसी स्त्रसे ज्ञात होता है।

अनन्तर समयमें वह सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न होगा, अतः उसके ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ १२॥

मत्रतिपाठाज्यम् । अ-काप्रापो 'पुन्वदिसावसमागदो ', ताप्रतो 'पुन्वदिसाव (ए) समागदो' इति पाठ ।

२ मनित्राठो ज्यम् । अ काप्रस्तोः 'त तिदयकडयाणि ', ताप्रतो 'त तिदयकड [ य ] । या (ता ) णि ' रिति पाठ ।

सत्तमपुढिंव मोतूण हेडा णिगोदेसु सत्तरु मेत्रडाणं गंतूण किण्ण उप्पाइदो शिगोदिसुप्प जमाणस्स अइतिव्ववेयणाभावेण सरीरित गुणवेयणसमुग्घादस्स अभावादो । जित एव तो पुव्विल्छिविक्छ भूरसे हेिं तो वेयणाए जहा विक्छं भुरसे हा दुगुणा होति तहा कादूण णिगोदेसु किण्ण उपाइदो १ ण, विद्विद्व स्वेत्तादो परिहीण खेत्तरस् सादिरेय अडगुण तुव छंभादो । जित वि वास्णिदसादो एगरु जुमेत्तं पुव्विदसाए गंतूण पुणो हेडा सत्तरु अद्धाणं गंतूण पुणो दिक्छ णेण आहु इर जुओ गंतूण सहुमिणगोदेसु उपपजिद तो वि पुव्विल्छ खेतादो एदस्स खेतं विसेसहीणं चेव, विक्छं भुरसे हाणं तिगुणत्ताभावादो । सहुमिणगोदेसु उपपज्जमाणस्स महामच्छ स्त विक्छं भुरसे हा तिगुणा ण होति, दुगुणा विसेसाहिया वा होति ति कधं णव्वेद शिक्षो सत्तमाए पुढवीए णर इएसु से कालें उपपित्ति हिंदि ति सुत्तादो णव्वेद । संतक स्मपाहु छे पुण णिगोदेसु उपपाइदो, णर इएसु उपपत्तिमाणमहामच्छो व्व सुहुमिणगोदेसु

शंका—सातवीं पृथिवीको छोड़कर नीचे सात राजु मात्र अध्वान जाकर निगोद जीवोंमें फ्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, निगोद जीवोमें उत्पन्न होनेवाले जीवके अतिशय तीन वेदनाका अभाव होनेसे विवक्षित शरीरसे तिगुणा वेदनासमुद्घात सम्भव नहीं है।

शंका — यादि ऐसा है तो वेदनासमुद्धातमें पूर्वोक्त विष्कम्भ और उत्सेधसे जिस प्रकार दुगुणा विष्कम्भ व उत्सेध होता है वैसा करके निगोद जीवोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—नहीं, पर्योकि, उसके वृद्धिंगत क्षेत्रकी अपेक्षा हानिको प्राप्त क्षेत्र साधिक आठगुणा पाया जाता है।

यद्यपि पश्चिम दिशासे एक राजु मात्र पूर्व दिशामें जाकर, फिर नीचे सात राजु अध्यान जाकर, फिर दक्षिणसे साढ़े तीन राजु जाकर सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उप्पन्न होता है, तो भी पूर्वके क्षेत्रसे इसका क्षेत्र विशोप हीन ही है, क्योंकि, इसमें विष्कम्भ और उत्सेध तिगुणे नहीं हैं।

शंका – सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यका विष्कंम्भ और उत्सेध तिगुणा नहीं होता, किन्तु दुगुणा अथवा विशेष अधिक होता है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाघान— " नीचे सातवीं पृथिवीके नारिकयों में वह अनन्तर कालमें उत्पन्न होगा " इस स्वसे जाना जाता है।

सत्कर्मप्राभृतमें उसे निगोद जीवोंमें उत्पन्न कराया है, क्योंकि, मारिकयोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यके समान सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाला महामत्स्य

उप्पन्जमाणमहामच्छो वि तिगुणसरीरवाहल्लेण मारणंतियसमुग्धादं गच्छदि ति। ण च एदं जुज्जदे, सत्तमपुढवीणरइएसु असादबहुलेसु उप्पन्जमाणमहामच्छवेयणा-कसाएहिंतो सुहुमणिगोदिसु उप्पन्जमाणमहामच्छवेयण-कसायाणं सिरसत्ताणुववत्तीदो। तदे। एसो चेव अत्थो पहाणो ति घेतव्वो। 'लोगणालीए अंते सत्तमपुढवीए सेडिचद्धो अत्थि ति 'एदेण सुत्तेण णव्वदे, अण्णहा तिण्णि विग्गहप्पसंगादो। से काले उप्पन्जिहिदि' ति किमइं उच्चदे १ ण, णरइएसुप्पण्णपढमसमए उवसंहरिदपढमदंडस्स य उक्कस्सखेत्ताणुववत्तीदो। एत्थ संदिद्दी-

एवं होदि ति भणिति। त जहा — अवरिद्सादो मारणंतियसमुग्धादं कादूण पुन्निद्सि-मागदो जाव लोगणालीए अंतं पत्तो ति। पुणो विग्गहं करिय हेडा छरज्जुपमाणं गंतूण पुणरिव विग्गहं करिय वारुणिदसाए अद्धरज्जुपमाणं गंतूण अविहडाणिम्म उप्पण्णस्स खेतं होदि ति। एदं ण घडदे, उववादहाणं वोलेदूण गमण णिरथि ति पवाइज्जंत उवदेसेण सिद्धत्तादो।

भी विविधित शरीरकी अपेक्षा तिगुणे वाहल्यसे मारणान्तिकससुद्धांतको प्राप्त होता है। परन्तु यह योग्य नहीं हे, पर्योकि, अत्यधिक असाताका अनुभव करनेवाले सातवीं पृथिवीके नारिक्योंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यकी वेदना और कषायकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद जीवींमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यकी वेदना और कषाय सहश नहीं हो सकती। इस कारण यही अर्थ प्रधान है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। "लोकनालीके अन्तमें सातवीं पृथिवीका श्रेणिवद्ध है" इस सूत्रसे जाना जाता है, क्योंकि, इसके विना तीन विग्रहींका प्रसंग आता है।

शंका - अनन्तर कालमें उत्पन्न होगा, यह किसलिये कहते हैं?

समाधान — नहीं, धर्योकि, नारिक्योंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें प्रथम इण्डका उपसंहार हो जानेसे उसका उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं वन सकता।

यहां संदृष्टि—(मूलमें देखिये)।

साधिक साढे सात राजुका प्रमाण इस (निम्न) प्रकार होता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। यथा—"पश्चिम दिशासे मारणान्तिकसमुद्धातको करके लोकनालीका धन्त प्राप्त होने तक पूर्वदिशामें आया। फिर विश्रह करके नीचे छह राजु मात्र जाकर पुन विश्रह करके पश्चिम दिशामें आध राजु प्रमाण जाकर अवधिस्थान नरकमें उत्पन्न होनेपर उसका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है।" किन्तु यह घटित नहीं होता, पर्योक्त, वह 'उपपादस्थानका अतिक्रमण करके गमन नहीं होता दस परम्परागत उपदेशसे सिद्ध है।

र लपनी 'उपक्किट ', ताप्रनी 'उपक्किहिट ' इति पाटः । २ ताप्रती 'सादिरेयमद्धयरक्छपमाणं ' इति पाटः । ३ प्रनिष्ठ 'होति ' इति पाट ।

एत्थ उवसंहारे। उच्चदे । तं जहा— एगरव्जुं ठिवय सादिरेयअद्ध्रमरूवेहि गुणेद्ण पुणो तिगुणिदिवक्वंभेण <u>। १५०० ।</u> तिगुणिदउरसेहगुणिदेण <u>। ७५० ।</u> गुणिदे णाणावरणीयस्स उक्कस्सखेतं होदि ।

#### तब्बदिरिता अणुक्कस्सा ॥ १३ ॥

उक्करसमहामच्छवखेतादे। विदिश्तं खेतं तन्विदिश्तं णाम । सा अणुक्कस्सा खेत्तवेयणा । सा च असंखेज्जवियणा । तिस्से सामी किण्ण पह्विदे। १ ण, उक्करससमामी चेव अणुक्करसरस वि सामी होदि ति पुधसामित्तपद्धवणाकरणादो, सेसवियणाणं पि एदम्हादो चेव सिद्धीदो च । तं जहा—महिम एगागासपदेसेण्णुक्करसोगाहणमहामच्छेण पुट्वेविश्यदेवसवधेण ठोगणाठीए वायव्विदमाए णिविदय वेयणसमुग्घादेण पुट्विक्चं मुस्सेहिहितो तिगुणविवखंभुरसेहे आवण्णेण मारणंतियसमुग्घादेण तिण्णि कंदयाणि कादूण सत्तमपुढिं पत्तेण अणुक्करसुक्करसक्खेत्त कदं । तेण एदस्स अणुक्करसुक्करसक्खेत्तस्स महामच्छो चेव सामी । पुणो मुहपदेसे दोहि आगासपदेसेहि ऊणओ महामच्छो वेयणसमुग्घादेण समुद्दो होदूण तिण्णि विग्गहकडयाणि कादूण मारणंतियसमुग्घादेण सत्तम-पुढिं गदो विदियअणुक्करसखेत्तरस सामी होदि । पुणो तीहि आगासपदेसेहि परिहीणमुहो

यहां उपसंहार वहते है। वह इस प्रकार है—एक राजुको स्थापित करके साधिफ साढ़े सात रूपोंसे गुणित वरके पश्चात् तिगुणे उत्सेध (२५० × ३ = ७५०) से गुणित तिगुणे विष्काम (५०० × ३ = १५००) के द्वारा गुणित करनेपर ज्ञानावरणीयका उत्रुष्ट क्षेत्र होता है।

महामत्स्यके उपर्युक्त उत्कृष्ट क्षेत्रसे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना है ॥ १३ ॥

उत्कृष्ट महामत्स्यक्षेत्रसे भिन्न क्षेत्र तद्व्यतिरिक्त है। वह अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदना है। वह असंख्यात विकल्प रूप है।

शंका - उसके स्वामीकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

समायान— नहीं, पर्योकि, उत्हर्का स्वामी ही चूंकि अनुत्हर्का भी स्वामी होता है, अतः उसके स्वामित्वकी पृथक् प्रस्पणा नहीं की गई है, तथा शेप विकल्प भी इसीसे सिद्ध होते हैं। यथा— मुखमे एक प्रदेशसे हीन उत्हर्ण अवगाहनासे संयुक्त, पूर्ववैरी देवके सम्वन्धसे लोकनालीकी वायव्य दिशाम गिरकर वेदनासमुद्धातसे पूर्व विक्रम्म व उत्सेधकी अपेक्षा निगुणे विष्कम्म व उत्सेधको प्राप्त, तथा मारणान्तिक-समुद्धातसे तीन काण्डकोंको करके सातवीं पृथिवीको प्राप्त हुआ महामत्स्य अनुत्हर्ण उत्हर्ण क्षेत्रको करता है। इस कारण इस अनुत्हर्ण उत्हर्ण क्षेत्रका महामत्स्य ही स्वःमी है।

पुन मुखप्रदेशमें दे। आकाशप्रदेशोंसे हीन महामत्स्य वेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त होकर तीन विश्वहकाण्डकोंको करके मारणान्तिकसमुद्घातसे सातवीं पृथिवीको प्राप्त होता हुआ हितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है। किर तीन

महामच्छे। पुन्वविहिणा चेव मारणंतियसमुग्घादेण सत्तमपुढिन गदो तिदयखेतस्स सामी। मुहिम्म चत्तारिआगासपदेसूणमहामच्छे। मारणंतियसमुग्घादेण सादिरेयअद्धहमरज्जुआयदो चउत्थखेतस्स सामी। एवमेदेण कमेण महामच्छमुहपदेसे ऊणे करिय संखेज्जपदरंगुरुमेता अणुक्कस्सक्खेत्तवियणा उप्पाददव्या।

एत्थतणसन्वपिच्छमखेत्तं केण सिरसं होदि ति बुत्ते बुच्चदे — ओधुक्कस्सोगाहणमहामच्छस्स वेयणसमुग्चादेण तिगुणिवक्खंभुस्सेहं गंतूण पदेसूणद्धहमरज्जूण मुक्कमारणितयस्स
खेत्तेण सिरसं होदि । पुणो वि महामच्छमुहिवयपे अस्सिद्ण पदेसूणद्धहमरज्जूणं मारणंतियं
में क्लाविय संखेज्जपदरगुठमेत्तखेत्ताण सामित्तपद्धवणा कायव्वा । एत्थ अंतिमक्खत्तवियपो
केण सिरसो होदि ति उत्ते, उच्चदे — ओधुक्कस्सोगाहणामहामच्छस्स पुच्चिवहाणेण दुपदेस्णद्धहमरज्जूण मुक्कमारणंतियस्स खेत्तेण सिरसो । पुणो एदं मारणंतियखेत्तायामं धुव
काद्ण महामच्छमुहिवयपे अस्सिद्ण संखेज्जपदरंगुठमेत्तखेत्ताण सामित्तपद्धत्तेण कायव्वं ।
पुणो एत्थ सव्वपच्छिमवियप्पो तिपदेस्णंद्धहमरज्जूणं मुक्कमारणितयखेत्तेण सिरसो ।
आकाद्रापदेशों हीन मुखवाला महामत्स्य पूर्व विधिसे ही मारणान्तिकसमुद्धातसे
सातवीं पृथिचीको प्राप्त होकर तृतीय अनुत्हप्ट क्षेत्रका स्वामी होता है । मुखमें चार
आकाद्रापदेशोंसे हीन महामत्स्य मारणान्तिकसमुद्धातसे साधिक साढ़े सात राजु
मात्र आयामसे युक्त होता हुआ चतुर्थ अनुत्कृप्ट क्षेत्रका स्वामी होता है । इस प्रकार
इस कमसे महामत्स्यके मुखपदेशोंको हीन करके संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण अनुत्कृष्ट
सेत्रके विकरपेंको उत्पन्न कराना चाहिये।

रंका--यहांका सबसे अन्तिम क्षेत्र किसके सदश होता है ?

समायान — इस दांकाके उत्तरमें कहते हैं कि यह क्षेत्र सामान्योक्त उत्कृष्ट अवगाहनावाले और वेदनासमुद्घातसे तिगुणे विष्कम्भ व उत्सेधको प्राप्त होकर एक प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले महामत्स्यके क्षेत्रके सहदा होता है।

फिरसे भी महामन्स्यके मुख सम्बन्धी विकर्णोका आश्रय करके प्रदेश कम सादे सान राजु तक मारणान्तिकसमुद्धातको छुट्कार संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण क्षेत्रोंके स्वामित्वकी प्रमपणा करना चाहिये।

शंका - यहां अन्तिम/विकटप किसके सदश होता है ?

समायान – इन प्रकार पृछनेपर उत्तर देते हैं कि वह क्षेत्र ओघोक उत्कृष्ट अवनाहनास संयुक्त और पृर्व विधिक अनुसार दो प्रदेशोंसे हीन साढ़े सात राजु तक नारणान्तिकसमुद्यातको छोड़नेवाले महामत्स्यके क्षेत्रके सदश होता है।

फिर इस मारणान्तिकक्षेत्रक आयामको अवस्थित करके महामत्स्यके मुख-विकल्पांका आश्रय कर संरयात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये। यहा सबसे अन्तिम विकल्प तीन प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक प्रारणान्तिक

१ ताप्रतो ' - विपापी कि पटेम्। - ' इति पाट ।

एवमेगेगासपदेसूणाओ कमेण मारणितयं मेलाविय अणुक्कस्सरोत्ताणं सामित्तपरूवणं कायव्वं । सत्तमपुढिवं मारणंतियं मेल्लमाणजीवाणं मारणंतियखेत्तायामो सव्वेसि किण्ण सरिसी १ ण, मारणंतियं मेल्लिद्णं पुणो मूलसरीरं पविसिय कालं करेंताण मारणंतियखेत्ता-यामाणभणगीवयापत्तं पिंड विरोहाभावादो । समुप्पत्तिकखेत्तमपाविय कयमारणंतियसमुग्घाद-जीवा पल्लिष्टिय मूलसरीरं पीवरसित ति कधं णव्वदे १ पवाइज्जंतउवदेसादो । सुहुमणिगो-देस उपान्जमाणमहामच्छे अस्सिद्ण किण्ण सामित्तं उच्चदे १ ण, तेसु तिन्ववयणा-कसायविविज्जिएसु एक्कसराहेण महामच्छुक्कस्समारंगीतयखेतादो अणेगरज्जुमेत्तखेत्तपदे-सृणेसु महामच्छुक्कस्सखेत्तादो पदेस्णादिखतिवयपाणुवलंभादे। सुहुमणिगोदेसुप्पज्जमाण-महामच्छस्य उनकस्समारणंतियखेत्तसमाणं सत्तमपुढिविन्हि समुप्पन्जमाणमहामच्छमारणंतिय-खेत्तप्पहुडि हेहिमखेत्तिवयप्पा सुहुमणिगोदेसु सत्तमपुढवीए च उपपन्जमाणमहामच्छे अस्सिद्ण उप्पादेदन्वा। अहवा, महामच्छे चेव एगादिएगुत्तरागासपदेसकमेण पुरदे। समुद्यानको छोड्नेवाले महामत्स्यके क्षेत्रके सदश होता है। इस प्रकार एक एक आकाग्रदेशकी हीनताके क्रमसे मारणान्तिकसमुद्घातको छुड़ाकर अनुत्कृष्ट क्षेत्रीके स्वामित्वकी प्रस्तपणा करना चाहिये।

शंका — सातवीं पृथिवीमें मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले सब जीवोंके मारणान्तिकक्षेत्रींका आयाम समान क्यों नहीं होता ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, मारणान्तिकसमुद्घातको करके फिर मूळ शरीरमें प्रयश फर मृत्युको प्राप्त होनेवाले जीवों सम्वन्धी मारणान्तिकक्षेत्रोंके आयामोंके अनेक विकटप रूप होनेंम कोई विरोध नहीं है।

शंका —उत्पत्तिक्षेत्रको न पाकर मारणान्तिकसमुद्यातको करनेवाले जीव पलटकर मृल शरीरमें प्रविष्ट होते हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — वह परम्परागत उपदेशसे जाना जाता है।

शका — सहम निगोद जीवॉमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योंका आश्रय करके स्वामित्वकी प्ररूपणा क्यों नहीं की जाती है ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, तीत्र वेदना व कपायसे रहित होनेके कारण **एक** साथ पूर्वोक्त महामत्स्य के उत्दृष्ट मारणान्तिकक्षेत्रकी अपेक्षा अनेक राजु प्रमाण क्षेत्र-प्रदेशोंसे हीन उक्त निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योंमें, सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाल महामतस्य के उत्कृष्ट क्षेत्रसे एक प्रदेश कम दी प्रदेश कम इत्यादि क्षेत्रविकल्प नहीं पाये जाते।

सुक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनवाळे महामत्स्यके उत्कृष्ट मारणान्तिकक्षेत्रके समान सातवी पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यके मारणान्तिकक्षेत्रको आदि लेकर अधस्तन क्षेत्रके विकल्पोंको सृद्म निगोद जीवॉमें और सातवीं पृथिवीमें भी उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योंका आश्रय करके उत्पन्न करना चाहिये। अथवा,

र अ राप्रलो 'मेहिदोप', ताप्रनो 'मेहिदो प ' इति पाट । ष्ट ११-४

ओसारिय अणुक्कस्सखेताणं परूवणा कायव्वा । एवं णेदव्वं जाव वेयणसमुग्घादेण समुहद-महामच्छखेतं ति ।

पुणो एदेण खेत्तेण किन्ह महामच्छे मारणितयखेत सिरसिनिदि उत्ते उच्चदें, तं जहा— जो महामच्छे। वेयणसमुग्धादेण विणा मूलायामेण सह णवजीयणसहस्साणि मारणितयं मेल्लिदि, तस्स खेतं सिरसं होदि । पुणो पुविल्लं मोत्तृण इम घेत्तृण खेत्तस्स सामित्तपद्धवणं कायव्व । तं जहा — मुहिन्म एगागासपदेसेण ऊणमहामच्छेण णवजीयण-सहस्साणि मुक्कमारणितए मेलाविय अणतरहिहमअणुवकस्समारणितयखेतं होदि । एवमेगे-गासपदेसं मुहिन्म ऊणं किरय णवजीयणसहस्साणि मारणितियं मेल्लाविय संखेज्जपदर-गुलमेत्तखेत्ताण सामित्तपद्धवणं कायव्व । एव पिरहाइदूण हिदपिच्छमखेत्तेण ओधुक्कस्सो-गाहणाए पदेस्णणवजीयणसहस्साणि मुक्कमारणितयमहामच्छितं सिरस होदि १ एवं जाणिद्ण पदेस्णादिकमेण सेसखेत्ताणं पि सामित्तपद्धवणं कायव्वं जाव महामच्छस्सद्धाणु-क्कस्सोगाहणे ति । पुणो पदेस्णुक्करसोगाहणमहामच्छो तदणंतरहेहिमअणुक्करसखेत्त-सामी । एवमेगेगं खेत्तपदेसं णिरंतरं ऊण किरय णयव्वं जाव वादरवणएफिदिकाइयपेत्तय-

सरीर उक्कर से। गाहणं पत्ति । पुणो तत्तो एगे गपदे सूण कि रिय णेदव्वं जाव वे इंदियणिव्वत्तिप ज्ञत्त उक्कर से। गाहणं पत्ति । पुणो तत्तो णिरंतर पदे सूणादिक मेण णेदव्वं जाव
च उरि दियणि व्वत्तिप ज्ञत्तयस्स उक्कर से। गाहण पत्ति । पुणो तत्तो पदे सूणादिक मेण णेदव्वं
जाव तह दियणि व्वत्तिप ज्ञत्तयस्स उक्कर से। गाहण पत्ति । पुणो एगे गपदे सूणादिक मेण
णेदव्वं जाव तह दियणि व्वत्तिप ज्ञत्तयस्स अजहण्ण मणुक्कर समेग घणं गुले। गाहणं पत्ति ।
एव णिरतरक मेण एगे गपदे सुणं कि रियणेयव्वं जाव सह मिणि गोदल दिअप ज्ञत्तजहण्णो गाहणं
पक्ति । एवम संरोज जमे डियताण मणुक्कर समेव तियाण सामित्तप स्वणा कदा।

संपिंह एदे मिं रेपत्तिवियापाण जे सामिणो जीवा तेसिं परूवणाए कीरमाणाए तत्थ छअणियोगद्दाराणि णादन्वाणि भवति । तत्य परूवणा उच्चदे । त जहा — उक्करसए ठाणे अत्यि जीवा। एवं णदच्च जाव जहण्णहाणे ति । वणा गदा।

उनक्रमण् द्वाणे जीवा केत्तिया ? असखेब्जा । एवं तसकाइयपाओग्गखेत्त-वियप्पेसु असखेब्जजीवा त्ति वत्तव्वं । यावरकाइयपाओग्गेसु वि असंखेब्जलोगा । णवीरे वणप्पडकाइयपाओग्गेसु अणता । एवं पमाणपस्त्वणा गदा ।

संडी अवहांग च ण सनकटे णिदुमुबदेसाभावादो । णबिर एइंदिएसु जहणणहाणएंनि तक ल जाना चािएये। फिर उसमेंसे एक एक प्रदेश कम करके छीन्द्रिय
निर्मृत्तिपर्याप्तककी उन्छए अन्गाहना प्राप्त होने तक ले जाना चािह्ये। फिर उसमेंसे
निरन्तर एक प्रदेश कम, है। प्रदेश कम इत्यादि क्रमने चतुरिन्द्रिय निर्मृत्तिपर्याप्तककी
उत्छए अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चािह्ये। फिर उसमेंसे प्रदेश हीनािदिको
क्रमने घीन्द्रिय निर्मृत्तिपर्याप्तककी उन्छए अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चािह्ये।
फिर उसमेंसे एक एक प्रदेश हीनािदिक क्रमने घीन्द्रिय निर्मृत्तिपर्याप्तककी अज्ञचन्यअनुत्छए एक घनागुल मात्र अवगाहनाके प्राप्त होने तक ले जाना चािह्ये। इस
प्रकार निरन्तर क्रमने एक एक प्रदेश हीन करके सूक्ष्म निगोद लब्ज्यपर्याप्तककी
जघन्य अवगाहना प्राप्त होने तक ल जाना चािह्ये। इस प्रकार असंख्यात छोणि
मात्र अनुत्छए होत्र सम्बन्धी विक्ल्पांक न्यामित्वकी प्रमणणा की गई है।

शव इन क्षेत्रविकरपोंके जो जीव स्वामी है उनकी प्रमपणा करते समय यहां छह शनुयोगद्वार झानव्य है—[प्ररपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अहपवहुत्व]। उनमें प्रमपणा शनुयोगद्वारको कहने है। यह इस प्रकार है—उत्कृष्ट स्थानमें जीव हैं। इस प्रकार जयन्य स्थान तक ले जाना चाहिये। प्रमपणा समाप्त हुई।

उत्कृष्ट स्थानमें जीव किनने हैं ? व वहा अमंत्यान है। इस प्रकार प्रमकाथिकाँ। के योग्य क्षेत्रविकररों में अमंत्यान जीव हैं ऐसा कहना चाहिये। स्थावरकाथिकाँके योग्य क्षेत्रविकरों में असंत्यान लेक प्रमाण जीव हैं। विकाय इनना है कि वनस्यनिकाथिक योग्य क्षेत्रविकरों में अनन्त जीव है। इस प्रकार प्रमाणप्रमपणा समाप्त हुई।

श्रेणि और अवहारकी प्ररूपणा नहीं की जा सक्ती, क्येकि, उनका उपदेश प्राप्त नहीं है। विशेष दनना है कि एकेन्द्रिय जीवेंमि जयन्य स्थान सम्यन्धी जीवेंकी जीविद्नि विदियहाणजीवा विमेयाहिया विमेयहीणा वा अनामुह्त्वरिधागेण ।

उक्कस्सङ्घाणजीवा सम्बङ्घाणजीवाणं केवडिश्रा मागा ? श्रणीवममागा । जहण्णण ङ्घाण जीवा सम्बङ्घाणजीवाणं केवडिश्रा मागा ? श्रयंखेडजीटमागा । श्रजहण्णश्रणुक्कस्मण्सु ङ्घाणसु जीवा सम्बजीवाणं केवडिश्रा मागा ? श्रयंखेडजा मागा । एवं मागामागपरुवणा गटा ।

सव्यत्थावा उक्कम्मए हाणे जीवा । जहण्णए हाणे अणंतगुणा । अजहण्णअणु-क्कस्सएसु हाणेसु जीवा असंखेजजगुणा । को गुणगांग ? अंगुलस्म असंखेजजिमागा । अजहण्णए हाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्मण् हाणे जीवा विसेसाहिया । स्वेसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया ।

अववा अनावहुगं निविहं— जहण्णयमुक्कम्प्यमजहण्णमगुक्कम्प्यं चेि । तत्य जहण्णए प्यदं — सञ्चन्यावा जहण्णए हांण । अजहण्णए हांप जीवा अमरेन्जगुणा । टक्कस्सए प्यदं — सञ्चन्यावा उक्कस्मए हांगे जीवा । अणुक्कम्पए हांणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्मए प्यदं — सञ्चत्यावा उक्कम्पए हांगे जीवा । जहण्णण हांणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कम्पएमु हांगेमु जीवा अमरेन्डजगुणा । अजहण्णश्

थपेखा हितीय स्थान सबन्धा जीव अन्तर्मुहूने प्रतिमागसे विशेष अधिक अथवा विशेष हीन हैं।

उन्हृष्ट स्थानके जीव सव स्थान सम्बन्धी जीवोंके किननेव भाग प्रमाण हैं? वे उनके अनन्त्र भाग प्रमाण हैं। जप्रन्य स्थानमें जीव सव स्थानों सम्बन्धी जीवोंके कितनेव भाग प्रमाण हैं? वे उनके असंख्यातव भाग प्रमाण हैं। अजघन्य-अनुन्हृष्ट स्थानों में जीव सव जीवोंके कितनेव भाग प्रमाण हैं? वे उनके असंख्यात वहुमाग प्रमाण हैं। इस प्रकार भागभागप्रक्षणा समाप्त हुई।

उन्हार स्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे जयम्य स्थानमें व अनन्नगुणे हैं। उनसे अज्ञयन्य-अनुत्हार स्थानोंमें जीव असंख्यानगुणे हैं।

शंका - गुणकार क्या है ?

**४**, ५, ५, १६. ]

हाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए हाणे जीवा विसेसाहिया । सन्वेसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया ।

## एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ १४ ॥

एदेसि तिण्ह घादिकम्माण जहा णाणावरणीयउक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपह्ववणा कदा तहा कादव्वं, विसेसाभावादो ।

सामित्रेण उनकस्सपदे वेदणीयवेदणा खेत्तदो उनकस्सिया कस्सं?।। १५॥

उक्कस्सपेद ति णिद्देसेण जहण्णपद्पिडिसेहो कदो । वेदणीयवेदणा ति णिद्देसेण सेसकम्मवेयणाए पिडिसेहो कदो । खेत्तिणिद्देसेण द्वादिवेयणाणं पिडिसेहो कदो । कस्से ति किं देवस्स, किं णरइयस्स, कि तिरिक्खस्स, किं मणुस्सस्स होदि ति पुच्छा कदा ।

अण्णदरस्स केवलिस्स केवलिससुग्घादेण ससुहदस्स सव्वलोगं गदस्स तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १६ ॥

अण्णदरसे ति णिद्देसेण ओगाहणाविसेसाणं भरहादिक्खेत्तविसेसाणं च पिडेसेहा-जनसे अज्ञघन्य स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव विशेष अधिक है। उनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं।

इसी प्रकार दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मके भी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट वेदनाक्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ १४ ॥

जेसे जानावरणीयके उत्क्रप्र और अनुस्कृष्ट क्षेत्रोंकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही इन तीन घाति कर्मोंके उक्त क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें केई विशेषता नहीं है।

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदमें वेदनीय कर्मकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है ? ॥ १५॥

'उत्हाए एडमें ' इस निर्देश से जघन्य पदका प्रतिपेध किया गया है। 'वेदनीय कर्मकी वेदना ' इस निर्देश से दोप कर्मों की वेदनाका प्रतिपेध किया है। क्षेत्रका निर्देश करने से द्रव्यादि वेदनाओं का प्रतिपेध किया गया है। 'किसके होती हैं ?' इससे उक्त वेदना प्या देवके, प्या नारकी के, प्या तिर्यचके और प्या मनुष्यके होती है, यह पृच्छा की गई है।

अन्यतर केवलीके, जो केवलिसमुद्वातसे समुद्वातको व उसमें भी सर्वलोक अथीत् लोकपुरण अवस्थाको प्राप्त हैं, उनके वेदनीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥१६॥ 'अन्यतर 'पदके निर्देशले अवगाहनाविद्यापिके और भरतादिक क्षेत्रविद्योपिके

१ अ-नामसी 'तरस ' शति पाठ, ।

जीवेहितो विदियहाणजीवा विसेसाहिया विसेसहीणा वा अंतोमुहुत्तपिडभागेण ।

उक्कस्सद्वाणजीवा सन्वडाणजीवाणं केवडिओ मागो १ अणितमभागो । जहण्णए हाणे जीवा सन्वडाणजीवाणं केवडिओ भागो १ असंखेजजीदमागो । अजहण्णअणुक्कस्सएसु हाणसु जीवा सन्वजीवाणं केवडिओ भागो १ असंखेज्जा भागा । एवं मागाभागपरूवणा गदा ।

सच्चर्यावा उक्कस्सए हाणे जीवा । जहण्णए हाणे अणंतगुणा । अजहण्णअणु-क्कस्सएसु हाणेसु जीवा असंखेज्जगुणा । को गुणगारे। १ अंगुटस्स असखेज्जिदमागो । अजहण्णए हाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए हाणे जीवा विसेसाहिया । सच्वेसु होणेसु जीवा विसेसाहिया ।

व्यवा व्यापात्रहुगं तिविहं— जहण्णयमुक्कम्सयमजहण्णमणुक्कस्सयं चेदि । तत्थ जहण्णए पयदं— सव्वत्थावा जहण्णए हाणे । अजहण्णए हाणे जीवा असखेज्जगुणा । उक्कस्सए पयदं— सव्वत्थावा उक्कस्सए हाणे जीवा । अणुक्कम्सए हाणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सए पयदं— सव्वत्थावा उक्कस्सए हाणे जीवा । जहण्णए हाणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्मएस हाणेस जीवा असंखेजजगुणा । अजहण्णअणुक्कस्मएस हाणेस जीवा असंखेजजगुणा । अजहण्णण

अपेक्षा हितीय स्थान सवन्धी जीव अन्तर्मेहर्त प्रतिमागसे विशेष अधिक अथवा विशेष हीन हैं।

उन्हृष्ट स्थानक जीव सब स्थान सम्बन्धी जीवेंकि कितने भाग प्रमाण है ? ध उनके अनन्तवं भाग प्रमाण हैं। जघन्य स्थानमें जीव सब स्थानों सम्बन्धी जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य-अनुन्हृष्ट स्थानों में जीव सब जीवेंकि कितने भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इस प्रकार भागभागप्रह्मणा समात हुई।

उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे जघन्य स्थानमें वे अनन्तगुणे हैं। उनसे अजघन्य-अनुन्कृष्ट स्थानोंमें जीव असंख्यातगुणे है।

शंका - गुणकार क्या है ?

समाधान—गुणकार अंगुलका असंख्यातवां भाग है।

उनसे अजयन्य स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं। अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं। उनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं।

अधवा, अल्पवहृत्व तीन प्रकार है— जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्य-अनुत्कृष्ट। उनमें जघन्य अल्पवहृत्व प्रकृत है— जघन्य स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे मजघन्य स्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट अल्पवहृत्व प्रकृत है— उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं। अजघन्य-भनुष्टत्य अल्पयहृत्व प्रकृत हे—उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं। जघन्य स्थानमें जीव उनसे असंख्यातगुणे हैं।

द्वाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए द्वाणे जीवा विसेसाहिया । सन्वेसु द्वाणेसु जीवा विसेसाहिया ।

# एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ १४ ॥

एदेसिं तिण्हं घादिकम्माणं जहा णाणावरणीयउक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपरूवणा कदा तहा कादव्वं, विसेसाभावादो ।

# सामित्रेण उनकस्सपदे वेदणीयवेदणा खेत्तदो उनकस्सिया कस्सं ?।। १५॥

उनकरसपदे ति णिहसेण जहण्णपदपिंसहो कदे। । वेदणीयवेदणा ति णिहसेण सेसकम्मवेयणाए पिंसहो कदे। । खेत्तणिहेसेण दव्वादिवेयणाणं पिंडसेहो कदो । करसे ति किंदेवरस, किं णेरइयस्स, कि तिरिक्खस्स, किंमणुस्सस्स होदि ति पुन्छा कदा।

## अण्णदरस्स केवलिस्स केवलिसमुग्धादेण समुहदस्स सन्वलोगं गदस्स तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १६ ॥

अण्णद्रस्से ति णिद्देसेण ओगाहणाविसेसाणं भरहादिक्खेत्तविसेसाणं च पिडेसेहा-उनसे अजघन्य स्थानमे जीव विशेष अधिक है। उनसे अनुत्रुष्ट स्थानमें जीव विशेष अधिक है। उनसे सब स्थानोंमे जीव विशेष अधिक है।

इसी प्रकार दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मके भी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट वेदनाक्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ १४ ॥

जैसे ज्ञानाचरणीयके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रॉक्षा प्ररूपणा की गई है चैसे ही हन तीन घाति कर्मोंके उक्त क्षेत्रॉक्षी प्ररूपणा करना चाहिये, पर्योक्षि, उनमें केई विशेषता नहीं है।

स्वागित्वसे उत्कृष्ट पदमें वेदनीय कर्मकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है १॥ १५॥

'उत्हाए पर्में ' इस निर्देशसे जधन्य पदका प्रतिपेध किया गया है। 'चेदनीय कर्मकी चेदना ' इस निर्देशसे होप क्मोंकी चेदनाका प्रतिपेध किया है। क्षेत्रका निर्देश करनेसे द्रव्यादि चेदनाओंका प्रतिपेध किया गया है। 'क्षिसके होती है ? ' इससे उक्त चेदना क्या देवके, क्या नारकींक, क्या तिर्यचके और क्या मनुष्यक होती है। यह पृच्छा की गई है।

अन्यतर केवलीके, जो केवलिसमुद्वातसे ममुद्वातको व उममे भी सर्वलोक अर्थान् लोकप्रण अवस्थाको प्राप्त हें, उनके वेदनीयकी वेदना केत्रकी अपेक्षा उन्हृष्ट होती है ॥१६॥ 'अन्यतर पदके निर्देशसे अवगाहनाविद्यापाँके और भरतादिक क्षेत्रविद्यापाँके

१ अ-व्यवसी 'तस्म इति पाठ ।

जीवेंहिंतो विदियद्वाणजीवा विसेसाहिया विसेसहीणा वा अंतोमुहुत्तपिडभागेण ।

उक्कस्सडाणजीवा सन्वडाणजीवाणं केविडिओ भागो १ अणितिमभागो । जहण्णए डाणे जीवा सन्वडाणजीवाणं केविडिओ भागो १ असंखेजजीदभागो । अजहण्णअणुक्कस्सएसु डाणेसु जीवा सन्वजीवाणं केविडिओ भागो १ असंखेजजा भागा । एवं भागाभागपरूवणा गदा ।

सन्वत्थोवा उक्कस्सए हाणे जीवा । जहण्णए हाणे अणंतगुणा । अजहण्णअणु-क्कस्सएसु हाणेसु जीवा असंखेज्जगुणा । को गुणगारे। १ अंगुलस्स असखेज्जदिभागो । अजहण्णए हाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए हाणे जीवा विसेसाहिया । सन्वेसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया ।

अधवा अपाबहुगं तिविहं— जहण्णयमुक्कस्सयमजहण्णमणुक्कस्सयं चेदि। तत्थ जहण्णए पयदं— सन्वत्थावा जहण्णए हाणे। अजहण्णए हाणे जीवा असखेन्जगुणा। उक्कस्सए पयदं— सन्वत्थावा उक्कस्सए हाणे जीवा। अणुक्कस्सए हाणे जीवा। अणंतगुणा। अजहण्णअणुक्कस्सए पयदं— सन्वत्थावा उक्कस्सए हाणे जीवा। जहण्णए हाणे जीवा। अजहण्णअणुक्कस्सए पयदं— सन्वत्थावा उक्कस्सए हाणे जीवा। जहण्णए हाणे जीवा अणंतगुणा। अजहण्णअणुक्कस्सएसु हाणेसु जीवा असंखेन्जगुणा। अजहण्णभणुक्क

अपेक्षा द्वितीय स्थान सवन्धी जीव अन्तर्मुहूर्त प्रतिभागसे विशेष अधिक अथवा विशेष हीन हैं।

उत्कृप्ट स्थानके जीव सब स्थान सम्बन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं? वे उनके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। जघन्य स्थानमें जीव सब स्थानों सम्बन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं? वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थानोंमें जीव सब जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं? वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इस प्रकार भागभागप्रस्पणा समाप्त हुई।

उत्कृप्ट स्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे जघन्य स्थानमें वे अनन्तगुणे हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थानोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं।

शंका - गुणकार क्या है ?

समाधान-गुणकार अंगुलका असंख्यातवां भाग है।

छनसे अजघन्य स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं। अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं। उनसे सव स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं।

अथवा, अल्पवहुत्व तीन प्रकार है— जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्य-अनुत्कृष्ट । उनमें जघन्य अल्पवहुत्व प्रकृत है— जघन्य स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अजघन्य स्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट अल्पवहुत्व प्रकृत है— उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं। अजघन्य-अनुकृत्य अल्पयहुत्व प्रकृत है—उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं। जघन्य स्थानमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं। अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थानों जीव उनसे असंख्यातगुणे हैं।

हाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए हाणे जीवा विसेसाहिया । सन्वेसु हाणेसु जीवा विमेसाहिया ।

## एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ १४ ॥

एदेसिं तिण्हं घादिकम्माण जहा णाणावरणीयउक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपह्नवणा कदा तहा कादव्वं, विसेसाभावादे। ।

सामित्तेण उनकस्मपदे वेदणीयवेदणा खेतदो उनकस्मिया कस्म ?।। १५ ॥

उक्कस्मपेद ति णिद्देसेण जहण्णपदपिडिसेहो कदो । वेदणीयवेदणा ति णिद्देसेण सेसकम्मवेयणाए पिडिसेहो कदो । खेत्तणिद्देसेण दव्वादिवेयणाणं पिडिसेहो कदो । कस्से ति किं देवरस, किं णरइयस्स, कि तिरिक्खस्स, किं मणुस्सस्स होदि ति पुच्छा कदा ।

अण्णदरस्य केवलिस्स केवलिससुग्धादेण ससुहदस्स सव्वलोगं गदस्य तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १६ ॥

अण्णदरस्ते ति णिद्रेसण ओगाहण।विसेसाणं भरहादिक्खेत्तविसेसाणं च पडिसेहा-उनसं अजयन्य स्थानमं जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव विशेष अधिक है। उनसे जब स्थानोम जीव विशेष अधिक है।

इसी प्रकार दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मके भी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट वेदनाक्षेत्राकी प्रकृषणा करना चाहिये ॥ १४ ॥ -

जंग प्रानावरणीयके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही इन तीन घाति प्रमोंके उक्त क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें केई विदेषता नहीं है।

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदमे वेदनीय कर्मकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है ? ॥ १५ ॥

'उत्हाए एडमें ' इस निर्देश से जधन्य पदका प्रतिपेध किया गया है। 'वेदनीय कर्मकी वेदना इस निर्देश होप कर्माकी वेदनाका प्रतिपेध किया है। क्षेत्रका निर्देश करने से द्रियादि वेदनाओं का प्रतिपेध किया गया है। 'किसके होती है ? 'इससे उक्त वेदना क्या देवके, क्या नारकीके, क्या तिर्यचके और क्या मनुष्यके होती है; यह पृच्छा की गई है।

अन्यतर केवलीके, जो केवलिसमुद्वातसे ममुद्वातको व उसमें भी स्विलोक अथीत् लोकपूरण अवस्थाको प्राप्त हैं, उनके वेदनीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥१६॥ 'अन्यतर 'पदके निद्दाले अवगाहनाविद्यापोंके और भरतादिक क्षेत्रविद्यापोंके

१ ल-नाप्रलो 'तरम 'इति पाठ ।

भावो पर्क्षविदो । केविलिस्से ति णिद्देभेण छदुमत्थाणं पिडसेहो कदो । केविलसमुग्घादेण समुहदस्से ति' णिद्देभेण सत्थाणकेविलपिडिसेहो कदो । सन्वलोगं गदस्से ति णिद्देभेण दंड-कवाड-पदरगदाणं पिडसेहो कदो । सन्वलोगपूरणे वट्टमाणस्स उक्कस्सिया वेयणीयवेयणा होदि ति उत्त होदि । एत्थ उवसंहारो सुगमो ।

#### तब्बदिरित्ता अणुक्कस्सा ॥ १७ ॥

एदम्हादो उक्कस्सखेत्तवेयणादो विदिश्ता खेत्तवेयणा अणुक्कस्सा होदि । तत्थ-तण्डक्किस्सियाए खेत्तवेयणाए पदरगदो केवळी सामी, एदम्हादो अणुक्कस्सखेत्तसु महल्ट-खेताभावादो । एदं च उक्कस्सखेत्तादो विसेसहीण, वाद्वळयन्भतरे जीवपंदेसाणमभावादो । सन्वमहल्लोगाहणाए कवाड गदो केवळी तदणंतरअणुक्कस्सखेत्तहाणसामी । णविर पुविल्ट-अणुक्कस्सखेत्तादो विदियमणुक्करसक्खेत्तमसंखेन्जगुणहीण, संखेन्जसूचीअंगुळवाहल्ळजग-पदरपमाणकवाडखेत्तं पेक्खिट्ण मंथक्खेत्तस्स असंखेन्जगुणत्त्वळमादो । पदेस्णुक्कस्स-विक्खंभोगाहणाए कवाड गदो केवळी तदियक्खेत्तसामी । णवीर विदियमणुक्कस्सक्खेत्तं पेक्खिट्ण तदियमणुक्कस्सक्खेत्तं विसेसहीणं होदि, पुन्विल्टक्खेत्तादो जगपदरमेत्तखेत-परिहाणिदसणादो । दुपदेस्णुक्कस्सविक्खंभेण कवाडं गदो चउत्थखेत्तसामी । एदं पि प्रतिपेधका अभाव वतळाया गया है। 'केवळिसमुद्घातको प्राप्त 'इस निर्देश करके छद्मस्थोंका प्रतिपेध किया गया है। 'केवळिसमुद्घातको प्राप्त 'इस निर्देशसे स्वस्थानकेवळीका प्रतिपेध किया है। 'केवळिसमुद्घातको प्राप्त 'इस निर्देशसे दण्ड, कपाट और प्रतर समुद्घातको प्राप्त हुए केवळियोंका प्रतिपेध किया है। सर्वळोकपुरण समुद्घातको प्राप्त हुए केवळियोंका प्रतिपेध किया है। सर्वळोकपुरण समुद्घातमें रहनेवाळे केवळीके उत्कृष्ट वेदनीयवेदना होती है, यह उसका अभिषाय है। यहां उपसहार सुगम है।

उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनासे भिन्न क्षेत्रवेदना अनुत्कृष्ट है ॥ १७ ॥

इस उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनासे भिन्न क्षेत्रवेदना अनुत्कृष्ट होती है। अनुत्कृष्ट क्षेत्र-वेदनाविकल्पोंमें उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामी प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवली है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंमें इससे और कोई वड़ा क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्र उत्कृष्ट क्षेत्रकी अपेक्षा विशेष हीन है, क्योंकि, इस क्षेत्रमें जीवके प्रदेश वातवलयोंके भीतर नहीं रहते। सबसे वही अवगाहना द्वारा कपाटसमुद्धातको प्राप्त केवली तदनन्तर अनुत्कृष्ट क्षेत्रस्थानके स्वामी हैं। विशेष इतना है कि पूर्वके अनुत्कृष्ट क्षेत्रसे द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र असंर्यातगुणा हीन है, क्योंकि, संख्यात सूच्यंगुल वाहन्य क्षष जगप्रतर प्रमाण कपाटक्षेत्रकी अपेक्षा मंथक्षेत्र असंख्यातगुणा पाया जाता है। एक प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कम्म युक्त अवगाहनासे कपाटसमुद्धातको प्राप्त केवली तृतीय क्षेत्रके स्वामी हैं। विशेष इतना है कि द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्रकी अपेक्षा तृतीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र विशेष हीन है, क्योंकि, इसमें पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा एक जगप्रतर मात्र क्षेत्रकी हानि देखी जाती है। दो प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कम्भसे कपाटको प्राप्त केवली चतुर्थ अनुत्कृष्ट क्षेत्रके स्वामी

<sup>।</sup> अ-नाप्रत्यो 'समुहरसे ति 'इति पाठ.।

अणंतरपुन्विन्त्रखेत्तं पेक्सिट्ण विसेसहीणं दें।जगपदरमेत्तेण । एवं सांतरकमेण खेत्तसिम्तं परूवेदव्वं जाव आहु हरयणिउरसेहओगाहणाए विवखमेणूणपंचधणुसद-पणुवीसुत्तरसेह-ओगाहणिववखंभमेत्तकवाडखेत्तिवयप्पा ति । पुणो एदेण सव्वजहण्णपिष्ठिमवखेत्तेण सिरस-मृत्तरिहमुहकवाडवखेत्त घेतूण पुणो तत्तो एगेगपदेसं विवखभिम्म ऊणं करिय कवाड णेदूण खेत्तिवयप्पाणं सामित्तं परूवेदव्वं जाव उत्तराभिमुहकेविजहण्णकवाडकखेत्तं पत्तो ति । पुणो तद्यंतरहेहिमअणुक्करसखेत्तसामी महामच्छो तिण्णिविग्गहकंदएहि सत्तमपुढिवमारणं-तियसमुग्धादेण समुहदो सामी, अण्णरस कवाडजहण्णखेत्तादो ऊणरस अणुक्करसखेत्तस्स अणुवलंभादो । णवरि कवाडजहण्णक्खेत्तादो महामच्छरस उक्करममसखेन्जगुणहीण ।

' एत्ता पहुडि उर्वारमविक्तिवयापाण घादिवरमाणं भणिदविहाणेण सामित्तपस्त्वण कायव्वं । दंडगयकेविरुक्षेत्तहाणाणि सखेडजपदरगुरुमेत्ताणि गहामच्छवसेत्ततो णिवदिति ति पुघ ण पर्विदाणि । केवरी दंड करमाणा राव्वो सरीरितगुणवाहर्हेणं [ण] झुणिद, वेयणाभावादो । को पुण सरीरितगुणव हर्हेण दह कुणड ? पिरुयकेण णिसण्णकेवसी ।

है। यह भी अव्यवहित पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा दे। जगप्रतर मात्रसे विशेष हीन है। इस प्रकार सान्तरक्रमसे साढ़े तीन रित उत्संघ युक्त अवगाहनाके विषयभ प्रमाण प्रपाटक्षेत्रके विषयण तक पर्च्चास घनुष उत्संघ युक्त अवगाहनाके विषयभ प्रमाण प्रपाटक्षेत्रके विषयण तक क्षेत्रस्वामित्वकी प्रकृषणा करना चाहिये। फिर इस सर्वजन्य अन्तिम क्षेत्रके सटश उत्तराभिमुख कपाटक्षेत्रको प्रहण करके पश्चात् उससे विषयभामें एक एक प्रदेश कम करके कपाटसमृद्धातको छेकर उत्तराभिमुख केवलीके जयन्य प्रपाटक्षेत्रको प्राप्त होने तक क्षेत्रविकर्णोके स्वामित्वकी प्रकृषणा करना चाहिय। पुनः तीन विप्रदक्षाणाको द्वारा सातवीं पृथिवीमें मारणान्तिकसमुद्धातसे समुद्धातको प्राप्त महामन्त्रय तयनन्तर अधस्तन अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी है, वर्योकि, उक्त जयन्य कपाटक्षेत्रसे हीन और दूसरा अनुत्कृष्ट क्षेत्र पाया नहीं जाता। विशेष इतना है कि जयन्य कपाटक्षेत्रसे महामत्स्यका उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यातगुणा हीन है।

अत्र यहासे आगे पूर्वोक्त घातिकमें के विधानसे उपरिम क्षेत्रविक्तरपंक्ति प्ररूपणा करना चाहिये। दण्डगत केवलीके संख्यात प्रतरागुल मात्र क्षेत्रस्थान चृक्ति महामत्स्यक्षेत्रके भीतर आजाते हैं, अतः उनकी पृथक् प्ररूपणा नहीं की गई है। दण्डसमुद्धातको करनेवाले सभी केवली शरीरसे तिगुणे बाह्रयसे उक्त समुद्धातको नहीं करते, क्योंकि, उनके वेदनाका अभाव है।

शंका - तो फिर कौनसे केवली शरीरसे तिगुणे बाहल्यसे दण्डसमुद्धातको करते हैं?

समाधान - पत्यंक आसनसे स्थित केवली उक्त प्रकारसे दण्डसमुद्धातको करते हैं।

१ अ कापत्या 'वाहिल्लेण ' इति पाठः।

एदेसिं खेत्ताणं सामिजीवाणं परूवणे कीरमाणे छअणिओगद्दाराणि हवंति । तत्थ परूवणाए वेयणीयसन्वक्खेत्तवियप्पेसु अत्थि जीवा । परूवणा गदा ।

उक्कस्सए हाणे जीवा केत्तिया <sup>१</sup> संखेजजा । एव णयन्वं जाव कवाडगदेकविल-जहण्णक्खेत्तिवयपे ति । उवीर महामच्छउक्कस्सखेत्तपहुडि तसपाओग्गक्खेत्तेसु असंखेजजा । वणप्पिदिकाइयपाओगोसु अणंता । एवं पमाणप्रह्मवणा गदा । सेडिपह्मवणा ण सक्कदे णेदुं, पवाइज्जंतुवदेसाभावादो ।

अवहारो उच्चेदे— उक्कस्सद्घाणजीवपमाणेण सव्वद्घाणजीवा केविचरेण कालेण अव-हिरिज्जंति ? अणंतेण कालेण । एवं णेदव्वं जाव तसकाइय-पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइयपाओग्गद्वाणे ति । सुहुम-बादरवणप्फिदिकाइयपाओग्गद्वाणजीवपमाणेण सव्वजीवा वेविचरेण कालेण अवहिरिज्जिति ? असखेज्जेण ।

भागाभागो बुच्चदे — उक्कस्सए हाणे जीवा सव्वहाणजीवाणं केविडिओ भागो १ अणितमभागो । जहण्णए हाणे सव्वहाणजीवाण केविडिओ भागो १ असखेज्जिदभागो । अजहण्णुक्कस्सए हाणे जीवा सव्वहाणजीवाणं केविडिओ भागो १ असंखेज्जि भागा । भागाभागपद्धवणा गदा ।

इन क्षेत्रोंके स्वामी जीवोंकी प्ररूपणा करनेमे छह अनुयोगद्वार है। उनमें प्ररूपणा अनुयोगद्वारकी अपेक्षा वेदनीय कर्मके सब क्षेत्रविकल्पोंमे जीव है। प्ररूपणा समाप्त हुई।

उत्रुप्ट स्थानमें जीव कितने हैं ? संख्यात है। इस प्रकार कपाटसमुद्घातगत केवलीके जघन्य क्षेत्रविकल्प तक ले जाना चाहिये। आगे महामत्स्यके उत्रुप्ट क्षेत्रसे लेकर त्रस योग्य क्षेत्रोंमें असख्यात जीव हैं। वनस्पतिकाथिक योग्य क्षेत्रोंमें अनन्त जीव हैं। इस प्रकार प्रमाणप्रक्षपणा समाप्त हुई।

श्रेणिप्ररूपणा वतलाना शक्य नहीं है, क्योंकि, उसके विषयमें प्रवाह स्वरूपसे प्राप्त हुए परम्परागत उपदेशका अभाव है।

अवहारकी प्ररूपणा करते हैं — उत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाले जीवोंके प्रमाणसे सय जीव कितने कालसे अपहत होते हैं ? वे उक्त प्रमाणसे अनन्त कालमें अपहत होते हैं । इस प्रकार प्रसकायिक, पृथिवीकायिक, जलकायिक, ते जकायिक और वायुकायिक योग्य स्थानों तक ले जाना चाहिये। सूक्ष्म व वाद्र वनस्पतिकायिक योग्य स्थानों सन्वन्धी जीवोंके प्रमाणसे सव जीव कितने कालसे अपहत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे असंख्यात कालमें अपहत होते हैं ।

भागाभागकी प्रस्तेणा करते हैं — उत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाले जीव सव स्थानों सन्वन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण है ? वे उनके अनन्तवें भाग प्रमाण है । जघन्य स्थानमें रहनेवाले जीव सव स्थानों सम्बन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण है ? वे उनके असंर्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्योत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाले जीव सव स्थानों सम्बन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण है ? वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण है । भागाभागमरूपणा समाप्त हुई ।

अप्पाबहुगं वत्तइस्सामी — सन्वत्थोवा उक्कस्सए हाणे जीवा । जहण्णए हाणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सए हाणे जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णए हाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए हाणे जीवा विसेसाहिया । सन्वसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया ।

एवमाउव-णामा-गोदाणं ॥ १८ ॥

जहा वेदणीयरस उक्करसाणुक्करसक्खेत्तपरूवणा कदा तहा आउव-णामा-गोदाणं पि खेत्तपरूवणं कायव्वं, विसेसाभावादो । एवमुक्करसाणुक्करसखेतपरूवणा समत्ता ।

सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णिया कस्स ? ॥ १९ ॥

जहण्णपदिणिदेसो सेसपदपिहसहफ्ले । णाणावरणीयणिदेसो सेसकम्मपिहसेहफ्ले । खेत्तिणिदेसो दव्वादिपिहसेहफ्लो । करसे ति देव णरडयादिविसयपुन्छा ।

अण्णदरस्स सुहुमणिगोदजीवअपन्जत्तयस्स तिसमयआहारयस्स तिसमयतन्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स सन्वजहण्णियाए सरीरोगाह-णाए बहुमाणस्स तस्स णाणावरणीयवयणा खेत्तदे। जहण्णा ॥ २०॥

अहपवहुत्वकी वहते हैं— उत्रुष्ट स्थानमें जीन सबसे स्तोक है। उनसे जघन्य स्थानमें जीव अनन्तगुण है। उनसे अजधन्य अनुन्तुष्ट स्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य अधिक हैं। उनसे अनुन्तुष्ट स्थानमें जीव विद्येष अधिक हैं। उनसे अनुन्तुष्ट स्थानमें जीव विद्येष अधिक हैं। उनसे सब स्थानोंमें जीव विद्येष अधिक हैं।

इसी प्रकार आयु, नाम व गोत्र कर्मके उत्कृष्ट एनं अनुत्कृष्ट नेद्नाक्षेत्रींकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ १८ ॥

जिस प्रकार वेदनीय कर्मके उत्हास्ट शार अनुत्रास्ट क्षेपकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार आयु, नाम व गोत्र कर्मके भी उक्त क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार उत्हास्ट-अनुत्रास्ट्रेश्वित्रहर्पणा समाप्त हुई।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य किसके

जघन्य पदका निर्देश द्रोष पदोके प्रतिपेधके लिये किया है। शानावरणीयका निर्देश द्रोष कर्मोंका प्रतिषेध करनेवाला है। क्षेत्रका निर्देश द्रव्यादिकका प्रतिपेध करता है। 'किसके होती है' इस निर्देशसे देव व नारकी आदि विषयक पृच्छा प्रगट की गई है।

अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव लब्ध्यपर्याप्तक, जो कि त्रिसमयवर्ती आहारक है, तद्भवस्थ होनेके तृतीय समयमें वर्तमान है, जघन्य योगवाला है, और शरीरकी सर्वजघन्य अवगाहनामें वर्तमान है; उसके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य होती है ॥ २०॥

१ अ-काप्रत्यो 'जीवा ' इत्येतत् पद नोपल स्यते"।

र सहुमणिगोदअपञ्जलयस्स जादम्स तदियसमयिहः । अगुलअगस्भाग जहण्णमुक्तस्य मण्छे ॥ गो. जी ९४.

सुहुमणिगोदा अणंता अत्थि, तत्थ एक्कस्स गहणहमण्णदरस्स सुहुमणिगोदजीवस्से ति उत्तं । तत्थ पञ्जत्तणिराकरणहमपञ्जत्तरसे ति उत्तं । पञ्जत्तणिराकरणं किमहं
कीरदे १ अपञ्जत्तजहण्णोगाहणादो पञ्जत्तजहण्णोगाहणाए बहुत्तुवलंभादो । विग्गहगदीए
जहण्णोगाहणा वि पुन्विल्लोगाहणाए सिरसा ति तप्पिडसेहहं तिसमयआहारयस्से ति भणिदं ।
उज्जगदीए उप्पण्णो ति जाणावणहं तिसमयतव्भवत्थस्से ति भणिदं । एग-दो-तिण्णि वि
विग्गहे कादृण उप्पाइय छसमयतव्भवत्थस्स जहण्णसामित्तं किण्ण दिञ्जदे १ ण, पंचसु
समएसु असंखेञ्जगुणाए सेडीए विह्नदेण एगंताणुविह्निजोगेण वहुमाणस्स बहुओगाहणप्यसंगादो । पढमसमयआहारयस्स पढमसमयतव्भवत्थस्स जहण्णक्खेत्तसामित्तं किण्ण दिञ्जदे १
ण, तत्थ आयदचउरस्सक्खेतागोरणे हिद्गिम ओगाहणाए त्थोवत्ताणुववत्तीदो । उज्जगदीए
उप्पण्णपढमसमयिम आयदचउरंससस्त्वेण जीवपदेसा चिहंति ति कथं णव्वदे १ पवाइ-

सूक्ष्म निगोदिया जीव अनन्त हैं, उनमें से एकका ग्रहण करने के छिये ' अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीवके ' ऐसा कहा है। उनमें पर्याप्तका निराकरण करनके छिये 'अपर्याप्तके ' ऐसा निर्देश किया है।

श्वा- पर्याप्तका निराकरण किसलिये किया जा रहा है ?

समाधान — अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनासे चूंकि पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना यहुत पायी जाती है, अतः उसका निपेघ किया गया है।

विग्रहगितमें चूंकि जघन्य अवगाहना भी पूर्व अवगाहनाके सददा है, अतः उसका निपेध करनेके लिये 'त्रिसमयवर्ती आहारक' ऐसा कहा है। ऋजुगितसे उत्पन्न हुआ, इस वातके ज्ञापनार्थ 'तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ 'ऐसा कहा है।

शंका — एक, दो अथवा तीन भी विश्रह करके उत्पन्न कराकर पष्टसमयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीवके जघन्य स्वामीपना क्यों नहीं देते ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, पांच समयोंमें असंख्यातगुणित श्रेणिसे वृद्धिको प्राप्त हुए एकान्तानुवृद्धियोगसे वढ़नेवाले उक्त जीवके वहुत अवगाहनाका प्रसंग आता है।

रंका— प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ हुए निगोट जीवके जघन्य क्षेत्रका स्वामीपना क्यों नहीं देते ?

समाघान — नहीं, क्योंिक, उस समय आयतचतुरस्र क्षेत्रके आकारसे स्थित उक्त जीवमें अवगाहनाका स्तोकपना वन नहीं सकता।

शंका— ऋजुगतिसे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें आयतचतुरस्न स्वरूपसे जीवप्रदेश स्थित रहते हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

१ तिह भर हुगत्यान्यन्तस्येव तथमुक्तम् १ विमहगतो योगदृद्धियुक्तत्त्वन तदवगाहदृद्धिसम्मवात्। गो जी (जी प्र)९४.

२ प्रतिपु 'चढरस्य खेत्तागारेण ' इति पाठ ।

जंतुवदेसादो । बिदियसमयआहारय-विदियसमयतन्भवत्थसस जहण्णसामित्तं किण्ण दिन्जदे ? ण, तत्थ समचउरंसमरूवेण जीवपदेसाणमवहाणादो । विदियसमए विक्खंभसमे आयामो जीवपदेसाणं होदि ति कुदो णन्वदे ? परमगुरूवदेसादो । तदियसमयआहारयस्स तदिय-समयतन्भवत्थस्स चेव जहण्णवखेत्तसामित्तं किमहं दिन्जदे ? ण एस दोसो, चउरंस-खेत्तस्स चत्तारि वि कोणं संकोडिय वट्डलागोरण जीवपदेसाणं तत्थावहाणदंसणादो । तत्थ बट्डलागोरण जीवावहाणं कधं णन्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । उप्पण्णपटमसमयप्पहुडि जहण्णउववादजोग-जहण्णएगंताणुवङ्किजोगेहि चेव तिसु वि समएसु पयद्दो ति जाणावणहं जहण्णजीगिस्से ति भणिदं । तदियसमए अजहण्णाओ वि भोगाहणाओ अत्थि ति तप्पडि-सेहं सन्वजहण्णियाए सरीरोगाहणाए वद्दमाणस्से ति भणिदं । एविवहिवसेसणेहि विसेसि-

समाधान — वह आचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है।

शंका — द्वितीय समयवर्ती आहारक और तद्भवस्थ होनेके द्वितीय समयमें वर्तमान जीवके जघन्य स्वामीपना क्यों नहीं देते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उस समयमें भी जीवमदेश समचतुरस्र स्वरूपसे अवस्थित रहते हैं।

शंका— हितीय समयमें जीवप्रदेशोका विष्करभके समान आयाम होता है, यह कहांसे जाना जाता है?

समाधान — वद परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता हे।

रंका — नृतीय समयवर्ती आहारक और नृतीय समयवर्ती तद्भवस्य निगोद जीवके ही जघन्य क्षेत्रका स्वामीपना किसिलिये देते हैं ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, वयाँकि, उस समयमें चतुरस्र क्षेत्रके चारों ही कोनोंको संकुचित करके जीवप्रदेशींका वर्तुल अर्थात् गोल आकारसे अवस्थान देखा जाता है।

शका जाता है।

समाधान — वह इसी सूत्रसे जाना जाता है।

उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर जघन्य उपपादयोग और जघन्य एकान्तानुवृद्धियोगसे ही तीनों समयोंमें प्रवृत्त होता है, इस वातको जतलानेके लिये 'जघन्य योगवालेके 'ऐसा सूत्रमें निर्देश किया है। तृतीय समयमें अजघन्य भी अवगाहनायें होती हैं, अत उनका प्रतिषेध करनेके लिये 'शरीरकी सर्वजघन्य अवगाहनमें वर्तमान 'यह कहा है। इन विशेषणींसे विशेषताको प्राप्त हुए सृहम निगोद

१ ननूत्पचतृतीयसमये एव सर्वजघन्यानगाहन कथ सम्मवेत् इति चेत्- प्रथमसगये निगोदजीवशरीरस्यायतचतुरस्रत्वात् द्वितीयसमये समचतुरस्रत्वात् तृतीयसमये कोणापनयनेन वृत्तत्वात् तदेव [ तदेव ] तदवगाहनस्याल्पत्वसम्मवात् । गो जी (जी प्र. ) ९४०

यस्स सुहुमिणगोदजीवस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा । एत्थ उवसंहारो उच्चेदे— एगउस्सेह्घणंगुलं ठिवय तप्पाओगोण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण भागे हिंदे णाणा-वरणीयस्स जहण्णक्खेत्तं होदि ?

#### तव्वदिरित्तमजहण्णा ॥ २१ ॥

तत्तो जहण्णक्खेतादो विदिरत्ता खेत्तवेयणा अजहण्णा । सा च वहुपयारा । तासिं सामित्तपरूवणं कस्सामा । तं जहा पिठदोवमस्त असंखेज्जिदमागं विरतेदृण घणंगुठं समखंडं किरय दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं पाविद । पुणो एदिस्से उवीर पदेसुत्तरोगाहणाए तत्थेव हिदो अजहण्ण-जहण्णक्खेत्तस्स सामी । एत्थ काए वड्डीए वड्डिदो बिदियक्खेत्तवियप्पो ? असंखेज्जभागवड्डीएं । तं जहा — जहण्णोगाहणं हेडा विरतेदृण उवीरमएगरूवधिरदं समखंडं कादृण दिण्णे एगागासपदेसो पाविद । पुणो एत्तियमेत्तेण अहियमुवीरमएगरूवधिरदीमच्छामो ति रूविहियहेडिमविरत्रणाए जिद एगरूव-पिरहाणी लन्भिद तो उवीरमविरत्रणाए किं लभामो ति प्राणेण फलगुणिदिमच्छमोविडिय लद्धे उविरमविरत्रणाए सिरसच्छेदं कादृण सोहिदे अजहण्ण-जहण्णोगाहणाए भागहारो होदि।

जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रसे जघन्य होती है। यहां उपसंहार कहते हैं—
एक उत्सेधघनांगुलको स्थापित करके तत्प्राये।ग्य पत्योपमके असंख्यातवें भागका भाग
देनेपर ज्ञानावरणीयका जघन्य क्षेत्र होता है।

उससे भिन्न अजवन्य वेदना होती है ॥ २१ ॥

उससे अर्थात् जधन्य क्षेत्रसे भिन्न क्षेत्रवेदना अजधन्य है। वह अनेक प्रकार है। उन चहुविध क्षेत्रवेदनाओं के स्वामित्वकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— पत्योपमके असंख्यातवें भागका विरलन करके धनांगुलको समखण्ड करके देनेपर एक एक रूपके प्रति सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवकी जधन्य अवगाहना प्राप्त होती है। पश्चात् इसके अगे एक प्रदेश अधिक अवगाहनासे वहां (निगोद पर्यायमें) ही स्थित जीव अजधन्य क्षेत्रवेदनाके जधन्य स्थानका स्वामी होता है।

शंका- यहां हितीय क्षेत्रविकल्प कौनसी वृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है ?

समाधान— वह असंख्यातभागवृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है। वह इस प्रकारसे— जघन्य अवगाहनाका नीचे विरलन करके उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको समखण्ड करके देनेपर एक आकाशप्रदेश प्राप्त होता है। अब इतने मात्रसे अधिक उपरिम एक रूपधरित राशिको चूंकि इच्छा है, अतः एक रूपसे अधिक अधस्तन विरलनमें यदि एक रूपकी हाने पायी जाती है तो उपरिम विरलन राशिमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करके लच्छको समच्छेद करके उपरिम विरलनमें धटा देनेपर अजघन्य अघगाहनाका भागहार होता है।

अवस्विर इगिपदेमे छदे अक्षेड्जमागवङ्गीए । आदी निरत्तस्मदी एगेगपदेसपितङ्गी ॥ गो. जी. ५०२.

जहण्णखेत्तस्सुविर दोआगासपदेसे विद्विय हिंदो विदियअजहण्णखेत्तस्स सामी । एत्थ वि असखेडजभागवद्धी चेव । तं जहा— हेिहमिवरलणाए दुभागेण रूवाहिएण उविरम-विरलणं खंडिय तत्थ एगखंडेण उविरमिवरलणाए अविणदे विदियक्खेत्तभागहारो होिंद । तिपदेसुत्तरजहण्णोगाहणाए वहमाणो जीवो तिदयखेत्तसामी । एत्थ वि भागहारपिहाणी पुन्वं व कायव्वा । णविर हेिहमिवरलणाए तिभागो रूवाहियो उविरमिवरलणाए भागहारो होिंद । एवमेगेगागासपदेस बङ्घाविय णदव्वं जाव जहण्णपिरत्तासंखेडजमेत्तागासपदेसा बिद्धदा ति । एत्थ भागहाराणयणं उच्चदे— जहण्णपिरत्तासंखेडजेणाविहदेहिहमिवरलणाए रूवाहियाए उविरमिवरलणमेविहय तत्थुवलक्वे तत्थेय अविणदे तिदित्थखेत्तभागहारो होिद । एवं पदेसेसु एगादिएगुत्तरकमेण बहुमाणेसु केत्तिए अद्धाणे गदे उविरमिवरलणाए एगस्वव-पिरहाणी उन्भदे ? रूवूणुविरमिवरलणाए जहण्णोगाहणाए खंडिदाए तत्थ एगखंडमेत्तेसु अजहण्णखेत्तिवयणेसु अदिक्कंतसु एगस्वपिरहाणी लम्भदि । त जहा— रूवूणुविरमिवरलणं हेहा विरलिय जहण्णखेत्तं समखंड करिय दिण्णं विरलणर्वं पिं चिहुस्वाणि पावित । पुणे एदाण उविर दादूण समकरणे कीरमाणे परिहीणस्वाणं पमाण उच्चदे— रूविह्य-

जधन्य क्षेत्रके ऊपर दो आकाशप्रदेशोंको वढ़ाकर स्थित जीव हितीय अजधन्य क्षेत्रका स्वामी होता है। यहा भी असख्यातभागवृद्धि ही है। यथा— अग्रम्तन विरत्नके रूपाधिक हितीय भागसे उपरिम विरत्न राशिको राण्डित कर उसमेसे एक खण्डको उपरिम विरत्नमेंसे कम कर देनेपर हितीय क्षेत्रका भागदार होता है।

तीन प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहनामें रहनेवाला जीव तृतीय क्षेत्रका स्वामी है। यहांपर भी भागहारकी हानिको पहिलेके समान ही करना चाहिये। विशेष इतना है कि अधस्तन विरलनका रूपाधिक तृतीय भाग उपिम विरलनका भागहार होता है। इस प्रकार एक एक आकाश प्रदेशको वढ़ाकर जघन्य परीतासंर्यात प्रमाण आकाशप्रदेशों की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिये। यहां भागहार लानेकी विधि कहते हैं— जघन्य परीतासंख्यातसे अपवर्तित रूपाधिक अधस्तन विरलन हारा उपिम विरलनको अपवर्तित करके जो वहां उपलब्ध हो उसे उसीमेंसे घटा देनेपर वहांके क्षेत्रका भागहार होता है।

शंका—इस प्रकार एकको आदि लेकर एक अधिक क्रमसे प्रदेशोंके बढ़नेपर कितना अध्वान जानेपर उपरिम विरलनमें एक रूपकी हानि पायी जाती है ?

समाधान — रूप कम उपरिम विरलनसे जघन्य अवगाहनाको खण्डिन करने पर उसमें एक खण्ड प्रमाण अजघन्प क्षेत्रके विकल्पोंके वीत जानेपर एक रूपकी हानि पायी जाती है। वह इस प्रकारसे — रूप कम उपरिम विरलनको नीसे विरलित कर जघन्य क्षेत्रको समखण्ड करके देनेपर विरलन रूपके प्रांति वृद्धिरूप प्राप्त होते हैं। अब इनको उपर देकर समकरण करते समय हीन रूपोंके प्रमाणको

१ अ-कामत्यो '- पदेसो 'इति पाठ । २ अ कामत्यो '- अजहण्णखेत्तरसुविर सामी 'इति पाठः।

३ अ माप्रत्योः ' प्रासक्तवपरिहाणी ', ताप्रतो ' एग [ स ] रूवपरिहाणी ' इति पाठ. ।

विरलणमेत्तद्धाणं गंतूण जिंद एगरूवपिरहाणा ठच्मिद तो उविरमिवरलणाए किं लमामे। ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविहिदाए एवरूवमागच्छिद । तिम्म उविरमिवरलणाए अविणदे ठिदिश्य खेतिवयणमागहारों होदि । एवं गंतूण जहण्णोगाहणं जहण्णपिरत्तासंखेञ्जेण खंडे-दूण तत्य एगखंडे विष्टिदे वि असंखेञ्जभागवष्टी चेव । एत्य समकरणे कीरमाणे परिहीण-रूवाणयण उच्चेदे स्वाहियजहण्णपिरत्तासखेञ्जमेत्तद्धाणिम जिंद एगरूवपिरहाणी लव्मिद तो उविरमिवरलणाए किं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविहिदाए परिहाणि-रूवाणि आगच्छिते। पुणो ताणि उविरमिवरलणाए अविणदे तिदत्थअजहण्णखेत्तद्धाणमागहारो होदि । पुणो एदिस्से ओगाहणाए उविर पदेसुत्तर विष्टुय हिदजीवो तदणंतरउविरमखेत्तसामी होदि । एत्य वि असखेञ्जभागवष्टी चेव, उक्कस्ससंखेञ्जेण जहण्णोगाहणं खिडय तत्थ एगखंडमेत्तपदेसाण विश्वीए अभावादो । एवं गंतूण उक्कस्ससंखेञ्जेण जहण्णोगाहणं खंडिय तत्थेगरुडे जहण्णोगाहणाए उविर विष्टुदे संखेज्जभागविह्वीए आदी असंखेज्जमागविद्वीए परिसमत्ती च जादा ।

एत्थ भागहारे। उच्चदे। तं जहा — उक्कस्ससंखेडजं विरित्य उविरमिएगह्रव-कहते हैं — ह्याधिक विरत्न राशि प्रमाण अध्वान जाकर यदि एक ह्रपकी हानि पायी जाती है तो उपिरम विरत्नमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फल-गुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर एक रूप आता है। उसको उपिरम विरत्नमेंसे कम करनेपर वहाके क्षेत्रविकरपका भागहार होता है। इस प्रकार जाकर जघन्य अवगाहनाको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्ड मात्र चुद्धि हो जानेपर भी असंख्यातशागवृद्धि ही रहती है।

यहां समकरण करते समय हीन क्ष्पोंके लानेके विधानको कहते है— क्ष्पाधिक जघन्य परीतासंख्यात मात्र अध्वान जाकर यि एक क्ष्पकी हानि पायी जाती है तो उपरिम विरलनमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर हीन क्ष्पोंका प्रमाण आता है। उनको उपरिम विरलनमेंसे कम करनेपर वहांके अजघन्य क्षेत्रस्थानका भागहार होता है। पुन इस अवगाहनाके ऊपर एक प्रदेश अधिक कमसे वहकर स्थित जीव तद्नन्तर उपरिम क्षेत्रका स्वामी होता है। यहां भी असंख्यातमागवृद्धि ही रहती है, क्योंकि, उत्कृष्ट संख्यातसे जघन्य अवगाहनाको लिण्डत कर उसमें एक खण्ड मात्र प्रदेशोंकी वृद्धिका अभाव है। इस प्रकार जाकर जघन्य अवगाहनाको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्ड मात्र ज्ञानय अवगाहनाके उपर वृद्धि हो चुकनेपर संख्यातमागवृद्धिकी आदि और असंख्यातमागवृद्धिकी समाप्ति हो जाती है।

यहां भागहार कहते हैं। यह इस प्रकार है— उत्कृष्ट संख्यातका विरलन

१ अ काव यो ' जर्ण्योगाहणा ', ताप्रता ' जहण्योगाहणा ( ण ) इति पाठ, । २ प्रतिषु ' उवीरम ' इति पाठ । २ काप्रता ' जहण्योगाहणा ' इति पाठ । ४ प्रतिषु ' बङ्घी-अभावादो ', ताप्रज्ञो ' बङ्घिअमावादो ' इति पाठ ।

५ अवरोगगार्यमाणे जर्णपरिमिटअससरामिहिदे । अवरस्मुवीर उद्गे जेष्टमसखेन्जमागरस ।। गो जी १०३.

धीरदं समखंडं किरय दिण्णे विरलणक्ष्वं पिड विड्डिपदेसपमाणं पावदि । पुणो एदं उविरमक्ष्वधिरदेसु दादूण समकरणे कीरमाणे णष्टक्ष्वाण पमाणं उच्चदे— स्वाहियहेडिमविरलणमेत्तद्धाणं गंतूण जदि एगक्ष्वपरिहाणी लम्भदि तो उविरमिविरलणाए कि लमामा ति
पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविडिदाए पिरहीणक्ष्वोवलद्धी होदि । पुणो लद्धस्वेसु उविरमविरलणाए अवणिदेसु तिदित्थमागहारो होदि । एत्तो प्पहुडि उविर संखेज्जमागवड्ढी चेव
होदूण गच्छिद जाव उविरमिविरलणाए अदं चेडदे ति । तत्थ संखेज्जगुणवड्ढीए आदी
संखेज्जभागवड्ढीए परिसमत्ती च जादाँ ।

संपधि पुणरिव तदो प्पहुडि पदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरकमेण खेत्तवियप्पेसु वहुमाणेसु जहण्ण-खेत्तमेत्तपदेससु वाङ्कदेसु तिगुणवड्ढी होदि। तिरसे ओगाहणाए भागहारा जहण्णोगाहण-भागहारस्स तिभागो होदि। तत्तो एग दोपदेसुत्तरादिकमेण जहण्णोगाहणमत्तपदेसेसु विद्विसु चदुगुणवड्ढी होदि। तत्य भागहारा जहण्णोगाहणाए भागहारस्स चदुभागो होदि। एवं णेदव्य जाव उद्यक्तस्ससखेडजमेत्री जहण्णोगाहणाए गुणगारा जादे। ति। तिस्से ओगाहणाए पुण भागहारा जहण्णोगाहणाभागहार उद्यक्तससंखेडजेण खंडिदे तत्थ एगखडमेत्रो होदि। पुणो

करके उपरिम एक रूपधरित राशिको समखण्ड करके देनेपर विरल्जक पके प्रति वृद्धिगत प्रदेशोंका प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसको उपरिम रूपधरित राशियोपर देकर समकरण करते समय नष्ट रूपोंका प्रमाण कहा जाता है — रूपाधिक अधस्तन विरल्ज मात्र अध्वान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती है, तो उपरिम विरल्जमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करने पर परिहीन रूप प्राप्त होते हैं। पश्चात् प्राप्त रूपोको उपरिम विरल्जमेंस घटा देने पर वहांका भागहार होता है। यहांसे लेकर उपर संख्यातभागवृद्धि ही होकर जाती है जब तक उपरिम विरल्जका अर्ध भाग रिथत रहता है। वहां संख्यातगुणवृद्धिकी आदि और संख्यातभागवृद्धिकी समाप्ति हो जाती है।

अब वहासे लेकर फिर भी एक प्रदेश अधिक दी प्रदेश अधिक कमसे क्षेत्रिविक ल्पोंकी वृद्धि होकर जवन्य क्षेत्र प्रमाण प्रदेशोंके वह जानेपर तिगुणी वृद्धि होती है। उस अवगाहनाका भागहार जवन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारके तृतीय भाग प्रमाण होता है। पश्चात् एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे जवन्य अवगाहना मात्र प्रदेशोंकी वृद्धि होनेपर चतुर्गुणी वृद्धि होती है। वहां भागहार जवन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारके चतुर्थ भाग प्रमाण होता है। इस प्रकार जवन्य अवगाहना सम्बन्धी गुणकारके उत्कृष्ट सख्यात मात्र हो जाने तक ले जाना चाहिये। उस अवगाहनाका भागहार, जवन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करनेपर उसमसे एक खण्डके वरावर होता है। प्रधात्

९ अपतो ' विरलणस्व परि वद्गी 'इति पाठ । र गो. जी ९०६-७.

तिस्से उर्वार पदेसुत्तर-दुवदेसुत्तरादिकमेण एगजहण्णे।गाहणेमत्तपेदेससु विद्विदेसु असंखेजजगुण-विद्वीए आदी संखेजजगुणविद्वीए पिरसमत्ती च होदि'। तिस्से ओगाहणाए जहण्णोगाहण-भागहोरे जहण्णपिरतासखेजजेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्तो भागहारो होदि। पुणो एतो-पहुडि उविर पदेसुत्तर-दुवदेसुत्तरादिकमेण असंखेजजगुणविद्वीए गच्छमाणाए सुहुमणिगोद-जहण्णोगाहणाए सुत्तभणिदआविठ्याए असंखेजजिदमागमेत्तगुणगारे पविद्वे सुहुमवाउकाइय-रुद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरसी सुहुमणिगोदरुद्धिअपज्जत्तयस्स अजहण्णे।गाहणाए सिरसी सुहुमणिगोदरुद्धिअपज्जत्तयस्स अजहण्णे।गाहणाए सिरसी सुहुमणिगोदरुद्धिअपज्जत्तयस्स अजहण्णे।अणुन्कस्सओगाहणा होदि।

संपिद्द सुहुमिणगोदोगाहणं मोतूण वाउकाइयलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं घेतूण पदेसुत्तरादिकमेण चदुिह वङ्कीहि वङ्कीवेद्व्वा जाव सुहुमतेउक्काइयलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरसी सुहुवाउक्काइयलिद्धअपज्जत्तयस्स अजहण्ण-अणुक्कस्सभेगाहणा जादाँ ति । पुणो त मोतूण इसं चेत्त्ण पदेसुत्तरादिकमेण चदुिह चङ्कीहि बङ्कावेद्व्वं जाव सुहुमआउक्काइयलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरसी जादा ति । पुणो त मोतूण सुहुमआउक्काइयलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं घेत्त्ण पदेसुत्तरादिकमेण चउिह वङ्कीहि वङ्कावेद्व्वा जाव सुहुसपुढिवकाइ्यलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं घेत्रण पदेसुत्तरादिकमेण चउिह

उसके उत्पर एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे एक जघन्य अव-गाहना मात्र प्रदेशोंके वढ़ जानेपर असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ और संख्यातगुणवृद्धिका अन्त होता है। उस अवगाहनाका भागहार, जघन्य अवगाहना सम्यन्धी भागहारको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्डके बरावर होता है।

पश्चात् यहासे लेकर आगे एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातगुणवृद्धिके चालू रहनेपर स्ट्रम निगोद जीवकी जघन्य अवगाहनामें सूत्रोक्त आवलीके असंर्यातवे भाग मात्र गुणकारके प्रविष्ठ हो जानेपर स्ट्रम बायुकायिक लब्ध्य-पर्यातककी जघन्य अवगाहनाके सहश स्ट्रम निगोद जीव लब्ध्यपर्यातककी अजघन्य अवगाहना होती है।

अय स्हम निगोद जीवकी अवगाहनाको छोड़कर और स्हम वायुकायिक लड्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धिया द्वारा सहम वायुकायिक लड्यपर्याप्तककी अजघन्य अनुत्रुष्ट अवगाहनाके सहम तेजकायिक लब्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके समान हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। तत्पश्चात् उसकी छोड़कर और इसे ग्रहण करके प्रदेश अधिक कमसे चार वृद्धियों द्वारा स्ट्रम जलकायिक लब्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। किर उसकी छोड़कर और स्हम जलकायिक लब्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको प्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धियों द्वारा स्ट्रम पृथिवीकायिक लब्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको सदश हो जाने तक

९ गी जी १०८-९. २ प्रतिषु 'मागहार'इति पाठ । ३ अन्त्राप्रस्तो 'जादो 'इति पाठ ।

जादा ति । पुणो तं मोत्तृण सुहुमपुढिनिकाइयलिङ अपन्जत्तजहण्णे।गाहणं घेतूण पदेसुत्तरिद-क्रमेण चदुिह वङ्घीिह वङ्घावेदन्वा जाव बादरवाउनकाइयलिङ अपन्जत्तयस्स जहण्णे।गाह-णाए सिरसी जादा ति । णवीर एत्थ गुणगारो पिलदोवमस्स असंखेन्जिदिमागो । कुदो १ परत्थाणगुणगारादो । पुणो तं मोत्तृण बादरवाउनकाइयलिङ अपन्जत्तयस्स जहण्णे।गाहणं घेत्तृण पदेसुत्तरादिकमेण चदुिह वङ्घीिह वङ्घावेदन्वं जाव बादरतेउनकाइयलिङ अपन्जत्तयस्स जहण्णे।गाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारा पिलदोवमस्स असंखेन्जिदिमागो । कुदो १ बादरादो बादरस्स ओगाहणागुणगारो पिलदोवमस्स असंखेन्जिदिमागो ति सुत्तवयणादो । इमं मोत्तृण बादरतेउनकाइयलिङ अपन्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्तृण पदेसुत्तरिक्षकेण चदुिह वङ्घीिह वङ्घावेदन्वं जाव बादरआउनकाइयलिङ अपन्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्तृण पदेसुत्तरिक्षकेण चदुिह वङ्घीिह वङ्घावेदन्वं जाव बादरआउनकाइयलिङ असंखेन्जिदिभागो । कारणं पुन्वं व वत्तन्वं । पुणो इमं मोत्तृणं मादरआउनकाइयलिङ अपन्जत्तजहण्णोगाहणं पेत्तृण पदेसुत्तरिक्षकेण चदुिह वङ्घीिह वङ्घावेदन्वं जाव बादरपुढिनिकाइयलिङ अपन्जत्तजहण्णोगाहणं पत्ति। सिरसी जादा ति । पुणो विद्यं जाव बादरपुढिनिकाइयलिङ अपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरसी जादा ति । पुणो

बढ़ाना चाहिये। फिर उसको छोड़ करके और सृक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तकर्की जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि फ्रमसे चार वृद्धियाँ द्वारा बादर वायुकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। विशेष इतना है कि यहां गुणकार परयोपमका असंरयातवां भाग है, क्योंकि, वह परस्थानगुणकार है। फिर उसको छोड़कर और वायुकायिक लब्ध्य-पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको प्रहण वरके एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर तेजकायिक लब्ध्यपर्याप्तकर्का जघन्य अवगाद्दनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां भी गुणकार पत्थापमके असंर्यातवें भाग प्रमाण है, प्योंकि, बादरसे वादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, ऐसा सूत्रवचन है। अब स्सको छोड़कर और वादर तेजकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको प्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि फमसे चार वृद्धियाँ द्वारा बादर जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सददा हो जाने तक बढ़ाना चाहिय। यहां भी गुणकार पत्योपमका असल्यातवां भाग है। इसका कारण पहिलेक ही समान कहना चाहिये। पश्चात् इसको छोड़कर और वादर जलकायिक लब्ध्यपथीप्तककी जघन्य अवगाहनाको ब्रह्ण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक षढ़ाना चाहिय। फिर उसकी छोड़कर और

<sup>9</sup> ताप्रतो 'बादरस्स गुणगारो 'इति पाठः । २ क्षेत्रविधान ९८ सुहमेदरगुणगारो आविल-पत्ला असस्त्रमागो दु । सद्वाणे सेदिगया अहिया तत्थेगपिंडमागो ॥ गो जी १०१ दै अ-काप्रत्यो 'वाउक्काइय', ताप्रतो 'वा (आ) उ० 'इति पाठ । ४ अ -काप्रत्यो 'वेतूण', ताप्रतो 'वे (मो ) तूण 'इति पाठ । इ. ११-६.

तं मीत्तूण इमं घेत्त्ण पदेसुत्तरादिक्रमेण चढुहि वड्डीहि चड्डीवेदव्यं जाय यादरिणगोदलिद्ध-अपज्जतजहण्णीगाहणाए सिरसी जादा ति । पुणा त मीत्तृण इमं घेत्ण पदेसुत्तरादिक्रमेण चढुिह वड्डीहि वड्डीवेदव्यं जाव णिगोदपिदिडिदलिद्धअपज्जत्तजहण्णीगाहणाए सिरसी जादा ति । तं मोत्तूण इमं घेत्त्ण पदेसुत्तरादिक्रमेण चढुिह वड्डीहि वड्डीवेदव्य जाव वादरवणप्पदिकाइय-पत्तेयसरीरलिद्धअपज्जत्तजहण्णोगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्य वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कारण पुव्यं व वत्तव्य । ते मोत्तूण इम घेत्त्ण पदेसुत्तरादिक्रमेण चढुिह वड्डीहि वड्डावेदव्यं जाव वेइंदियलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारो पिल दोवमरस असंखेज्जिदिभागो । कारणं पुव्य व वत्तव्यं । तं मोत्तृण इमं घेत्तृण पदेसुत्तरादिक्रमेण चढुिह वड्डावेदव्यं जाव तेडंदियलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारो पिलदोवमरस अस्खेज्जिदिभागो । कारणं पुव्य व वत्तव्यं । तं मोतूण इम घेत्तृण पदेसुत्तरादिक्रमेण चढुिह वड्डीवेदव्यं जाव चउ-रिरियलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कारण पुव्यं व वत्तव्यं । त मोतूण इम घेत्त्रण पदेसुत्तरादिक्रमेण चढुिह वड्डीवेदव्यं जाव चउ-रिरियलिद्धअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । कारण पुव्यं व वत्तव्य । त मोतूण इम घेतूण पदेसुत्तरादिक्रमेण चढुिह

इसे ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार बृद्धियों छारा वादर निगोद लब्ध्यपर्याप्तककी जबन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात् उसे छे। इकर और इसको प्रदण करके प्रदेशाधिकक्रमसे चार वृद्धियोंके द्वारा निगोद्पतिष्ठित लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक वढ़ाना चाहिये। अव उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर लब्ध्यपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहांपर भी गुगकार पर योपमका असंरयातवां भाग है। कारणका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये। अव उसकी छोड़कर और इसकी ग्रहण करके एक प्रदेश आधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों हारा हीन्द्रिय लब्ध्य-पर्याप्तककी जधन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक वढ़ाना चाहिय। यहापर भी गुणकार परुयोपमका असंख्यातवां भाग है। इसका कारण पहिलेक ही समान कहना चाहिये। अव उसकी छोड़कर और इसकी ग्रहण करके चार बृद्धियों द्वारा त्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सददा हो जाने तक वढ़ाना चाहिये। यहांपर भी गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारण पाहिलेके समान कहना चाहिये। अव उसको छोड़कर और इसे ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यारि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश् हो जाने तक वढ़ाना चाहिय। यहांपर भी गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारण इसका पाहिलेके ही समान कहना चाहिय। पश्चात्

९ द्वीन्द्रियल्ङ्यपर्याप्तमस्त्रन्धी प्रवन्धोऽय ताप्रतौ [ ] एत कोष्ठ कान्तर्गतो दर्शित । २ चतुरि(न्द्रियल्ङ्यपर्याप्त-सम्बन्धी प्रवन्धोऽय ताप्रतौ नोपलभ्यते ।

वङ्कीहि वङ्कावेदन्त्रं जाव पंचिदियलिद्धअपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहृणाए सरिसी जादा ति'। एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असखेन्जिदिभागो । कारणं पुन्वं व वत्तव्त्रं ।

पुणो पंचिदियलिद्धअपन्नत्तनहण्णागाहणं घेत्तणं पदेसुत्तरादिकमेण चद्दि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं नाव सहुमणिगोदणिव्वत्तिपन्नत्तयस्स नहण्णोगाहणाए सिरसी नादा ति । एत्थ गुणगारा आविल्याए असंखेन्निदमागा । कुदा १ वादरादा सहमस्स ओगाहणागुणगारा आविल्याए असंखेन्निदमागा ति सुत्तणिदेसादा । पुणा सहमणिगादणिव्वत्तिपन्नत्तयस्स नहण्णागाहणं घेत्रण पदेसुत्तरादिकमेण आविल्याए-अमखेन्निदमागण खिंदे तत्य एगखंड-मेतं वङ्कावेदव्वं । एवं विहृद्ण हिदओगाहणाए सहमणिगादिणव्वत्तिअपन्नत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा सिरसा होदि । पुणा पुन्विल्ल मीन्ण इस घेत्ण पदेसुत्तरादिकमेण एदं चेव ओगाहणमाविल्याए असखेन्निदमोगण खिंदिगखडमेत नाव अहियं होदि ताव वङ्कावे-दव्वं । एव विहृद्ण हिदओगाहणा सहमणिगोदिणव्वत्तिपन्नत्वस्स उक्कस्सोगाहणाए सिरसा होदि । पुणो एदमोगाहणं पदेसुत्तरादिकमेण चढिह वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं नाव सहम्भवाराहणाए सिरसा होदि । पुणो एदमोगाहणं पदेसुत्तरादिकमेण चढिह वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं नाव सहम्भवाराहणाए सिरसा होदि । पुणो एदमोगाहणं पदेसुत्तरादिकमेण चढिह वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं नाव सहम्भवाराहणाए सिरसा होदि । पुणो एदमोगाहणं पदेसुत्तरादिकमेण चढिह वङ्कीहि वङ्कावेदव्वं नाव सहम्भवाराहणा सारसा होदि । पुणो एत्थ गुणगारा आविल्याए

उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक रत्यादि कमसे चार चुद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सटश हो जाने तक बढाना चाहिये। यहांपर भी गुणकार परयोपमका असर्यातवा भाग है। कारण इसका पहिलेके ही समान कहना चाहिये।

तत्पश्चात् पंचेन्द्रिय स्टब्स्पर्याप्तककी ज्ञान्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों हारा स्हम निगोर जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी ज्ञान्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक यहाना चाहिये। यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, पसा स्वमं निन्दिए है। अब स्हम निगोद जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी ज्ञान्य अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, एसा स्वमं निन्दिए है। अब स्हम निगोद जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी ज्ञान्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे आवलीके असंख्यातवें भागसे खिण्टत करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़कर स्थित अवगाहना स्हम निगोद निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश होती है। प्रभात् पूर्व अवगाहनाको छोडकर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इसी अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण जब तक वह अधिक न हो जावे तब तक बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़कर स्थित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण जब तक वह अधिक न हो जावे तब तक बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार बढ़कर स्थित अवगाहना स्हम निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तक जीवकी उत्कृष्ट अवगाहनाके समान होती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार बृद्धियों हारा स्हम वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके प्रमसे चार बृद्धियों हारा स्हम वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके प्रमसे चार बृद्धियों हारा स्हम वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी असंख्यांतवां भाग

<sup>•</sup> पचेन्द्रियलब्स्यपर्याप्तसम्बन्धी प्रबन्धोऽयं ताप्रतौ पुनर्लिखितः। २ 'पुणो पचित्रियलद्धिअपवज्वज्ञहण्णो-गाहण घेत्तूण' इत्येतस्य स्थाने ताप्रतौ 'त सोत्तूण इम घेत्तूण' इति पाठः। ३ क्षेत्रविधान ९७. ४ प्रतिषु 'एवमोगाहूणं' इति पाठः।

असंखेज्जिदिभागो । कुदो १ सुहुमादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवित्याए असंखेज्जिदिमागो ति सुत्तवयणादो । एसो गुणगारो सुहुमेसु सन्वत्य वत्तन्वो । पुणो इमं घेतृण
पदेसुत्तरादिकमेण इभिस्से ओगाहणाए उविर एदं चेव ओगाहणमावित्याए असंखेज्जमागेण
खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्कावेदन्वं । एवं वङ्काविदे सुहुमवाउक्काइयणिन्वित्तअपन्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा होदि । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण तं चेव ओगाहणमावित्याए असखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्ते विहुदे सुहुमवाउक्काइयणिन्वित्तपन्जत्तयस्स उक्किस्सोगाहणं
पाविद । पुणो तत्थ पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वृह्वाहि वृह्वावेदन्व जाव सुहुमतेउक्काइयणिन्वित्तपन्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं पत्तं ति । पुणो एदमोगाहणं पदेसुत्तरादिकमेण असंखेन्जभागवङ्कीए आवित्याए असंखेन्जिदिमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्कावेदन्वं जाव सुहुमतेउक्काइयणिन्वित्तअपन्जत्तयस्स उक्किस्सोगाहणं पत्तं ति । पुणो एदं पदेसुत्तरादिकमेण असंखेन्जमागवङ्कीए आवित्याए असंखेन्जिदिमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्कावेदन्वं जाव सुहुमतेउक्काइयणिन्वित्तिपन्जत्तयस्स उक्किस्सोगाहणाए सिरसा जादा ति । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण
चदुहि वङ्कीहि इमा ओगाहणा वङ्कावेदन्वा जाव आउक्काइयणिन्वित्तपन्जत्त्वस्सं जहण्णो-

है, क्योंकि, स्क्मसे स्क्मका अवगाहनागुणकार आवलीका असंरयातवां भाग है, पेसा सूत्रमें निर्देश किया गया है। यह गुणकार सूक्ष्म जीवोंमें सर्वत्र कहना चाहिये। पश्चात् इसको प्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इस अवगाहनाके ऊपर इसी अवगाहन को आवलीके असंख्यातवे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण चढ़ाना चाहिय। इस प्रकार बढ़ानेपर सूक्ष्म षायुकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना होती है। पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे उक्त अवगाहनाको ही आवलीके असंख्यातवे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बुद्धि हो जानेपर सूक्ष्म वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होती है। पश्चात् उसको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलिके असंख्यातवें भागसे खिण्डत कर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि स्क्म तेजकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना न प्राप्त हो जावे। पश्चात् इसको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये जय तक कि वह सूक्ष्म तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके समान नहीं हो जाती । फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके

१ क्षेत्रविधान ९५, २ ताप्रती 'सरिसी ' इति पाठ । ३ ताप्रती 'अपन्ज ं इति पाठः।

गाहणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरिकमेण असंखेज्जभागवर्ष्ट्वीए आवित्याए असंखेज्जिदभागेण खंडिदेगखंडमेत्ता वङ्घावेदव्या जाव सुहुमआउक्काइयणिव्वति-अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादि-कमेण असंखेज्जभागवङ्घीए इममीगाहणमावित्याए असंखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वह्वावेदव्वं जाव सुहुमआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुिह वङ्घीिह वह्वावेदव्यं जाव सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वह्वावेदव्यं जाव सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयरसं उवक्रिसयाए ओगाहणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवङ्घीए अप्पिदोगाहण-मावित्याए असंखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्ता वङ्घावेदव्या जाव सुहुमपुढिवकाइयणिव्वत्ति-पज्जत्त्रयस्स उक्कस्सीगाहणाए सरिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुिह वङ्घीिह वङ्घावेदव्या जाव वादरवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्त्रयस्स जहिण्याए ओगाह-

सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण वढाना चाहिये जब तक कि घह स्कम जलकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्क्रप्ट अवगाहनाके सददा नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाके ऊपर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा इसी अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे ' एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह स्हम जलकायिक निर्वृत्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती। तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार चृद्धियों द्वारा स्क्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमले असंख्यातभागवृद्धि द्वारा विवाक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये जव तक कि वह स्क्म पृथिवीकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा विवक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह स्कम पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश नहीं हो जाती है। तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियाँ द्वारा बादर वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी अधन्य अवगाहनाके सहरा हो जाने तक बढ़ाना

९ प्रतिषु 'पञ्जचयस्स ' इति पाठः ।

णाए सिरसी जादा ति । एत्थ गुणगारा पिट्रिवेवमस्स असंखेज्जिदमागा । छदा १ सुहुमादा वादरस्स ओगाहणगुणगारा पिट्रिवेवमस्स असंखेज्जिदमागा ति सुत्तवयणादा । तदा इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्ढीए अपिद्रागाहणमाविष्ठयाए असंखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्कावेदव्वा जाव वादरवाउक्काइयणिव्यत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सिरसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण इमा आविष्ठयाए असंखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वङ्कावेदव्वा जाव वादरवाउक्काइयणिव्यत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सिरसा जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चट्ठिह वट्टीहि वट्टीहि वट्टीवेदव्वा जाव वादरवेउक्काइयणिव्यत्तिपज्जत्तयस्स जहिणणयाए ओगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्य गुणगारा पिट्रिवेवमस्स असंखेज्जिदमागो । छदो १ वादरादो वादरस्स ओगाहणगुणगारा पिट्रिवेवमस्स असंखेज्जिदमागो । छदो १ वादरादो वादरस्स ओगाहणगुणगारा पिट्रिवेवमस्स असंखेज्जिदमागो कि सुत्तवयणादो । तदो पदसुत्तरादिकमेण इमा ओगाहणा असंखेज्जभागवङ्कीए आविष्ठयाए असखेज्जिदमागेण खंडिदेगराडमेत्त वट्टावेदव्वं जाव वादरतेउक्काइयणिव्यत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सिरसी जादो ति । तदो एसा ओगाहणा पदसुत्तरादिकमेण असखेज्जनयस्स उक्कस्सोगाहणाए सिरसी जादो ति । तदो एसा ओगाहणा पदसुत्तरादिकमेण असखेज्जनयस्स उक्कस्सोगाहणाए सिरसी जादो ति । तदो एसा ओगाहणा पदसुत्तरादिकमेण असखेज्जनयस्स उक्कस्सोगाहणाए असखेज्जिदमागेण खंडिदेग-

चाहिये। यहां गुणकार पर्योपमका असंख्यातवां भाग है, व्याकि, सूक्ष्मसे षाद्रका अवगाहनागुणकार पल्योपमका असंख्यातवा भाग है, ऐसा सूत्रवाक्य है। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा विवक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातर्वे भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण वढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बाद्र वायुकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाक सदश नहीं हो जाती। तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे इस अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण वढ़ाना चाहिये जव तक कि वह वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि फ्रमसे चार वृद्धियों हारा बादर तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सददा है। जाने तक घढ़ाना चाहिये । यहाँ गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, बादरसे बादरका अवगाहनागुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है, ऐसा स्त्रमें निर्दिष्ट है। पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इस अवगाहनाकी असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण वढ़ाना चाहिये जव तक कि वह वादर तेजकायिक निर्वृत्य-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती। पश्चात् इस अवगाहनाका एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक भाग प्रमाण वढ़ाना चाहिये जब तक कि

९ क्षेत्रविधान ९६. २ अ-कामत्यो 'ओगाइणाए , ताप्रतो 'ओगाइणा [ ए ] ' इति पाउ. ।

खंडमेत्तं वड्डावेदच्वा जाव बादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए श्रोगाहणाए सिसा जादा ति । तदो एसा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चढुिह वड्डावि वड्डावेदच्वा जाव बादरशाउक्काइयणिव्वित्तपज्जत्तयस्स जहण्णियाए श्रोगाहणाए सिसा जादा ति । एस्थ गुणगारा पिछदोवमस्स असंखेज्जिदमागा । कारणं पुच्चं व परूवेदच्वं । तदो इमा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्डिए इममेगाहणमाविष्ठयाए असंखेज्जभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्डावेदच्वा जाव बादरशाउक्काइयणिव्वित्तश्यपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाएं श्रोगाहणाए सिसा जादा ति । तदो इमा श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण श्रसंखेज्जिमागवड्डिए अपिदोगाहणमाविष्ठयाए असंखेज्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्डावेदच्वा जाव बादरशाउक्काइयणिव्वित्तपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए श्रोगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो इमा श्रोगाहणा पदसुत्तरादिकमेण चढुिह वड्डावि वड्डावेदच्वा जाव बादरशुढिवकाइयणिव्वित्तपज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए श्रोगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो इमा श्रोगाहणा पदसुत्तरादिकमेण चढुिह वड्डावि वड्डावेदच्वा जाव बादरपुढिवकाइयणिव्वित्तपज्जत्तयस्स जहिण्णयाए श्रोगाहणाए सिसी जादा ति । एत्थ गुणगारो पिछदोवमस्स असंखेज्जिदिभागे। । कारणं पुच्चं व वत्तव्वं । पुणो पदसुत्तरादिकमेण अप्पिदोगाहणमाविष्ठयाए असंखेज्जिदिभागेण

वह बादर तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्त ककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती है। तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है। कारणकी प्रकृपणा पिहलेके ही समान करना चाहिये। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभ गवृद्धि द्वारा इस अवगाहनाको यावलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर जलकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्रुप्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यात भाग वृद्धि द्वारा विवाक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्याते भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्रुप्ट अवगाहनाके सदश नहीं हो तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा वादर पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पच्योपप्रका असंख्यातवां भाग है। कारणकी प्रकृपणा पहिलेके ही समान करना चाहिये। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे विवाक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवां भाग है। कारणकी प्रकृपणा पहिलेके ही समान करना चाहिये। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे विवाक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र इस अवगाहनाको आवलीके

१ प्रतिष्ठु 'उक्कस्सिया ' इति पाठ. ।

खंडिदेगखंडमेत्तिमा ओगाहणा वहावेदव्या जाव वादरपुढिविक्ताइयणिव्यत्तिअप्जज्जन्त्रयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिरेसी जादा ति । पुणो पदेसुत्तरिक्रमेण इमा क्षोगाहणा आविष्ठयाए असंखन्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वहुावेदव्या जाव बादरपुढिविकाइयणिव्यत्तिपन्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिरेसी जादा ति । पुणो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिक्रमेण चहुिह वहुीिह वहुावेदव्या जाव बादरिणगोद-णिव्यत्तिपन्जत्तयस्स जहिण्णयाए ओगाहणाए सिरेसी जादा ति । एत्थ गुणगारो पिटेरो-वमस्स असंखेन्जिदमागो । पुणो पदेसुत्तरादिक्रमेण असंखेन्जिभागवृहीए आविष्ठयाए असंखेन्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्त वहुविदव्या जाव वादरिणगोदिणव्यत्तिअपन्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिरेसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिक्रमेण आविष्ठयाए असंखेन्जिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वहुविदव्या जाव वादरिणगोदिणव्यत्तिअपन्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिरेसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिक्मेण चहुिह वहुविदव्या जाव णिगोदपिदिहिदपन्जत्तयस्स जहिण्णयाए ओगाहणाए सिरेसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिक्मेण चहुिह वहुविदव्या जाव णिगोदपिदिहिदपन्जत्त्त्यस्स जहिण्णयाए ओगाहणाए सिरेसी जादा ति । एत्थ ओगाहणागुणगारो पिटिदेविमस्स असंखेन्जिदिभागे। । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण अमंखेन्जभागवृहुवि आविष्ठयाए असंखेन्जिदिभागेण

बढ़ाना चाहिये जव तक कि वह याद्र पृथिवीकाथिक निर्वृत्यपर्याण्यककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहशा नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह याद्र पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश नहीं हो जाती है। तत्पक्षात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार पृद्धियों द्वारा वाद्रर निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहा गुणकार पत्यापमका असंख्यातवां भाग है। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातवां भाग है। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातवां भाग है। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातवां भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह वाद्र निगोद निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश नहीं हो जाती है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह बाद्र निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश सहा हो जाती है। तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा अवनि है। तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा चाहिये। यहां अवगाहनागुणकार पर्याप्तकको असंख्यातवां भाग है। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा आवलीके असंख्यातवां सावलीके असंख्यातवां सावलीक असंख्यातवां सावलीके

खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वा जाव णिगोदपदिहिदणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सियार् भोगाहणाए सिरसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण आवित्याए असंखेज्जिद-भागण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वा जाव णिगोदपदिहिदपज्जत्तयस्स उक्किस्सियार भोगाहणाए सिरसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण चढिह वड्ढीहि वड्ढावेदव्वं जाव बादरवणप्फिदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तयस्स जहण्णियाए भोगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ गुणगारा पितदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । पुणो इमा भोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चढुहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वं जाव धीइंदियणिव्वत्तिपज्जत्त्यस्स जहण्णियाए भोगाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ गुणगारा पितदोवमस्स असंखेज्जिदभागो ।

संपिद्द उस्सेह्घणंगुलस्स भागहारो संखेज्जरूवमेत्तो जादे। । उवीर एसा बोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वा जाव तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णे-गाहणाए सिरसी जादा ति । एत्थ गुणगारो संखेज्जा समया । कुदे। १ बादरादो बादरस्स बोगाहणगुणगारो संखेज्जा समया ति सुत्तवयणादे। । पुणो इमा बोगाहणा पदेसुत्तरादि-कमेण तीहि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वा जाव चर्डारेदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णियाए बोगाह-णाए सिरसी जादा ति । पुणो इमा बोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वङ्कीहि वङ्कावेदव्वा जाव पंचिदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णियाए बोगाहणाए सारसी जादा ति । पुणो इमा

जब तक कि वह निगोदप्रतिष्ठित निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहरा नहीं हो जाती है। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे आवलीके असंस्थातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह निगोदप्रतिष्ठित पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश नहीं हो जाती है। तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा उसके बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां माग है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा द्वीन्द्रिय निर्वृत्ति-पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है।

अब उत्सेधवनांगुलका भागहार संख्यात रूपों प्रमाण हो जाता है।
इसके आगे इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियाँ
द्वारा त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना
चाहिये। यहां गुणकार संख्यात समय है, क्योंकि, बादरसे बादरका अवगाहनाको
गुणकार संख्यात समय है, ऐसा सूत्रमें निर्देश है। फिर इस अवगाहनाको एक
प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तकी
जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको
एक प्रदेश आधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी
जघन्य अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको
ह. ११-७.

श्रोगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव तेइंदियणिव्वत्तिअप्रजत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । तदो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव चर्डीरेदियणिव्वत्तिअप्रजत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव वीइंदियणिव्वत्तिअप्रजत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव वादरवणप्कित्काइयपत्त्रयसरीरिणव्वत्तिअपञ्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव पंचिदियणिव्वत्तिअपञ्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो वि एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव पंचिदियणिव्वत्तिअपञ्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव वेइंदियणिव्वत्ति-पञ्जत्तयस्स उक्किसियाए ओगाहणाए सिसी जादा ति । पुणो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्डावेदव्वा जाव वेइंदियणिव्वति-पञ्जत्वसस्स उक्किसियाए ओगाहणा पदेसुत्तरादिकोणिव्वति-पञ्जत्वसस्स उक्किसियाए ओगाहणा पदेसुत्तरादिकोणिवित्तरावित्वस्तियाणिवित्वस्ति । तदी इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकोणिवित्वस्ति

पक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन घृद्धियों हारा त्रीन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश हो जाने तक वढ़ाना चाहिये। पश्चात् इस अव-गाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि फ्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश हो जाने तक वढ़ाना चाहिये। तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा द्वीन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश हो जाने तक वढ़ाना चाहिये। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे मुद्धियों द्वारा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट गाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश हो जाने तक वढ़ाना चाहिय। फिर भी इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सहश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्हृष्ट अवगाहनाके सहश्र हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियाँ

सुत्तरादिकमेण तीहि वङ्घीहि वङ्घावेदव्वा जाव वादरवणप्फादिकाद्द्यपत्तेयसरीरणिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्किस्सियाए ओगाहणाए सिरसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वङ्घीहि इमा ओगाहणा वडावेदव्वा जाव पंचिदियणिव्वत्तिपज्जत्त्यस्स उक्कस्सो-गाहणाए सिरसी जादा ति ।

पुणी अण्णेगण विवस्तं भुस्सेहि महामच्छसमाणण महामच्छायामादो संखेज्जगुण-हीणायामेण मुहप्पदेसे विद्वित्तागासपदेसेण ठाइमच्छेण पुव्विल्ठायामेण सह जोयणसहस्सस्स वेयणाए विणा मारणंतियसमुग्घादे कदे महामच्छोगाहणादो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरा होदि, मुहम्मि विद्विदणागासपदेसेण अहियत्त्वठंभादो । पुणो एदेणेव ठाइमच्छेण मुहम्मि विद्वित्तरावियपो होदि । एवमेदेण कमेण संखेच्जपदंगुठमेत्ता आगासपदेसा बङ्घावेदव्वा । एवं विद्वित्तण दिस्तित्तराविकमेण महिम्म संखेच्जपदंगुठमेत्ता आगासपदेसा बङ्घावेदव्वा । एवं विद्वित्तण दिस्तित्तराविकमेण मुहम्मि संखेच्जपदंगुठाणि पुच्चं व विद्विय सिरसं होदि । पुणो पदेसुत्तराविकमेण मुहम्मि संखेच्जपदंगुठाणि पुच्चं व विद्विय दिस्तित्तेण दुपदेसुत्तराजीयणसहस्सस्स कदमारणंतियसमुग्घादक्तेतं सिरसं होदि । एवं एदेण कमेण णेद्वं जाव आयामा सादिरयअइडमरच्छमेत्तो जादो ति । एदेण खेतेण

द्वारा वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा इस अवगाहनाको पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये।

फिर विष्कम्भ व उत्सेधकी अपेक्षा महामत्स्यके सहदा व महामत्स्यके आयामसे संख्यातगुणे हीन आयामवाले तथा मुखप्रदेशमें एक आकाशप्रदेशकी वृद्धिको प्राप्त हुए अन्य एक प्राप्त मत्स्यके द्वारा पूर्व आयामके साथ वेदनाके विना एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धात किये जानेपर महामत्स्यकी अवगाहनासे यह अवगाहना एक प्रदेश अधिक होती है, क्योंकि, वह मुखमें वृद्धिको प्राप्त हुए एक आकाशप्रदेशसे अधिक पायी जाती है। पश्चात् इसी प्राप्त मत्स्यके द्वारा मुखमें दो आकाश प्रदेशोंसे वृद्धिगत होकर एक हजार योजन मारणान्तिक समुद्धात किये जानेपर पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा [दो] प्रदेशोंसे अधिक विकल्प होता है। इस प्रकार इस कमसे संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण आकाशप्रदेशोंको वढ़ाना चाहिय। इस प्रकार बढ़कर स्थित क्षेत्रसे एक प्रदेश अधिक एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धात करनेपर प्राप्त मत्स्यका क्षेत्र समान होता है। पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे मुखमें पूर्वके समान संख्यात प्रतरांगुल वढ़कर स्थित क्षेत्रसे दो प्रदेश अधिक एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धात करनेपर प्राप्त मतस्यका क्षेत्र समान होता है। पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि कमसे मुखमें पूर्वके समान संख्यात प्रतरांगुल बढ़कर स्थित क्षेत्रसे दो प्रदेश अधिक एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्धात करनेवालेका क्षेत्र समान होता है। इस प्रकार इस क्रमसे आयामके साधिक साढ़े सात राजु प्रमाण हो

१ अ-काप्रत्यो 'इमाओ वहीओ 'इति पाठ । २ अ काप्रत्योः 'अणेगेण 'इति पाठः ।

१ प्रतिषु ' -समुग्वाद कद- ' इति पाठः ।

लोगणालीए वायव्वदिसादी तिण्णि विग्गहंकंदयाणि काद्ण मारणंतियसमुग्चादेण सत्तम-पुदवीणेरहएस सेकाले उप्पज्जिहिदि ति हिदस्स खेतं सिरसं होदि। एवं विश्वदूण हिदो च अण्णेगो वेयणसमुग्चादेण तिगुणिवक्खंभुस्सेहे काऊण मारणंतियसमुग्चादेण अद्धुम-रज्जूणं णवममागं गंतूण हिदो च ओगाहणाए सिरसा। पुणो वि पुव्विल्लं मोत्तूण इमं चेत्तूण णिरंतर-सांतरकमण पुव्वं व वङ्गावेदव्वं जाव आयामो अद्धु हमरज्जुमेत्तं पत्तो ति। एवं वङ्गाविदे णाणावरणीयस्स अजहण्णसव्वखेत्तवियप्ताणं सामित्तपरूवणा कदा होदि।

अधवा सित्थमच्छो चेव मारणंतियसमुग्घादेण तिण्णि विग्गहंकदयाणि कादूण सादिरेयअद्धहमरज्जुआयामस्सं णेदच्यो । पासखेत्तं वङ्घाविज्जमाणे एक्कसराहेण पासिम्म विद्विदअद्धहमरज्जुओ पदरंगुलस्स संखेज्जिदभागेण खंडिय तत्थ एगखंडमत्तमायामीम्म अविणय सिरंसं काद्ण पुणो सांतर-णिरंतरकमेण ऊणक्खेत्तं वङ्घाविदच्यं । एवं पुणो पुणो पासखेतं वङ्घाविय पुच्चिल्लखेत्तेण सिरंसं करिय पुणो ऊणक्खेत्तं वङ्घाविय णेदच्यं जाव महामच्छक्कस्ससमुग्धादखेत्तेण सिरंसं जादं ति । एवं णाणावरणीयस्स अजद्दण्णसामित्त-पद्भवणा कदा होदि ।

ताने तक ले जाना चाहिये। इस क्षेत्रसे, जो लोकनालीकी वायव्य दिशासे तीन विप्रहकाण्डक करके मारणान्तिकसमुद्धातसे सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें अनन्तर समयमें उत्पन्न होनेके सन्मुख स्थित है उसका, क्षेत्र समान है। इस अकार बढ़कर स्थित तथा दूसरा एक वेदनासमुद्धातसे तिगुणे विष्कम्भ व उत्सेधको करके मारणान्तिकसमुद्धातसे साढ़े सात राजुओंके नौवें भागको प्राप्त होकर स्थित हुआ, ये दोनों जीव अवगाहनाकी अपेक्षा समान हैं। फिरसे भी पहिलेको छोड़कर और इसे प्रहणकर निरन्तर-सान्तर क्रमसे आयामके साढ़े सात राजु प्रमाणको प्राप्त होने तक पहिलेके ही समान बढ़ाना चाहिय। इस प्रकार बढ़ानेपर झानाधरणीयके सब अजधन्य क्षेत्रविकल्पोंके स्वामित्वकी प्रक्रपणा समाप्त हो जाती है।

अथवा सिक्थ मत्स्यको ही मारणान्तिकसमुद्घातसे तीन विग्रहकाण्डकोंको कराकर साधिक साढ़े सात राजु आयामको प्राप्त कराना चाहिये। पार्श्वक्षेत्रके बढ़ाते समय एक साथ पार्श्वक्षेत्रमें वृद्धिको प्राप्त साढ़े सात राजुओंको प्रतरांगुलके संख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डप्रमाणको आयाममेंसे कम करके सहश कर फिर सान्तर निरन्तर कमसे कम किये गये क्षेत्रको बढ़ाना खाहिये। इस प्रकार वार वार पार्श्वक्षेत्रको बढ़ाकर पूर्व क्षेत्रके समान करके प्रभात् कम किये गये क्षेत्रको बढ़ाकर महामत्स्यके उत्कृष्ट समुद्धातक्षेत्रके सहश हो जाने तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार झानावरणीयके अजधन्य क्षेत्र सम्बन्धी स्वामित्वकी प्रक्रपणा समाप्त होती है।

९ प्रतिषु 'सिद्धः १ इति पाठः । ९ ताप्रतौ 'सादिरेया अद्धष्टमरञ्जू आयामस्स ' इति पाठः । ३ प्रतिषु (पासयत्तं ' इति पाठः ।

٧, २, ५, २४. ]

एत्थ खेत्तहाणसामिजीवपरूवणाए परूवणा पमाणं सेडी अवहारी मागामागं अप्पाबहुगिमिद छ अणिओगदाराणि । एदेसि छण्णमिणेओगदाराणमुक्कस्साणुक्कस्सहाणेसु जहा परूवणा कदा तहा कायव्वा ।

#### एवं सत्तरणं कम्माणं ॥ २२ ॥

जहा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णक्खेत्तपरूवणा कदा तहा सत्तरणं कम्माणं कायव्वं, विसेसाभावादो । एवं सामित्तपरूवणा सगंतोकिखत्तसंख डाण-जीवसमुदाहारा समत्ता ।

## अप्पाबहुए ति । तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगद्दाराणि— जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णुक्कस्सपदे ॥ २३॥

एत्य तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि ति संखाणियमी किमडं कीरदे १ ण एस दोसी, अण्णेसिमेत्थ अणिओगद्दाराणं संभवाभावादी ।

#### जहण्णपदे अट्टण्णं पि कम्माणं वेयणाओ तुल्लाओ ॥ २४ ॥

यहां क्षेत्रस्थानोंके स्वामिभूत जीवोंकी प्ररूपणामें प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अषदार, भागाभाग और अल्पबहुत्व, ये छह अनुयोगद्वार हैं। इन छह अनुयोग-द्वारोंकी प्ररूपणा जैसे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंमें की गयी है वैसे ही यहां भी करना चाहिये।

इसी प्रकार शेष सात कर्मीके जघन्य व अजघन्य क्षेत्रींकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ २२ ॥

जिस प्रकार झानावरणीय कर्मके जघन्य व अजघन्य क्षेत्रोंकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शेष सात कर्मोंके उक्त क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिय, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार अपने भीतर संख्या, क्यान और जीवसमुदाहारको रखनेवाली स्वामित्वप्ररूपणा समाप्त हुई।

अल्पबहुत्व अधिकृत है । उसकी प्ररूपणामें ये तीन अनुयोगद्वरा हैं— जघन्य पदमें, उत्कृष्ट पदमें और जघन्योत्कृष्ट पदमें ॥ २३ ॥

रंका— यहां तीन ही अनुयोगद्वार हैं, ऐसा संख्याका नियम किसलिये किया जाता है ?

यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, और दूसरे अनुयोगद्वारोंकी यहां सम्भावना नहीं है।

जघन्य पद्में आठों ही कर्मींकी वेदनार्ये समान हैं ॥ २४ ॥

कुदे। १ तदियसमयआहारय-तदियसमयतन्भवत्थसुहुमणिगोदलद्विअपन्जत्तयिम जहण्णजोगिम्हिं अहण्णं पि कम्माणं जहण्णक्खेत्तुवलंभादे। तम्हा जहण्णपदप्पाबहुगं णित्थि ति भणिदं होदि ।

उक्कस्सपेद णाणावरणीय- दंसणावरणीय- मोहणीय - अंतराइ-याणं वेयणाओ खेत्तदो उक्किस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ थोवाओ ॥ २५॥

कधमेदेसिं तुल्लत्तं ? एगसामित्तादो । सादिरेयअद्धडमरज्जूहि संखेज्जपदांगुलेसु गुणिदेसु घादिकम्माणमुक्कस्सखेत्तं होदि । एदं थोवमुवीरभण्णमाणखेतादो ति उत्तं होदि ।

वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जग्रणाओ ॥ २६ ॥

एत्थ गुणगारे। जगपदरस्स असखेज्जदिभागे। कुदो १ संखेज्जपदरंगुलगुणिद-जगसेडिमेत्तेण घादिकम्माणं उनकस्सनखेतिण घणलेगे भागे हिदे जगपदरस्स असंखे-ज्जदिभागुवलंभादे।।

इसका कारण यह है कि तृतीय समयवर्ती आहारक और तर्भवस्थ होनेके तीसरे समयमें वर्तमान सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तक जीवके जधन्य योगके होनेपर आठों ही कर्मोंका जधन्य क्षेत्र पाया जाता है। इसीलिये जधन्य पद्में अल्पबहुत्व नहीं है, यह उक्त कथनका अभिशय है।

उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन कर्मीकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही समान व स्तोक हैं ॥ २५॥

शंका-इन वेदनाओं के समानता कैसे है ?

समाधान - इसका कारण यह है कि उनका स्वामी एक है।

साधिक साढ़े सात राजुओं द्वारा संख्यात प्रतरांगुलोंको गुणित करनेपर घातिया कर्मोंका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है । यह आगे कहे जानेवाले क्षेत्रसे स्तोक है, यह सूत्रका अभिप्राय है।

वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इनकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही समान व पूर्वकी वेदनाओं से असंख्यातगुणी हैं ॥ २६॥

यहां गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, घातिकर्मीका जो उत्कृष्ट क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुलोंसे गुणित जगश्रेणिके वरावर है उसका घनलोकर्मे भाग देनेपर जगप्रतरका असंख्यातवां भाग पाया जाता है।

१ तात्रती 'महण्णजीगिहि 'इति पाठ ।

जहण्णुक्कस्सपदेण अट्टण्णं पि कम्माणं वेदणाओ खेत्तदो जहण्णियाओ तुल्लाओ थोवाओ ॥ २७ ॥

सुगममेदं ।

णाणावरणीय-दसंणाणावरणीय-मोहणीय - अंतराइयवेयणाओ खेत्तदो उक्किस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ॥२८॥

पतथ गुणगारा जगसेडीए असंखेज्जिदभागो । कुदो ? अहण्णं कम्माणं जहण्ण-क्खेत्तेण अंगुलस्स असंखेज्जिदभागेण घादिकम्मुक्कस्सखेत्ते भागे हिदे वि अंगुलस्स असंखेज्जिदमागेण जगसेडीए खंडिदाए तत्थ एगखंडुवलंभादा ।

वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ ॥ २९ ॥

एत्थ गुणगारे। सुगमो, पुन्वं परूविदत्तादो । एदमप्पाबहुगसुत्तं सन्वजीवसमा-साओ अस्सिद्ण ण परूविदं ति कट्टु संपिद्दं सन्वजीवसमासाओ अस्सिद्ण णाणावरणादि-कम्माणं जहण्णुक्कस्सखेत्तपरूवणद्वमप्पाबहुगदंडयं भण्णदि—

जघन्येात्कृष्ट पदसे आठेंा हुं। कर्मोंकी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य वेदनायें तुल्य व स्तोक हैं ॥ २७॥

यह सूत्र सुगम है।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारें। ही तुल्य व पूर्वीक्त वेदनाओंसे असंख्यागुणी हैं।। २८।।

यहां गुणकार जगश्रेणिका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, आठों कर्मोंका जो जघन्य क्षेत्र अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है उसका घातिकर्मीके उत्कृष्ट क्षेत्रमें भाग देनेपर भी अंगुलके असंख्यातवें भागसे जगश्रेणिको खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड पाया जाता है।

वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही तुल्य व पूर्वीक्त वेदनाओंस असंख्यातगुणी हैं ॥ २९ ॥

यहां गुणकार सुगम है, क्योंकि, उसकी पिहले प्ररूपणा की जा सुकी है। यह अस्पवहृत्वसूत्र चूंकि सब जीवसमासोंका आश्रय करके नहीं कहा गया है, अत एव अब सब जीवसमासोंका आश्रय करके ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके ज्ञान्य व उत्कृष्ट क्षेत्रकी प्ररूपणा करनेके लिये अस्पवहुत्वदण्डक कहा जाता है।

९ प्रतिपु 'हिदेसु' इति पाठ । २ प्रतिपु 'सब्वा ' इति पाठ ।

एत्तो सन्वजीवेसु ओगाहणमहादंडओ कायन्वो भवदि ॥३०॥ सुगममेदं।

सन्वत्थोवा सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओ-गाहणा ॥ ३१॥

एगमुस्सेहघणंगुरुं पिलदोवमस्स असंखेजजिद्मागेण भागे हिदे एदिस्से जहण्णे-गाहणाए पमाणं होदि ।

सुहुमवाउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३२ ॥

एत्य गुणगारा आविलयाए असंखेज्जिदभागो । अपन्जत्ते ति उत्ते लिद्धअपन्ज-त्तस्स गहणं, णिव्वत्तिअपन्जत्तजहण्णोगाहणाए उविर पर्व्वन्जमाणतादो ।

सुहुमतेउकाइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३३॥

गुणगारे। आविलयाए असंखेज्जिदभागो। एत्य लिद्धअपज्जत्तयस्सेव गहणं कायव्यं।

सुहुमआउक्काइयअपज्जत्त्यस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३४॥

यहांसे आगे सब जीवसमासोंमें यह अवगाहनादण्डक करने योग्य है॥२०॥ यह सूत्र सुगम है।

सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवकी जघन्य अवगाहना सबसे स्तोक है ॥ ३१ ॥

एक उत्सेघघनांगुलमें पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर इस
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता है।

सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥३२॥ यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। 'अपर्याप्त 'कहनेपर उससे लब्ध्यपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, निर्वृत्त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना आगे कही जानेवाली है।

उससे सूक्ष्म तेजकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३३॥ गुणकार आवळीका असंख्यातवां भाग है। यहां छव्ध्यपर्याप्तकका ही प्रहण करना चाहिये।

उससे सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ३४ ॥

१ अ-काप्रत्योः ' सणदि ' इति पाठ ।

को गुणगारो १ आविलयाए असंखेज्जिदभागो । एत्थ वि लिद्धअपज्जत्तयस्स गहणं कायव्वं ।

सुहुमपुढविकाइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ३५ ॥

गुणगारो आविलियाए असंखेज्जदिभागे। ।

बादरवाउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३६ ॥

एत्य गुणगारे। पलिदोवमस्स असंखेडजदिभागो ।

बादरतेउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३७ ॥

गुणगारे। पिठदोवमस्स असंखेडजदिभागे। ।

बादरआउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३८॥

एत्य गुणगारे। पछिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। ।

वादरपुढिवकाइयअपज्जत्तयस्म जहिणाया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ३९॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवर्लीका असंख्यातवां भाग है । यहां भी लब्ध्यपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये ।

सूक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी अधन्य अवगाहना उससे असंख्यात्**गुणी** है॥ ३५॥

गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।

उससे बादर वायुकायिक अपर्याप्तककी जवन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३६॥ यहां गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है।

उससे बादर तेजकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३०॥ गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है।

उससे वादर जलकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३८॥ यहां गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है।

उससे वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है॥३९॥ इ. ११-८.

## चउरिंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा।। ४५॥

गुणगारो पिठदोवमस्स असंखेजजिदमागो ।

#### पंचिंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ४६॥

गुणगारे। पिठदोवमस्स असंखेडजिदभागे। एदाओ पुन्व परूविदसव्वजहण्णो-गाहणाओ लिख्जिपडजत्ताणं ति घेत्तव्वाओ । संपिद्द उविर भण्णमाणाओ णिव्वत्तिपडजत्ताणं णिव्वत्तिअपडजत्ताणं [ च ] वेत्तव्वाओ ।

#### सुहुमणिगोदजीवणिञ्बत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ४७॥

एत्थ गुणगारा आविलयाए असंखेज्जदिभागा ।

#### तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया॥

तस्सेवे ति उत्ते णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स गहण, अण्णेण सह पच्चासत्तीए अभावादे। । केत्रियमेत्तो विसेसे। १ अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । तस्स को पिडमागो १ आविलयाए असंखेज्जदिभागो । केर्सिचि आइरियाणमिहिपाएण पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥ ४५ ॥ गुणकार पच्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

पंचेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यतागुणी है ॥ ४६ ॥

गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। ये पूर्व प्ररूपित सब जघन्य अवगाहनायें लब्ध्यपर्याप्तकोंकी ग्रहण करना चाहिये। अब आगे कही जानेवाली निर्वृत्तिपर्याप्तकोंकी और निर्वृत्त्यपर्याप्तकोंकी समझना चाहिये।

उससे स्क्ष्म निगोद जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है।।४७। यहां गुणकार आवळीका असंख्यातवां भाग है।

उसके ही अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है !। ४८ ॥

' उसके ही ' ऐसा कहनेपर निर्वृत्यपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, और किसी दूसरेके साथ प्रत्यासित नहीं है। विशेषका प्रमाण कितना है १ वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उसका प्रतिभाग क्या है १ आवलीका असंख्यातवां भाग उसका प्रतिभाग है। किन्हीं आचार्योंके अभिप्रायसे वह पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

# तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। ४९॥

एत्थ वि तस्सेवे ति वयणेण णिव्वत्तीए गहणं । केत्तियमेत्तो विसेसे। १ अंगुलस्स असंखेज्जिदमागमेत्तो ।

#### सुहुमवाउक्काइयपज्जत्तयस्त जहण्णिया ओगाहणा असं-खेज्जगुणा ॥ ५०॥

एत्थ गुणगारो आविलयाए असंखेडजिदभागो । एत्थ पडजत्ते ति उत्ते णिव्वति-पडजत्तयस्स गहणमण्णस्सासंभवादो ।

तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया॥ केत्तियमेत्तो विसेसो १ अंगुलरस असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया॥ केत्रियमेत्रो विसेसो १ अंगुलस्स असंखेज्जदिभागभेत्रो ।

सुहुमते इक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ५३॥

उसके ही पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ४९ ॥

यहांपर भी 'उसके ही' इस निर्देशसे निर्वृत्तिका त्रहण किया गया है। विशेषका प्रताण कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र है।

उससे सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तककी जघन्य अवशाहना असंख्यातगुणी है ॥५०॥ यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। यहां 'पर्याप्तक' ऐसा कहनेपर निर्वृत्तिपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, दूसरेकी सम्भावना नहीं है।

उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५१॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातचें भाग प्रमाण है।

ज्योंके एगीएनककी जन्कर अनुगारना जयसे निशेष अधिक है ॥ ५२

उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५२॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । उससे सूक्ष्म तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी

है॥ ५३॥

गुणगारो आविलयाए असंखेडजदिभागो।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसेसाहिया।।

केत्रियमेत्रो विसेसो १ अंगुलस्स असंखेडजीदभागमेत्रो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उनकस्सिया ओगाहणा विसेसा-

केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवित्याए असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

सुहुमआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा ॥ ५६ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जिदभागी।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्करिसया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ५७ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्किस्सया ओगाहणा विसे-

गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।

उसके ही अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५४ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५५ ॥

विशेष कितना है ? वह यावलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उससे सुक्ष्म जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात्गुणी

है॥ ५६॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।

उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५७॥

विदोष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५८॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

सुहुमपुढिवकाइयणिञ्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ५९ ॥

को गुणगारा ? आविलयाएँ असंखेजजिद भागा।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया।। ६०॥

केत्तियमेत्तो विसेसो १ अंगुलस्स असंखेज्जदिमागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

बादरवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा ॥ ६२ ॥

को गुणगारो <sup>१</sup> पिटदोवमस्स असंखेज्जिदभागो।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ६३ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । उससे सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ५९ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।
उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है।। ६०॥
विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवं भाग प्रमाण है।
उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है।। ६१॥
विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवं भाग प्रणाण है।

उससे बाद्र वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाह्ना असंख्यात-गणी है ॥ ६२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार परियोपमका असंख्यातवां भाग है । उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥६३॥

१ प्रतिषु 'पलिदोवमस्स ' इति पाठः ।

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जिद्भागमेत्तो ।

तस्सेव णिञ्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ६४ ॥

केत्रियमेत्रो विसेसो १ अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्रो ।

बादरतेउक्काइयणिञ्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जग्रणा ॥ ६५॥

को गुणगारो <sup>१</sup> पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ६६ ॥

केत्रियमेत्रो विसेसो ? अंगुठस्स असंखेज्जिद्दमागमेत्रो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ६७ ॥

केत्तियमत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

बादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा॥ ६८॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंरयातवे भाग प्रमाण है।
उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है। ६४॥
विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

उससे बादर तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात-गुणी है ॥ ६५ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है।
उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है। १६।।
विशेष कितना है १ वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।
उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है।। ६७॥
विशेष कितना है। वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

उससे वादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है ॥ ६८ ॥ को गुणगारा ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्तेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्त उक्कस्तिया ओगाहणा विसे· साहिया ॥ ६९ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्तेव णिञ्वत्तिपज्जत्तयस्त उक्किस्तिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७० ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

बादरपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्म' जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ७१॥

को गुणगारो ? पछिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो।

तस्सेव णिञ्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया॥ ७२॥

केित्यमेत्तेण ? अंगुलस्स असंखेजजदिभागमेत्तेण।

तस्सेव णिञ्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७३ ॥

गुणकार कितना है ? वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६९ ॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ७० ॥ विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे वादर पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात- गुणी है ॥ ७१ ॥

गुणकार क्या है १ गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है। १७२॥ कितने मात्रसे वह अधिक है १ वह अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है। उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है।

१ प्रतिषु ' णिव्वत्तिअपन्जत्तयस्स ' इति पाठ. ।

केत्तियमेत्तेण ? अगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण ।

बादरणिगेदिणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेजगुणा ॥ ७४ ॥

को गुणगारा <sup>१</sup> पिटदोवमस्स असंखेजजिदमागा ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उदकस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७५॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७६ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो <sup>१</sup> अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

णिगोदपदिद्विदपज्जत्तयस्म जहिणाया ओगाहणा असंखेज्ज-गुणा ॥ ७७॥

को गुणगारो १ पिठदोवमस्स असखेडजदिभागो ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपजत्तयरस उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया ॥ ७८ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेडजदिभागमेत्तो ।

कितने मात्रसे वह अधिक है १ वह अगुलके असरयानवें माग मात्रसे अधिक है। उससे वादर निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तककी जवन्य अवगाहना असख्यातगुणी है। 10811 गुणकार क्या है १ गुणकार पर्योपमका असंर्यातचां भाग है। उससे उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ७५॥ विशेष कितना है १ वह अगुलके असल्यातवें माग प्रमाण है। उससे ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ७६॥ विशेष कितना है १ वह अंगुलके असंर्यातवें माग प्रमाण ह। उससे निगोदप्रतिष्ठित पर्याप्तककी जवन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। ७७॥ गुणकार क्या है १ गुणकार पर्योपमका असंख्यातवां माग ह। उससे उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अविक है॥ ७८॥ विशेष कितना है १ वह अंगुलके असंख्यातवं माग प्रमाण है।

#### तस्तेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया॥ ७९॥

केत्रियमेत्रो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्रो ।

बादरवणष्फिदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ८०॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेजजिदमागा ।

् बेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखे ज्जगुणा ॥ ८१ ॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेजजिद्यागो।

तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेज्ज-गुणा ।। ८२ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया !

चर्डारंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ ८३ ॥

को गुणगारो ? संखड्जा समया।

उससे उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७९॥ विशेष कितना है १ वह अंगुलके असंख्यातचें भाग प्रमाण है।

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपयीप्तककी जघन्य अवगाहना असख्यातगुणी है ॥ ८०॥

गुणकार क्या है १ गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । उससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ८१ ॥ गुणकार क्या है १ गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । उससे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८२ ॥ गुणकार क्या है १ गुणकार संख्यात समय है । उससे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८३ ॥ गुणकार क्या है १ गुणकार संख्यात समय है ।

प्रतिपु ' अमखेन्जगुणा ' इति पार्ठः ।

पंचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ८४ ॥

को गुणगारा ? संखेडजा समया।

४, २, ५, ८८.]

तेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ८५ ॥

का गुणगारा ? संखेज्जा समया।

चउरिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ८६ ॥

[ को गुणगारे। ? संखेज्जा समया । ]

बेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ८७ ॥

को गुणगारे। ? संखेज्जा समया।

बादरवणप्फिदिकाइयपत्तेयसरीरणिब्बत्तिअपज्जत्तयस्स उक्क-रिसया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ ८८ ॥

को गुणगारो ? संखेडजा समया।

उससे पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८४ ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार सख्यात समय है ।

उससे त्रीन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८५॥ गुणकार क्या है १ गुणकार संख्यात समय है।

उससे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८६ ॥

[ गुणकार क्या है <sup>१</sup> गुणकार संख्यात समय है । ]

उससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उकुष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८७ ॥ गुणकार क्या है १ गुणकार संख्यात समय है।

उमसे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उकृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८८ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है।

पंचिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ८९ ॥

को गुणगारो १ संखेडजा समया।

तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्किस्सिया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ९०॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया।

चउरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उनकस्मिया ओगाहणा संखे-ज्जगुणा ॥ ९१ ॥

को गुणगारो ? संखेडजा समया।

बेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्ज-गुणा ॥ ९२ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया।

बादरवणप्किदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उनक-स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ ९३ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया।

उससे पंचेन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८९ ॥ गुणकार क्या है १ गुणकार सख्यात समय है ।

उससे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९० ॥ गुणकार क्या है १ गुणकार संस्थात समय है।

उससे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९१॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना सख्यातगुणी है ॥ ९२ ॥ गुणकार क्या है १ गुणकार संख्यात समय है।

उससे वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संस्यात समय है।

## पंचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संस्वे-ज्जगुणा ॥ ९४ ॥

को गुणगारो ? सखेज्जा समया ।

संपधि पुन्वपद्भविदअप्पाबहुगिम गुणगारपमाणपद्भवण छं उविरमसुत्ताणि भणदि-

सुहुमादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगागे आविलयाए असंखेर ज्जिदिभागो॥ ९५॥

सुहुमादो अण्णस्स सुहुमस्स ओगाहणा असंखेज्जगुणा ति जत्थ जत्थ भणिदं तत्थ तत्थ आविलयाए असंखेज्जदिभागो गुणगारा ति घत्तव्यो ।

सुहुमादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखे-जिदमागो ॥ ९६ ॥

सुहुमेइंदियञ्जागाहणादे। जत्य बादरागाहणमसंखेजजगुणिमिदि मीणदं तत्य पिट्टो-वमस्स असंखेजजिदमागो गुणगारे। होदि ति घत्तव्यं ।

बादरादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आविष्याए असंखे-ज्जिदिभागो ॥ ९७ ॥

बादरागाहणादो जत्थ सुहुमेइंदियञागाहणा असंखेज्जगुणा ति भणिदं तत्थ आवीलयाए असंखेज्जदिभागो गुणगारो ति घेत्तव्वो ।

उससे पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९४ ॥ गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

अब पहिले कहे गय अल्पवदुत्वमें गुणकारोंके प्रमाणको बतलानेके लिये आगेके सूत्र कहते हैं—

एक सूक्ष्म जीवसे दूसरे सूक्ष्म जीवकी अवगाहनाका गुणकार आवलीका असंख्या- तवां भाग है ॥ ९५ ॥

एक सूक्ष्म जीवसे दूसरे सूक्ष्म जीवकी अधगाहना असंख्यातमुणी है, ऐसा जहां जहां कहा गया है वहां वहा आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार प्रहण करना चाहिये।

सूक्ष्मसे वादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥९६॥ सूक्ष्म एकेन्द्रियकी अवगाहनासे जहां वादर जीवकी अवगाहना असंख्यातगुणी कही है, वहां पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, ऐसा प्रहण करना चाहिये।

वादरसे सूक्ष्मका अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां माग है।। ९७॥ वादरकी अवगाहनासे जहां सूक्ष्म एकेन्द्रियकी अवगाहना असंख्यातगुणी कही है वहां आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, ऐसा प्रहण करना चाहिये।

## ्र बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखे-ज्जिदभागो ॥ ९८ ॥

एत्थ बादरा ति उत्ते जेण बादरणामकम्मोदइल्लाणं जीवाणं गहणं तेण बीइदिया-दीणं पि गहणं होदि । बादरओगाहणादो अण्णा बादरओगाहणा जत्थ असंखेज्जगुणा ति भणिदं तत्थ पलिदोवमस्स असंखेजजिदभागो गुणगारे। ति घेत्तन्वो ।

#### बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया॥९९॥

वीइंदियादिणिव्वत्तिअपज्जत्तएसु तेसि पज्जत्तएसु च ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया ति घत्तव्वो । पुविल्लसुत्तेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागे गुणगारे पत्ते तप्पिडिसेहडिमदं सुत्तमारद्ध, तेण ण दोण्ण पि सुत्ताण विरोहो । एदे एत्थ गुणगारा होति ति कध णव्वदे १ एदम्हादो चेव सुत्तादो णव्वदे । ण च पमाणं पमाणतरमवक्खदे, अणवत्थापसंगादो । णाणावरणादीणमङ्गणं पि कम्माणमोगाहणपद्धवणङ खेत्ताणियोगद्दारे पद्धविज्जमाणे जीवसमासाणमोगाहणपद्धवणा किमईमत्थ पद्धविदा १ एत्थ परिहारे। उच्चदे । एसो

वादरसे वादरका अवगाहनागुणकार परियोपमका असंख्यातगं माग है ॥ ९८॥
यहा सूत्रमें 'वादरसे' ऐसा कहनेपर चूंकि वादर नामकर्मके उदय युक्त जीवोंका
प्रहण है, अत उससे द्वीन्द्रियादिक जीवोंका भी प्रहण होता है। वादरकी अवगाहनासे
जहां दूसरे वादर जीवकी अवगाहना असंख्यातगुणी कही है वहां पत्योपमका असंख्यातवा भाग गुणकार प्रहण करना चाहिये,

वादरसे दूसरे वादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार संख्यात समय है ॥ ९९ ॥

द्वीन्द्रिय आदिक निर्वृत्यपर्याप्तकों और उनके पर्याप्तकों में अवगाहनाका गुण-कार संख्यात समय है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। पूर्व सूत्रसे पख्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र गुणकारके प्राप्त होनेपर उसका प्रतिषेध करनेके लिये यह सूत्र रचा गया है। इसीलिये उपर्युक्त दोनों सूत्रोंमें कोई विरोध नहीं है।

शंका — ये यहा गुणकार होते हैं, ऐसा कैसे जाना जाता है ?

समाधान — वह इसी सूत्रसे जाना जाता है। कारण कि एक प्रमाण दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि, वैसा होनेपर अनवस्थाका प्रसंग आता है।

रंका— ज्ञानावरणादिक आठों कर्मोंकी अवगाहनाके प्ररूपणार्थ क्षेत्रानुयोग-द्वारकी प्ररूपणा करते समय जीवसमासोंकी अवगाहनाकी प्ररूपणा यहां किस-लिये की गई है।

समाधान — यहां इस इांकाका उत्तर कहते हैं — यह अवगाहना सम्बन्धी

१ ताप्रतो ' परूवणा [ कीरदे ] किमह- ' इति पाठ. I

ओगाहणपाबहुअदंडओ जीवसमारगणं ण पर्विवदो, अप्पाबहुअस्स असंबद्धप्पसंगादो । किंतु अहणां पि कम्माणं जीवसमासिहितो अभेदेण लद्धजीवसमासववएसाणमे।गाहणपाबहुअदंडओ एसो पर्विवदो ति । किमहमेसा अप्पाबहुगपर्विवणा कदा १ समुग्घादेण विणा णाणावरणा-दीणमहण्णं पि कम्माणं सत्थाणे।गाहणाणं जीवसमासभेदेण भिण्णाणं माहप्पपर्विवण्हं कदा, णाणावरणादीणमजहण्ण-अणुक्करससत्थाणखेत्तहाणपर्विवण्हं वा । एवमप्पाबहुगं सगंतो- क्वित्वत्तगुणगारहियारं समत्तं । एवं वेयणखेत्तविहाणं ति समत्तमणियोगद्दार ।

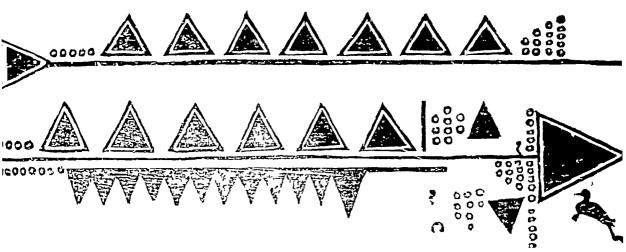

एदाञो सोलस उविरमाओ ओगाहणाओ तिसमयआहारय-तिसमयतव्मवत्थलाद्ध-अपन्जत्तयाण जहण्णाओ घेत्तव्वाओ । आदिप्पहुडि सत्तारस ओगाहणाओ पदेसुत्तरकमेण

अन्पवहुत्वदण्डक जीवसमासींका नहीं कहा गया है, क्योंकि, वैसा करनेसे उक्त अन्पवहुत्वके असगत होनेका प्रसंग आता है। किन्तु यह जीवसमासींसे आभिन्न होनेके कारण जीवसमास संक्षाको प्राप्त हुए आठीं कर्मीकी ही अवगाहनाका अन्पवहुत्व-दण्डक कहा गया है।

शका — यह अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा किसलिये की गई है ?

समायान — जीवसमासके भेदसे भेदको प्राप्त हुए ज्ञानावरणादिक आठाँ कर्मी-की सपुद्घात रहित स्वस्थान अवगाहना औं के माद्रात्म्यको वनलानेके लिये उक्त प्रक्ष-पणा की गई है। अथवा, ज्ञानावरणादिक कर्मों के अज्ञघन्य अनुत्कृष्ट स्वस्थान क्षेत्रस्थानों की प्रक्षपणा करने के लिये उपर्युक्त प्रक्षपणा की गई है। इस प्रकार अपने भीतर गुणकार अधिकारको रखनेवाला अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार वेदनाक्षेत्रविधान यह अनुयोगद्धार समाप्त हुआ।

ये उपरिम सोलह अवगाहनायें त्रिसमयवर्ती आहारक और त्रिसमयवर्ती तद्-भवस्थ लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकीं जघन्य ग्रहण करना चाहिये। आदिसे लेकर सत्तरह

९ ताप्रते। 'घेचन्त्राओ० ' इति पाठ । अवरमपुण्ण पदम सोल पुण पदम विदिय-तिदयोली । पुष्णि-दर-पुण्णियाण जहण्णमुक्करसमुक्करसा ॥ गो जी. ९९

णिरंतरं वङ्गावेदव्वाओ । पुणो जत्य जिस्से ओगाहणा समप्पदि तक्काले ठिवदोगाहण-सलागासु रूवमवणेदव्वं, हेडिल्लागाइणाहि सहै हेडा णिरंतरमागंतूण उविर गमणाभावादो । पुणो जत्थ जत्थ जहण्णागाहणाओ पदंति तत्थ तत्थ पुन्वडविदसलागासु रूवं पिक्खिवद्वं, हेडिल्लोगाहणवियपसलागासु एदिस्से णित्थि ति । ससं जाणिय वत्तव्वं ।

एदाओं एक्कारस उक्कस्सोगाहणाओं उविरमाओं णिव्वत्तिअपन्जत्ताणमुक्कस्साओं। एदाओं कस्स ह्वंति श्रेसे काले पन्जत्तों होहिद्रिति हिद्दस होंति। लिद्धअपन्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा किण्ण गिहदाँ १ ण, लिद्धअपन्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणादों णिव्वत्ति-अपन्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए विसेसाहियभावेण विणा असंखेन्जगुणनुवंलभादों। हेिहमाओं सुहुमणिगोदाओं णिव्वत्तिपरंपरपन्जत्तीए पन्जत्तयदाणं घत्तव्वाओं। ताओं कत्य होति ति उत्ते पन्जत्तयदपहमसमए वहमाणस्स जहण्णउववाद-एयंताणुविङ्कोगेहि आगंतृण जहण्णपरिणामजोंगे जहण्णोगाहणाए च वहमाणस्स एक्कारस वि होति। पुणो णिव्वत्ति-

अवगाहना श्रोंको प्रदेश अधिक कमसे निरन्तर बढ़ाना चाहिये। फिर जहां जिसकी अवगाहना समाप्त होती है उस कालमें स्थापित अवगाहनाशालाकाओं मेंसे एक रूपका कम करना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन अवगाहनाओं से साथ नीचे निरन्तर आकर ऊपर गमनका अभाव है। फिर जहां जहां जघन्य अवगाहनायें पढ़ती है वहां वहां पूर्व स्थापित शलाकाओं में एक रूपको मिलाना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन अवगाहनाके विकल्पभूत शलाकाओं में इसकी शलाका नहीं है। शेष जानकर कहना चाहिये।

ये उपरिम ग्यारह उत्कृष्ट अवगाहनाये निर्वृत्यपर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट हैं। शंका—ये किसके होती हैं ?

समाधान—जो जीव अनन्तर कालमें पर्याप्त होनेवाला है उसके वे अवगाहनायें होती हैं।

शंका—लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाको क्यों नहीं ग्रहण किया ?

समाधान—नहीं, पयांकि, लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनासे निर्वृत्य-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिकताके विना असंख्यातगुणी पायी जाती है।

सूक्ष्म निगोदसे लेकर अधस्तन [ग्यारह जघन्य अवगाहनायें ] निर्वृत्तिः पग्म्परा पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवें।की ग्रहण करना चाहिये।

शंका - वे अवगाहनायं कहांपर होती हैं ?

समाधान — इस इांकांके उत्तरमें कहते हैं कि जो पर्याप्त होनेके प्रथम समयमें वर्तमान है तथा जघन्य उपपादयोग खै।र जघन्य एकान्तानुबृद्धियोगसे आकर जघन्य पिरणामयोग व जघन्य अवगाहनामें रहनेवाला है उसके वे ग्यारह ही अवगाहनायें होती हैं।

९ तात्रती 'हेडिल्लोगाहणादि-सह इति पाठ । २ त्रतिपु 'पृदिम्मे णाचि ', तात्रता 'पृदिस्से चि' इति पाठ । १ स्रतिपाठोऽयम् । त्रतिषु 'हवदि', तात्रती 'हवदि (होति ) 'हति पाठ । ४ तात्रती 'लिगोदाओ (ण)' इति पाठ । ६ तात्रती 'वहामणस्स 'हति पाठ ।

पज्जत्ताणं हेडिमाओ एककारस उक्कस्सओगाहणाओ उक्कस्सोगिरस उक्करसओगाहणाए' वृह्माणस्स परपरपञ्जत्तीए पञ्जत्तयदस्स होति । एदाओ ओगाहणाओ अप्पणणो
जहण्णादे। उक्करसाओ विसेसाहियाओ होति । सुहुमिणगोदलिद्धअपञ्जत्तजहण्णोगाहणपहुिंड सव्वजहण्णुक्करसोगाहणाओ जाव बादरबणप्पिदिकाइयपत्त्रयसरीरपञ्जत्तजहण्णोगाहणं पार्वेति ताव अंगुलस्स असंखेज्जिदिमागमेत्तीयो । बीइंदियादिपञ्जत्ताणं जहण्णोगाहणाओ अंगुलस्स सखेज्जिदिमागमेत्तीयो । बीइंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा
अणुधीरिम्ह होदि । तिइंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा कुंशुम्ह होदि । चर्डुरिदयपञ्जतयस्स जहण्णोगाहणा काणमिन्छयाए । पंचिंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा सित्थमञ्छिम्म
होदि । तीइंदियपञ्जत्तयस्स उक्करसोगाहणा तिण्णिगाउअप्पमाणा । सा किम्ह होदि ?
गोम्हिम्ह । चर्डिरियपञ्जत्तयस्स उक्करसोगाहणा चत्तारिगाउअप्पमाणा । सा कत्थ ?
ममरिम्म । बीइंदियस्स पञ्जत्तयरस उक्करसोगाहणा चारस जोयणाणि । सा कत्थ ?
संखिम्म । एइंदियउक्करसोगाहणा संखेङजाणि जोयणाणि । सा कत्थ ? जोयणसहस्सायाम-

निर्वृत्तिपर्याप्तकोंकी अधस्तन ग्यारह उत्कृष्ट अवगाहनायें उत्कृष्ट अवगाहनामें वर्तमान व परम्परा पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए उत्कृष्ट योगवाले जीवके होती हैं। ये अवगाह-नार्य अपने अपने जघन्यके उत्कृष्ट विशेष अधिक होती हैं।

सूदम निगोद लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनासे लेकर सब जघन्य व उत्हृष्ट अवगाहनायें जब तंक बादर वनस्पितकाथिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहनाको प्राप्त होती हैं तब तक अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र रहती हैं। होन्द्रियादिक पर्याप्त जीवोंकी जघन्य अवगाहनायें अंगुलके संख्यातवें भाग प्रमाण है। होन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना अनुन्धरीके होती है। श्रीन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना कुंथुके होती है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना कानमक्षिकांक होती है। पंचिन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना सिक्थ मत्स्यके होती है।

श्रीनद्रिय पर्याप्तककी उरस्प्ष्ट अवगाहना तीन गव्यूति प्रमाण है। वह किसके होती है वह गोम्हीं होती है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तककी उत्स्प्ष्ट अवगाहना चार गव्यूति प्रमाण है। वह कहांपर होती है ! वह अमरके होती है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तककी उरस्प्ष्ट अवगाहना चारह योजन प्रमाण है। वह कहांपर होती है ! वह कहांपर होती है ! वह शंखके होती है। एकेन्द्रियकी उरस्प्ष्ट अवगाहना संख्यात योजन प्रमाण है। वह कहां होती है ! वह एक हजार योजन आयाम और एक योजन विस्तार-

१ ताप्रतौ 'ओगाहणाओ 'इति पाठ । २ अप्रतौ 'असदेब्जिदिसागमेत्तायो 'इति पाठ. । ३ वि-ति-च-पपुण्यजहण्य अणुधरी द्वयु जाणमच्छीसु । सिच्छ्यसच्छे जिंदगुळसख सखगुणिदकसा ॥ गो जी ९६.

जोयणिववं संभप्डमिम । पंचेंदियउवकस्सोगाहणा संखेज्जाणि जोयणसहरसाणि। सा कत्य १ पंचजोयणसदुरसेह-तदद्भविक्खंभ-जोयणसहरसायाममच्छिमि । पदेसिमपज्जत्ताणं तप्पडि-मागो होदि ।

वाले पद्मके होती है। पंचिन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात हजार योजन है। घह कहां होती है ? वह पांच सो योजन प्रमाण उत्सेघ, इससे आंधे विस्तार और एक हजार योजन आयामसे युक्त मत्स्यके होती है। इनके अपर्याप्तोंकी अवगाह-नायें उक्त प्रमाणके 'प्रतिभाग मात्र होती हैं।

9 साहियसहस्समेकं वारं वोस्णमेकमेवकं च। जोयणसहस्सदीई पम्मे वियले महामक्छे॥ गो. जी ९५.



## वेयणकालविहाणे ति । तत्थ इमाणि तिणि अणियोग-दाराणि णादव्वाणि भवंति ॥ १ ॥

पत्य काला सत्तविहो— णामकाला हवणकाला दव्वकाला सामाचारकाला अद्धा-काला पमाणकाला भावकाला चेदि । तत्य णामकाला णाम कालसहा । ठवणकाला सा एसा ति बुद्धीए एगत्तं काऊण ठिवद्दव्वं। दव्वकाला दुविहो— आगमदव्वकाला णाआगम-दव्यकाला चेदि । कालपाहुडजाण्या अणुवज्ञत्तो आगमदव्वकाला । तत्य णोआगमदव्व-काला तिविहा— जाणुगसरीरणोआगमदव्वकाला भिवयणाआगमदव्वकाला जाणुगसरीर-भवियतव्विदिरत्तणोआगमदव्यकाला चेदि । जाणुगसरीर-भवियणोआगमदव्यकाला सुगमा। तव्विदिरत्तणोआगमदव्यकाला दुविहो— पहाणा अप्पहाणा चेदि । तत्थ पहाणदव्यकाला णाम लोगागासपदेसपमाणा सेसपचद्व्यपरिणमणहेदुभूदो रयणरासि व्य पदेसपचयिवसहियो अमुत्तो अणाइणिहणा । उत्त च—

कालो परिणामभवे। परिणामे। दब्दकार संभूदो । दोणं एस सहाओ वालो खणभगुरो णियदो ॥ १ ॥

वेदनकालविधान अनुयोगद्वार प्रारम्भ होता है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं।। १।।

यहां काल सात प्रकार है— नामकाल, स्थापनाकाल, द्रव्यकाल, सामाचारकाल, अद्धाकाल, प्रमाणकाल और भाषकाल । उनमें 'काल 'राष्ट्र नामकाल कहा जाता है। 'वह यह है 'इस प्रकार वुद्धिसे अभेद करके स्थापित द्रव्य स्थापनाकाल है। द्रव्यकाल दो प्रकार है— आगमद्रव्यकाल और नोआगमद्रव्यकाल । कालप्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यकाल है। नोआगमद्रव्यकाल काल तीन प्रकार है— झायक द्यारीर नोआगमद्रव्यकाल, भावी नोआगमद्रव्यकाल और झायक द्यारीर-भावित्यति कि नोआगमद्रव्यकाल । इन में झायक द्यारीर और भावी नोआगमद्रव्यकाल ये दोनों सुगम हैं। तद्व्यति रिक्त नोआगम-द्रव्यकाल दो प्रकार है— प्रधान और अप्रधान। उन में जो प्रदेशोंकी अपेक्षा लोकके यरावर है, रोप पांच द्रव्योंके परिवर्तन में कारण है, रत्नराशिके समान प्रदेशपच्यसे रहित है, अमूर्त व अनादिनिधन है, वह प्रधान द्रव्यकाल है। कहा भी है—

समयादि रूप व्यवहारकाल चृंकि जीव व पुद्गलके परिणमनसे जाना जाता है, अतः वह उससे उत्पन्न कहा जाता है, और जीव व पुद्गलका परिणाम चूंकि इत्यकालके होनेपर होता है, अत एव वह द्रव्यकालसे उत्पन्न कहा जाता है। यह उन दोनों अर्थात् व्यवहार और निश्चय कालका स्वभाव है। इनमें व्यवहारकाल क्षणक्षयी और निश्चयकाल अविनश्वर है॥ १॥

र ज-काप्रत्यो 'ठवण', ताप्रती ' द्ववण ( रयण ) ' इति पाठः । २ पंचाः १००,

ण य परिणमइ सयं सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णेसिं । विविद्दपरिणामियाणं हवइ हु हेऊ सयं कालें। ॥ २ ॥ लोगागासपदेसे एक्केक्के जे हिया हु एक्केक्का। रयणाणं रासी इव ते कालाणू मुणेयन्वा ॥ ३ ॥ कालें ति य क्वएसो सन्मावपरूवओ हवइ णिच्चो । उपपण्णपद्धंसी अवरो दीहंतरहाई ॥ ४ ॥ ति ।

अपहाणद्व्वकालो तिविहो— सिच्चित्तो अच्चित्तो मिस्सओ चेदि । तत्थ सिच्चित्तो— जहा दंसकालो मसयकालो इच्चेवमादि, दंस-मसयाणं चेव उवयरिण कालत-विहाणादो । अचित्तकालो— जहा धृलिकालो चिक्खल्लकालो उण्हकालो बिरसाकालो सीदकालो इच्चेवमादि । मिरसकालो— जहा सदंस-सीदकालो इच्चेवमादि । सामाचारकालो हिवहो— लोइओ लोउत्तरीयो चेदि । तत्थ लोउत्तरीओ सामाचारकालो— जहा वंदणकालो णियमकालो सच्झयकालो झाणकालो इच्चेवमादि । लोगियसामाचारकालो— जहा कसणकालो छणणकालो ववणकालो इच्चेवमादि । आदावणकालो रुक्खमूलकालो चाहिरसयणकालो इच्चादीणं कालाणं लोगुत्तरीयसामाचारकाले अंतन्भावो कायच्वो, किरिया-

वह काल न स्वयं परिणमता है और न अन्य पदार्थको अन्य स्वरूपसे परिणमाता है। िकन्तु स्वयं अनेक पर्यायोंमें परिणत होनेवाले पदार्थोंके परिणमनमें वह उदासीन निमित्त मात्र होता है॥ २॥

लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर जो रत्नराशिके समान एक एक स्थित हैं उन्हें कालाणु जानना चाहिये॥ ३॥

'काल' यह नाम निश्चयकालके अस्तित्वको प्रगट करता है, जो द्रव्य स्वरूपसे नित्य है। दूसरा व्यवहार काल यद्यपि उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाला है, तथापि वह [समयसन्तानकी अपेक्षा व्यवहार नयसे आवली व पत्य आदि स्वरूपसे ] दीर्घ काल तक स्थित रहनेवाला है ॥ ४॥

अप्रधान द्रव्यकाल तीन प्रकार है—सचित्त, अचित्त और मिश्र। उनमें द्रशकाल, मशककाल इत्यादि सचित्त काल है, क्योंकि, इनमें द्रा व मशकके ही उपचारसे कालका विधान किया गया है। धूलिकाल, कर्दमकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल एवं शीतकाल इत्यादि सव अचित्तकाल है। सद्श शीतकाल इत्यादि मिश्रकाल है।

सामाचारकाल दो प्रकार है— लौकिक और लोकोत्तरीय। उनमें वन्द्नाकाल, नियमकाल, स्वाध्यायकाल व ध्यानकाल इत्यादि लोकत्तरीय सामाचारकाल है। कर्पणकाल, लुननकाल व वपनकाल इत्यादि लौकिक सामाचारकाल है। आतापनकाल, बृक्षमूलकाल व याह्यशयनकाल, इत्यादिक कालोंका लोकत्तरीय सामाचारकालमें अन्तर्भाव करना चाहिये, क्योंकि, कियाकालके प्रति कोई भेद नहीं है अर्थात्

९ गो जी ५६९. २ गो जी ५८८ ३ पचा १०१ ४ ताप्रतिपाटोऽयम् । प्रतिपु 'सञ्जयकालो' इति पाट ।

कारुतं पडि विसेसाभावादो ।

अद्धाकाले तिविहो — अदीदो अणागओ वष्टमाणो चेदि । पमाणकालो पल्लोवम-सागरीवम उरसिपणी ओसिपणी-कप्पादिभेदेण बहुप्पयारा । भावकालो दुविहो — आगमदी णोआगमदो चेदि । तत्थ कालपाहुडजाणओ उवज्ञत्तो आगमभावकालो । णोआगमभावकालो ओद्यादिपचण्ण भावाणं सगस्व । एदेसु कालस पमाणकालण पयदं । कालस्स विहाणं कालिविहाणं, वेयणाए कालिविहाण वेयणाकालिवहाणं । तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोग-हाराणि भवति । कुदो ? सखा-गुणयार द्वाण-जीवसमुदाहार-ओज जुम्माणियोगदाराणमेत्थेव अंतन्भावदसणादो । ताणि काणि ति उत्ते उत्तरसुत्तमागयं —

#### पदमीमांसा-सामित्तमपाबहुए ति ॥ २ ॥

तिसु अणियोगदारेसु पदमीमांसा चेव पढमं किमइं उच्चेदे ? ण, पदेसु अणवगएसु पदसामित्त-पदपाबहुआणं पह्वणावायाभावादो । तदणंतर सामित्तपह्वणं किमइ कीरदे ? ण, पमाणे अणवगए पदपाबहुगाणुववत्तीदो । तम्हा एसो चेव अणियोगदारक्कमो होदि, णिरवज्जतादा ।

कियाकालकी अपेक्षा इनमें कोई विशेषता नहीं है।

अद्धाकाल तीन प्रकार है—अतीत, अनागत और घर्तमान। प्रमाणकाल पर्योपम, सागरीपम, उत्सिर्पणी, अवसिर्पणी और कर्णादिके भेदसे बहुत प्रकार है। भावकाल दो प्रकार है— आगमभावकाल और नोआगमभावकाल। उनमें कालप्रामृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावकाल है। नोआगमभावकाल औदियक आदि पांच भावों स्वरूप है।

इन कालों में प्रमाणकाल प्रकृत है। कालका जो विधान है वह कालविधान है, वेदनाका कालविधान वेदनाकालविधान कहा जाता है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार है, क्योंकि सरया, गुणकार, स्थान, जीवसमुदाहार, ओज और युग्म, इन अनुयोगहारोंका उक्त तीनों अनुयोगहारों में अन्तर्भाव देखा जाता है। वे तीन अनुयोगद्वार कौनसे है, ऐसा पूछनेपर उत्तर सूत्र प्राप्त होता है—

पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व, ये वे तीन अनुयोगद्वार हैं ॥ २ ॥ शका — इन तीन अनुयोगडारोंमं पहिले पदमीमांसाका ही निर्देश किसलिये

किया है?

समाधान— नहीं, क्योंकि, पदोंके अज्ञात होनेपर पदस्वामित्व और पद-अटपवहुत्वकी प्रक्रपणाका कोई उपाय नहीं है।

रंका-पर्मामांसांक पश्चात् स्वामित्वप्ररूपणा किसलिये की जाती है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रमाणका हान न होनेपर पदोंका अस्पयहुत्व यन नहीं सकता। इस कारण यही अनुयोगडारक्षम ठीक है, क्योंकि, उसमें कोई दोप नहीं है।

## पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा कालदो किमुक्कस्सा किम-णुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा ? ॥ ३ ॥

पत्थ णाणावरणग्गहणं सेसकम्मपिडसेहफठं। काठणिहेसो द्व्व-खेत्त-मावपिडसेह-फठो। एद पुच्छासुत्तं जेण देसामासियं तेण अण्णाओ णव पुच्छाओ स्चेदि। णाणावरणीय-वेयणा किमुक्कस्सा किमणुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा किं सादिया किमणादिया किं धुवा किमद्धवा किमोजा किं छम्पा किमोमा किं विसिद्धा किं णोम-णोविसिद्धा ति। पुणो एदेणव सुत्तेण अण्णाओ तेरस पदिवसयपुच्छाओ स्चिदाओ। काओ ति पुच्छिदे उच्चदे—उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा किमणुक्करसा किं जहण्णा किमजहण्णा किं सादिया किमणादिया किं धुवा किमद्धवा किमोजा किं छग्मा किमोमा किं विसिद्धा किं णोम-णोविसिद्धा ति उक्कस्सपदिग्म वारस पुच्छाओ। एवं सेसपदाणं पि पादेक्कं बारस पुच्छाओ वत्तव्वाओ। एत्थ सव्वपुच्छासमासो एगूणसत्तिरसदमेत्तो । १६० । तम्हा एदं देसामासियसुत्त तेरस-सुत्तपयं। एदेसिं सुत्ताणं पद्धवणा उत्तरदेसामासियसुत्तेण किरदे—

#### उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥ ४॥

पदमीमांसा अधिकारमें ज्ञानावरणीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है और क्या अजघन्य है १॥ ३॥

सूत्रमं शानावरण पदका ग्रहण शेप कर्मोंका प्रतिपेध करने के लिये किया है। कालका निर्देश द्रव्य, क्षेत्र व भावका प्रतिपेध करनेवाला है। यह पृच्छासूत्र चूंकि देशामर्शक है, अत वह स्त्रोक्त चार पृच्छाओं के अतिरिक्त नो दूसरी पृच्छाओं को भी स्वित करता है। शानावरणीयवेदना क्या उत्रुष्ट है, क्या अनुत्रुष्ट है, क्या अध्य है, क्या आक्राय है, क्या आत्राय है, क्या आत्रा है, क्या आत्रा है, क्या आत्राय है, क्या ओत्र है, क्या आत्राय है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम-नोविशिष्ट है। वे कोनसी है, पेसा पूछनेपर उत्तर देते हैं—उत्कृष्ट शानावरणीयवेदना क्या अनुत्रुष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अज्ञवन्य है, क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या भूव है, क्या अभ्य है, क्या आत्राय है। इसी प्रकार शेष पदों में से भी प्रत्येक पदके विषयमें वारह पृच्छाओं को कहना चाहिये। यहां सव पृच्छाओं का पत्र सी उनक्तर (१६९) मात्र है। इस कारण यह देशामर्शक सूत्र तेरह सूत्रों स्वरूप है। इन सूत्रोंकी प्रकृपणा अगले देशामर्शक सूत्रके हारा की जाती है।

उक्त ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है और अजघन्य भी है ॥ ४ ॥ एदं पि देसामासियसुत्तं । तेणत्य सेसणवपदाणि वत्तव्वाणि । देसामासियत्तादो चेव सेसतेरससुत्ताणमेत्य अंतन्भावो वत्तव्वो । एत्थ ताव पढर्मसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा — णाणावरणीयवेयणा कालदो सिया उनकरसा सिया अणुनकरसा सिया जहण्णा सिया अज-हण्णा । सिया सादिया, पज्जविहयणए अवलंबिज्जमाणे णाणावरणीयसव्विहदीण सादिन्त्वलंभादो । सिया अणादिया, दव्विहयणए अवलंबिज्जमाणे अणादित्तदंसणादो । सिया धुवा, दव्विहयणए अवलंबिज्जमाणे णाणावरणीयकालवेयणाए विणासाणुवलंभादो । सिया अनुवा, पज्जविहयणयप्पणाए अद्धुवत्तदंसणादो । सिया ओजा, कत्थ वि कालविसेस किल-तेजोजसंखाविसेसाणमुवलंभादो । सिया जम्मा, कत्थ वि कालविसेस कद-वादर-जम्माणं संखाविसेसाणमुवलभादो । सिया ओमा, कत्थ वि कालविसेस परिहाणिदंसणादो । सिया विसिद्धा, कत्थ वि विहुदंसणादो । सिया णोम णोविसिद्धा, कत्थ वि बंधवसेण कालरस अवहाणदंसणादो । १६ ।

संपिंह विदियसुत्तस्सत्थो वुच्चेदे । तं जहा— उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा जहण्णा अणुक्कस्सा च ण होदि, पिडवक्खत्तादो । सिया अजहण्णा, जहण्णादो उविरमासेस-

यह भी देशामर्शक सूत्र है। इसिलिये यहां शेप नौ पदोको और कहना चाहिये। देशामरीक होनेसे ही रोप तेरह सूत्रोंका इसमें अन्तर्भाघ वतलाना चाहिये। उनमें यहां पहिले प्रथम सुत्रकी प्ररूपणा हरते हैं। वह इस प्रकार है— ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा कथिचत् उत्कृष्ट, कथीचत् अज्ञत्कृष्ट, कथीचत् जघन्य और कथीचन् अज्ञघन्य है। वह वथिचत् सादि भी है, वयांकि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर ह।नावरणीयकी सभी स्थितियां सादि पाथी जाती हैं। कथिचत् वह अनादि भी है, प्रयोंकि द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर ज्ञानावरणीयकी वेदनामें अनादिता देखी जाती है। कथिचत् वह ध्रुव है, पर्योकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्यन करनेपर ज्ञानावरणीयकी कालवेदनाका विनाश नहीं पाया जाता है । कथंचित् वह अध्रव है, क्योंकि, प्र्यामार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर उसकी अस्थिरता देखी जाती है। कथंचित् वह ओज है, क्योंकि, किसी कालविशेष्में कालिओज और तेजोज संख्याविद्योप पाये जाते हैं। क्यंचित् वह युग्म है, पर्योकि, किसी कालविशेषमें कृतयुग्म और वादरयुग्म संख्याविशेष पाये जाते है। क्यंचित् वह आम है, क्योंकि, किसी कालविशेषमें हानि देखी जाती है। पर्थाचत् वह विशिष्ट है, पर्योकि, किसी कालविशेषमें वृद्धि देखी जाती है। कथंचित् वह नोम नोविशिष्ठ है, क्योंकि, कहींपर वन्धके वशसे कालका अवस्थान देखा जाता है । [ इस प्रकार ज्ञानावरणीयकाळवेदना तेरह (१३) पद स्वरूप है ]।

अय डितीय सूजका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है—उत्कृष्ट झानावरणीय-षेदना जघन्य और अनुत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि, ये उससे विरुद्ध है। कथंचित् वह अजघन्य है, क्योंकि, जघन्यसे ऊपरके समस्त कालविकरपोंमें अवस्थित अजघन्य कालवियप्पाविद्वेदे अजहण्णे जुक्कस्सस्स वि संभवादो । सिया सादिया, अणुक्कस्स-कालादो उक्कस्सकालुप्पत्तीए । ध्रुवपदं णित्य, उक्कम्सिहिदीए सन्वकालमवहाणाभावादो । दन्बिह्यण्ए अवलंबिदे वि ण ध्रुवपदमात्य, चदुसु वि गदीसु कयाइं उक्कम्सपदस्स संभवादो । सिया अद्भुवा, उक्कम्सपदस्स सन्वकालमवहाणाभावादो । सिया कदज्ञम्मा, उक्कम्सकालिम्म वादरज्ञम्म-कलि-तेजोजसंखाविसेसाणमभावादो । सिया णोम-णोमिविसिहा, विद्विदे हाहदे च उक्कस्सत्तविरोहादो । एत्रमुक्कस्सणाणावरणीयवेयणा पंचपदिष्या पि ।

अणुक्करसणाणावरणीयवेयणा सिया जहण्णा, उक्करसं मीत्रूण हेडिमसेसिवियणे अणुक्करसे जहण्णस्स वि संभवादो । सिया अजहण्णा, अणुक्करसस्स अजहण्णाविणाभावि-तादो । सिया सादिया, उक्करसादो अणुक्करसुपतीए अणुक्करसादो वि अणुक्करस-विसेसुप्पत्तिदंसणादो च । सिया अणादिया, दभ्विडियणए अवलंबिदे अणुक्करसपदरस वंधामावादो । सिया धुवा, दन्विडियणए अवलंबिदे अणुक्करसपदरस विणासाभावादो । सिया अद्धुवा, पञ्जविडियणए अवलंबिदे अणुक्करसपदरस धुवत्ताभावादो । सिया अद्भुवा, पञ्जविडियणए अवलंबिदे अणुक्करसपदरस धुवत्ताभावादो । सिया ओजा, कत्थ वि अणुक्करसपदिसेसे दुविहिविसमसंखुवलभादो । सिया जम्मा, अणुक्करस-

पदमं उत्रुप्ट पद भी सम्भव है। कथंचित् वह सादि है, क्योंिक, अनुत्रुप्ट कालसे उत्रुप्ट काल उत्पन्न होता है। ध्रव पद नहीं है, क्योंिक, उत्रुप्ट स्थितिका सब कालमं अवस्थान नहीं रहता। इत्यार्थिकनयमा अवलम्बन करनेपर भी ध्रुव पद सम्भव नहीं है, क्योंिक, चारों ही गतियोमं उत्रुप्ट पद कदाचित् ही सम्भव होता है। कथंचित् वह अध्रव है, क्योंिक, उत्रुप्ट पदका सब कालमें अवस्थान नहीं रहता। कथिचत् वह एतयुग्म है, क्योंिक, उत्रुप्ट कालमें वाद्रयुग्म, किलेओल और तेजोज सक्याविद्योगिका अभाव है। कथिचत् वह नोम-नोविद्याप्ट है क्योंिक, बुद्धि व हानिक होनेपर उत्रुप्ट एनेका विरोध है। इस प्रकार उत्रुप्ट झानावरणीयवदना पाच (५) पद रूप है।

अनुत्कृष्ट क्षानावरणीयवेदना कथंचित् त्रघन्य हे, क्योंकि, उत्कृष्टको छोड़कर अधस्तन समस्त विकल्पों रूप अनुत्कृष्ट पदमें जघन्य पद भी सम्भव हे। कथंचित् वह अज्ञघन्य हे, क्योंकि, अनुत्कृष्ट पद अज्ञघन्य पदका अविनामावी है। कथंचित् वह सादि हैं, क्योंकि, उत्कृष्ट पदसे अनुत्कृष्ट पद उत्पन्न होता है, तथा अनुत्कृष्टसे भी अनुत्कृष्टिविशेषकी उत्पत्ति देखी जाती है। कथंचित वह अनादि है, क्योंकि, इच्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पदका वन्य नहीं होता। कथचित् वह अव है, क्योंकि, इच्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पदका विनाश नहीं होता। कथंचित् वह अवन है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पदका विनाश नहीं होता। कथंचित् वह अवन है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पदका विनाश नहीं होता। कथंचित् वह अवन हैं। द्रार्थित वह ओज हैं, क्योंकि, किसी अनुत्कृष्ट पदविशेषमें टोना प्रकारकी विषम संत्याय देखी जाती हैं। कथंचित् वह युगम है, क्योंकि, किसी अनुत्कृष्ट पदविशेषमें दोना प्रकारकी

१ प्रतिष 'अवलविष्यदे ' इति पाट । २ प्रतिषु 'अणुकस्स ' इति पाट ।

पदिवसेसे दुविहसमसंखदंसणादो । सिया ओमा, कत्य वि हाणीदो समुप्पण्णअणुक्कस्सपदु-वर्लभादो । सिया विसिद्धा, कत्य वि वङ्कीदो अणुक्कस्मपदुष्पत्तीए । सिया णोम-णोविसिद्धा, अणुक्कस्सजहण्णिम्म अणुक्कस्सपदिवसेसे वा अष्पिदे वङ्कि-हाणीणमभावादो । एवं णाणावर-णाणुक्कस्सवेयणा एक्कारसपदिष्या [११]। एवं तिदयसुत्तपरूवणा कदा ।

संपित्व च उत्थसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा — जहण्णणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, अणुक्कस्सजहण्णस्स ओघजहण्णेण एगत्तदंसणादो । सिया सादिया, अज-हण्णादो जहण्णपदुष्पत्तीए । सिया अणादिया ति णित्थ, सुहुमसांपराइयचिरमसमय-वंधिममं चीरमसमयखीणकसायसंतिम्म य दव्विष्ठयणए अवलंबिज्जमाणे वि अणादित्ताणुव-लंभादो । सिया अद्ध्वा । सिया किलओजा, खीणकसायचिरमसमयिडिदिग्गहणादो । सिया णोम णोविसिद्धा । एव जहण्णकालवेयणा पंचपयारा सरूवेण छप्पयारा वा प्रे । एवं च उत्थसुत्तपरूवणा कदा ।

संपिह पंचमसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा— अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा सिया उक्करमा, अजहण्णुक्करसस्स ओघुक्करसादो पुधत्ताणुवलंभादो । सिया अणुक्करसा, तद-

सम संख्यायें देखी जाती है। कथंचित् वह ओम है, क्योंकि, कहींपर हानिसे उत्पन्न हुआ अनुत्रुष्ट पद पाया जाता है। कथंचित् वह विशिष्ट है, क्योंकि, कहींपर वृद्धिसे अनुत्रुष्ट पद उत्पन्न होता है। कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, अनुत्रुष्टभूत जघन्य पदकी अथवा अन्य अनुत्रुष्ट पदिवशेषकी विवक्षा करनेपर वृद्धि और हानिका अभाव रहता है। इस प्रकार ज्ञानावरणकी अनुत्रुष्ट प्रवेदना ग्यारह (११) पद स्वरूप है। इस प्रकार तीसरे सूत्रकी प्रकृपणा की गई है।

अव चतुर्थ सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—जघन्य ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् अनुत्रुष्ट है, क्योंकि, अनुत्रुष्ट जघन्यकी ओघजघन्यसे एकता देखी जाती
है। कथंचित् वह सादि है, क्योंकि, अजघन्यसे जघन्य पद उत्पन्न होता है। कथंचित्
अनादि यह पद नहीं है, क्योंकि, सक्ष्मसाम्परायिक के अन्तिम समय सम्बन्धी बन्ध और
श्रीणकपायके अन्तिम समय सम्बन्धी सत्त्वमें द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर भी
अनादिएना नहीं पाया जाता। कथंचित् वह अध्रव है। कथंचित् वह कलिओज है,
प्योंकि, श्रीणकपायके अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिका ग्रहण किया गया है। कथंचित्
वह नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार जघन्य कालवेदना पांच (५) प्रकार अथवा
अपने साथ छह प्रकार भी है। इस प्रकार चतुर्थ सूत्रकी प्ररूपणा की गई है।

अव पांचवें सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—अजघन्य हानावरणीयवेदना कथीचत् उत्कृष्ट है, फ्योंकि, अजघन्य उत्कृष्ट ओघ उत्कृष्टसे पृथक् नहीं पाया जाता है। कथंचित् वह अनुत्कृष्ट है, क्योंकि, वह उसका

१ अ ताप्रत्यो 'चारिमसमयसमयवधिन ' इति पाठ.। इ. ११-११.

विणाभावित्तादो । सिया सादिया, पदंतरपल्लहणण विणा अजहण्णपद्विसेसाणमवहाणा-भावादो । सिया अणादिया, दव्विहयणए अवलंबिदे बंघाभावादो । सिया धुवा, दव्विहयणए अवलंबिदे अजहण्णपदस्स विणासाभावादो । सिया अद्धुवा, पज्जविहयणए धवलंबिदे धुवत्ताभावादो । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा । सुगमं । सिया णोम-णोविसिद्धा, णिरुद्धपद्विसेसत्तादो । एवमजहण्णा एक्कारसमंगा [१९]। एसो पंचमसुत्तत्थो ।

सादियणाणावरणीयवेयणा सिया उनकरसा, सिया अणुक्करसा, सिया जहण्णा, सिया अवहण्णा, सिया अद्धुवा । धुवा ण हेिद्र, सादियस्स अणादिय-धुवत्तविरोहादो । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिष्ठा, सिया णोम णोविसिष्ठा । एवं सादियवेदणाए दसभंगा रिंग । एसो छहसुत्तत्थो ।

अणादियणाणावरणीयवेयणा सिना उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया विवास । कथमणादियवेयणाए सादियत्तं १ ण, वेयणासामण्णा- वेक्खाए अणादियम्मि उक्कस्सादिपदावेक्खाए सादियत्तं पिड विरोहाभावादो । सिया धुवा,

अविनामावी है। कथंचित् वह सादि है, क्योंकि, दूसरे पदोंके पलटनेके विना अज्ञान्य पद्विशेष रहते नहीं है। कथंचित् वह अनादि है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर इस पदका बन्ध नहीं होता। कथंचित् वह ध्रुव है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अज्ञान्य पदका विनाश नहीं होता। कथंचित् वह अध्रव है, क्योंकि, पर्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर उसके ध्रुवपना नहीं पाया जाता। कथंचित् वह ओज है, कथंचित् युग्म है, कथंचित् ओम है, और कथंचित् वह विशिष्ट है। यह सब सुगम है। कथंचित् वह नोम नोधिशिष्ट है, क्योंकि, पदिवशेषकी विवक्षा है। इस प्रकार अज्ञान्य वेदनाके ग्यारह (११) भंग होते हैं। यह पांचवें सबका अर्थ है।

सादि झानावरणीयवेदना कथिचत् उत्कृष्ट है, कथीचत् अनुत्कृष्ट है, कथीचत् अघन्य है, कथीचत् अज्ञयन्य है, और कथीचत् अध्रव है। वह ध्रुव नहीं है, क्योंकि, सादि पदका अनादि और ध्रुव पदके साथ विरोध है। वह कथीचत् ओज है, कथीचत् योम है, कथीचत् विशिष्ट है, और कथीचत् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार सादिवदनाके दस (१०) भंग होते हैं। यह छठे सूत्रका अर्थ है।

अनादि ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित उत्हर, कथंचित् अनुत्रुष्ट, कथंचित् ज्ञाचन्य, कथंचित् अज्ञाचन्य और कथंचित् सादि है।

शंका-अनादि वेदना सादि कैसे हो सकती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, वेदनासामान्यकी अपेक्षा उसके अनादि होनेपर भी उत्कृष्ट आदि पदोंकी अपेक्षा उसके सादि होनेमें कोई विरोध नहीं है।

वेयणासामण्णस्स विणासाभावादो । सिया अद्धुवा, पदिवसेसस्स विणासदंसणादो । अणा-दियत्तिम्म सामण्णिविवक्खाए समुप्पण्णिम्म कधं पदिवसेससंभवो १ ण, सगंतोखित्तअसेस-विसेसिम्म सामण्णिम्म अप्पिदे तदिवराहादो । सिया ओजा, सिया छम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमणादियपदस्स बारस भंगा । १२।। एसो सत्तमसुत्तत्था।

धुवणाणावरणीवेयणा सिया उक्करसा, सिया अणुक्करसा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया आजहण्णा, सिया आणादिया, सिया अव्धुवा, सिया ओजा, सिया जम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा। एवं धुवपदस्स बारस मंगा १२। एसो अहमसुत्तत्था।

अद्धुवणाणावरणीयेवयणा सिया उक्करसा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया ओजा, सिया जम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया जोम-णोविसिद्धा। एवमद्धुवपदस्स दस भंगा १०। एसो णवमसुत्तत्था।

ओजणाणावरणीयवेयणा उनकस्साण होदि, उनकस्सिहिदीए कद्ज्यमे अवहाणादो। सिया अणुनकस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया। सिया अणादिया, सामण्णविवनखादो। सिया धुवा, सिया अद्गुवा, विसेसविवनखाए। सिया ओमा, सिया

कथित् वह ध्रुव है, क्योंकि, वेदनासामान्यका कभी विनादा नहीं होता। कथित् वह अध्रव है, क्योंकि, पदिवशेषका विनाश देखा जाता है।

गंका — सामान्य विवक्षासे अनादितांक स्वीकार करनेपर उसमें पदिवशेषकी सम्भावना कसे हो सकती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोंको रखनेवाले सामान्यकी विवक्षा करनेपर उसमें कोई विरोध नहीं है।

वह कथंचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार अनादि पदके बारह (१२) भंग होते हैं। यह सातवें सुत्रका अर्थ है।

धुव शानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अज्ञान्य, कथंचित् आदि, कथंचित् अनादि, कथंचित् अधुव, कथंचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार धुव पदके वारह भंग होते हैं। यह आठवें सूत्रका अर्थ है।

अध्व हानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् ओज, कथंचित् युगा, कथंचित् स्रोम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार अध्व पद्के दस (१०) नंग होते हैं। यह नोवें सूत्रका अर्थ है।

शोज धानावरणीयवेदना उत्कृष्ट नहीं होती है, क्योंकि, उत्कृष्ट स्थितिका अवस्थान कृतयुग्ममें है। वह कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य, ष कथंचित् सादि है। सामान्यकी विवक्षासे वह कथंचित् अनादि है। वह कथंचित् भूष है। वह कथंचित् अधुष है, क्योंकि, विशेषकी विवक्षा है। वह कथंचित् ओम, विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमोजपदस्स दस भंगा । १०। एसो दसमसुत्तत्थो ।

ज्रम्मणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवं ज्रम्मपद्स्स दस मंगा १० । एसो एक्कारसम्सुत्तत्थो ।

ओमणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवमोमपदस्स अह भंगा ८। एसो वारसमसुत्तत्थो ।

विसिद्धणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा। एवं विसिद्धपदस्स अद्दर्भगा <a href="1">| ८ |</a>। एसो तरसमसुत्तत्थो ।

णोम-णोविसिद्दणाणावरणीयवेयणा सिया उक्किस्सिया, सिया अणुक्किस्सिया, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा। एवं दस भंगा | १० | । एसो चे।इसमसुत्तत्थे। ।

एदेसिं भंगाणमंकविष्णासो एसो— |१३|५|११|५|११|१०|१२|१५|१०|१०|१०|८|८|१०|।

फर्यंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार ओज पदके दस (१०) भंग होते है। यह दसवें स्त्रका अर्थ है।

युग्म शानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अज्ञवन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् ध्रुच, कथंचित् अध्रुच, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है। इस प्रकार युग्म पदके दस (१०) भंग होते है। यह ग्यारहवें सूत्रका अर्थ है।

ओम द्यानावरणीयवेदना कथंचित् अनुत्रुष्ट, कथंचित् अज्ञघन्य, कणचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् भ्रुव, कथंचित अभ्रुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म है। इस प्रकार ओम पदके आठ (८) भग होते हैं। यह वारहवं सूत्रका अर्थ है।

विशिष्ट शानावरणीयवेटना कथंचित् अनुत्हृष्ट, कथंचित् अज्ञयन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् भ्रुव, कथंचित् अभ्रुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म है। इस प्रकार विशिष्ट पदके आठ (८) भंग होते हैं। यह तेरहवें सुत्रका अर्थ है।

नोम-नोविशिष्ट ज्ञानावरणीयवेदना कथीचत् उत्हण्, कथंचित् अनुरुष्ट, कथंचित् अनुरुष्ट, कथंचित् अज्ञयन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथचित् भ्रव, कथंचित् अभ्रव, कथंचित् अञ्चन, अञ्चन, कथंचित् अञ्चन, कथंचित् अञ्चन, कथंचित् अञ्चन, अञ्च

#### एवं सत्तणं कम्माणं ॥ ५॥

जहा णाणावरणीयस्स पदभीमांसा कदा तहा सत्तण्णं कम्माणं कायव्वा, विसेसा भावादो । एवमंनोकयञ्जाणियोगदाग पदमीमांसा त्ति रूमत्तमणियोगदार ।

# सामित्तं दुविहं जहण्णपदे उक्कस्सपदे ॥ ६ ॥

तत्य जहण्ण चउ विवहं — णाम हवणा-दव्य-भायजहण्णं चेदि। णामजहण्णं हवणाजहण्णं च सुगमं। द्व्यजहण्ण दुविहं — आगमदव्यजहण्ण णोआगमदव्यजहण्णं चेदि। तत्थ
जहण्णपाहुडजाणओ अण्यज्ञत्तो आगमदव्यजहण्ण। णोआगमदव्यजहण्णं तिविह
जाणुगसरीर-भविय तव्यदिरित्तणोआगमदव्यजहण्णभेएण। जाणुगसरीर भविय गदं। तव्यदिरित्तणोआगमदव्यजहण्ण दुविह — ओयजहण्णमोदेसजहण्ण चेदि। तत्थ ओघजहण्ण चउविवहं — दव्यदो खेत्तदो क.लदो भायदो चेदि। तत्थ दव्यजहण्णमेगो परमण्ण्। खेत्तजहण्णमेगो आगासपदेसो। कालजहण्णमेगो समओ। भावजहण्णं परमाणुम्हि एगो
णिद्धत्तगुणे। आदेसजहण्ण पि दव्य खेत्त काल-भाविहि च अव्यह । तत्थ दव्यदो आदेसजहण्ण उच्चेद। त जहा — तिपदेसियक्खधं दर्हण दुपदेसियक्खधे। आदेसदो दव्य-

इसी प्रकार शेप सातों कर्मोके उत्हाष्ट आदि पदोकी प्रस्तिणा करना चाहिये ॥५॥
जिस प्रकार जातावरणकी पदमीमारा। की गई है उसी प्रकार क्षेप सात
कर्मों पदमीमांसा करना चाहिय, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। इस
प्रकार ओजानुयोगहारगीनेत पदमीमासा नामक अनुयोगहार समात हुआ।

स्वागित्व दो प्रकार है-जवन्य पदमें और उत्कृष्ट पदमें ॥ ६॥

उत्तमेले जबन्य पद चार प्रकार है—नामजबन्य, स्थापनाजधन्य, इन्यजधन्य और भावजधन्य। इनमें नामजधन्य और स्थापनाजधन्य सुगम है। इन्यजधन्य दो प्रकार है— आगम्द्रन्यजधन्य और तोआगमइन्यजधन्य। उनमें जधन्य प्राभृतका जानकार उपयोग रिहत जीव आगमइन्यजधन्य है। नेआगमइन्यजधन्य तीन प्रकार है— ज्ञायकश्चरीर नोआगमइन्यजधन्य, माधी नोआगमइन्यज्ञधन्य और तद्व्यतिरिक्त नोआगमइन्यजधन्य। इनमें ज्ञायकश्चरीर और माधी नोआगमइन्य-जधन्य विदित है। तद्व्यतिरिक्त नोआगमइन्यजधन्य दो प्रकार हे ओवजधन्य और आदेशजधन्य। उनमें इन्य, संत्र, काल और भावकी अपेक्षासे ओधजधन्य चार प्रकार है। इनमेंसे एक प्रमाणुकी द्रव्यजधन्य कहा जाता है। एक आकाशबदेश क्षेत्रजधन्य है। कालजधन्य एक समय है। प्रमाणुमें रहनेवाला एक स्निग्धत्व गुण भावजधन्य है।

आदेशजयन्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। इस प्रकार है— तीन प्रदेशः

जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिपदेसोगाढदव्वं दर्ठूण दुपेदसोगाढदव्वं खत्तदे। आदेस-जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिसमयपिरणदं दर्ठूण दुसमयपिरणदं दव्वमादेसदे। कालजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिगुणपिरणदं दव्वं दर्ठूण दुगुणपिरणदं दव्वं मावदो आदेसजहण्णं । मावजहण्णं दुविहं— आगमभावजहण्णं णोआगमभावजहण्णं चेदि । तत्थ जहण्णपाहुडजाणगो उवज्ञतो आगमभावजहण्णं । सुहुमणिगोदलद्विअपज्जत्तयस्स जं सव्व-जहण्णं णाण त णोआगमभावजहण्णं । एत्थ ओघजहण्णकालेण प्यदं, सव्वजहण्णिहिदीए अहियारादे। ।

उनकरसं चउन्तिहं णाम-ह्वणा-दन्व-भावउनकरसभेएण। तत्थ णाम हवणुक्क-स्ताणि सुगमाणि। दन्वुक्करसं दुविहमागमदन्वुक्करस णोआगमदन्वुक्करस चेदि। तत्य उक्करसपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदन्वुक्करस। णोआगमदन्वुक्करसं तिविहं जाणुग-सरीर-भविय-तन्विदिरत्तणोआगमदन्वुक्करसंभेएण। जाणुगसरीर-भवियणोआगमदन्वुक्क-स्ताणि सुगमाणि। तन्विदिरत्तणाआगमदन्वुक्करसं दुविहं — ओशुक्करसमादेसुक्करसं चेदि। तत्थ अशुक्करसं चउन्तिहं — दन्वदो खत्तदो कालदो भावदो चेदि। तत्थ दन्वदो उक्करसं महाखंघो। सेत्तदो उक्करसं । कालदो उक्करसं

वाले स्कन्धकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशद्रव्यज्ञधन्य है। इसी प्रकार शेष प्रदेशों में भी ले जाना चाहिये। तीन प्रदेशों में अवगाहन करनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा दो प्रदेशों में अवगाहन करनेवाला द्रव्य क्षेत्रसे आदेशज्ञधन्य है। इसी प्रकार शेष प्रदेशों में भी ले जाना चाहिये। तीन समयों परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो समयों में परिणत द्रव्य आदेशसे कालज्ञधन्य है। इसी प्रकार शेष समयों में भी ले जाना चाहिये। नीन गुणों में परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो गुणों में परिणत द्रव्य भावसे आदेशज्ञधन्य है।

मावज्ञघन्य दो प्रकार है— आगमभावज्ञघन्य और नोआगमभावज्ञघन्य। उनमें ज्ञघन्य प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावज्ञघन्य है। सहम निगोद ल्राध्यपर्य प्रकर्ण जो सदसे ज्ञघन्य छान है वह नोआगमभावज्ञघन्य है। यहां आघ-जघन्यकाल प्रकृत है, क्योंकि. यहां सर्वज्ञघन्य स्थितिका अधिकार ह।

नाम, स्वापना द्रव्य और भावके भेदसे उत्कृष्ट चार प्रकार है। उनमें नामउत्कृष्ट और स्वापनाउत्कृष्ट सुगम है। द्रव्य उत्कृष्ट दो प्रकार है— आगमद्रव्य उत्कृष्ट
और नोआगमद्रव्य उत्कृष्ट। उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव
आगमद्रव्यउत्कृष्ट है। नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट तीन प्रकार है— बायकहारीर, भावी
और तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट। इनमें द्वायकहारीर और भावी नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट सुगम है। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट दो प्रकार है— ओघउत्कृष्ट और
आदेशउत्कृष्ट। उनमें ओघउत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है।
अनमें द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट महा स्वन्य है। क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट आकाश है।
कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट सर्व काल है। भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट वर्ण, गन्ध, रस

सन्तुक्कस्सवण्ण-गंध-रस-फासद्वं । आदेसुक्कस्सं चउिवहं — द्व्वदो खेत्तदो कालदी भावदो चेदि । तत्य द्व्वदो एगपरमाणुं द्द्रूण दुपदेसिओ खघो आदेसुक्कस्सं । दुपदेसियं खंधं द्र्रूण तिपदेसियक्खंघो वि आदेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्व । खेत्तदो एयक्खेतं द्र्रूण दोखेत्तपदेसा आदेसदो उवकस्सवेतं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । कालदो एगसमयं द्र्रूण दोसमइयं आदेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । भावदो एगगुणजुत्तं द्र्रूण दुगुणजुत्तं द्व्यमोदसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । भावदा एगगुणजुत्तं द्र्रूण दुगुणजुत्तं द्व्वमोदसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । भावक्कस्सं दुविहं — आगम-णोआगमभावुक्कस्सभेएण। तत्थ उक्कस्सपाहुडजाणओ उवज्जतो आगमभावुक्कम्सं । णोआगमभावुक्कस्सं केवलणाणं । एत्थ ओघकालुक्कस्सेण अदियारो । एत्थ कालदो ओघक्कस्सं सव्वकालो नि मणिदं, तस्सेत्थ गहणं ण कायव्व; कम्मिइदीए तदसभवादो । जहण्णपदे एगं सामित्तं अण्णेगसुक्कस्सपदे, एवं सामित्तं दुविहं चेव होदि; अण्णस्सासंभगदो ।

## सामित्तेण उक्कस्सपदे णाणावरणीयवेयणा कालदो उक्क-सिसया कस्स ? ॥ ७ ॥

उक्कस्सपदणिद्सो जहण्णपदपिडसेहफलो। णाणावरणिव्से सेसकम्मपिडसेहफलो।

आदेश उत्हृए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है। उनमें एक परमाणुकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध द्रव्यकी अपेक्षा आदेश उत्हृए है। दें। प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला स्कन्ध भी द्रव्यके आदेश उत्हृण्ट है। इसी प्रकार शेष प्रदेश के विषयमें ले जाना चाहिये। एक प्रदेश रूप क्षेत्रकी अपेक्षा दी क्षेत्रप्रदेश क्षेत्रके आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष क्षेत्रप्रदेशोंम भी ले जाना चाहिये। एक समयकी अपेक्षा दो समय परिणत द्रव्य कालके आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष समयोंमें भी ले जाना चाहिये। एक गुण युक्त द्रव्यकी अपेक्षा दो गुण युक्त द्रव्य भावसे आदेश उत्कृष्ट है। इसी प्रकार शेष गुणोंमें भी ले जाना चाहिये।

भावउत्कृष्ट आगमभावउत्कृष्ट और नेआगमभावउत्कृष्टके भेदसे दे। प्रकार है। उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावउत्कृष्ट है। नेआगम भावउत्कृष्ट केवलकान है। यहां ओघउत्कृष्ट कालका अधिकार है। यहां कोघउत्कृष्ट कालका अधिकार है। यहां कालकी अपेक्षा ओघउत्कृष्ट सब काल कहा गया है, उसका यहां प्रहण नहीं प्रग्ना घाहिये, क्योंकि, कर्मिस्थितिमें उसकी सम्भावना नहीं है। एक स्वामित्व जवन्य पदमें और दूसरा एक उत्कृष्ट पदमें, इस प्रकार स्वामित्व दे। प्रकार ही है, क्योंकि, क्निके अतिरिक्त और दूसरे स्वामित्वकी सम्भावना नहीं है।

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है ? ॥ ७ ॥

सूत्रमें उत्कृष्ट पदका निर्देश जघन्य पदके प्रतिपेधके लिये किया गया है। गानावरण पदका निर्देश शेष कमींके प्रतिपेधके लिये है। कालका निर्देश क्षेत्र आदिका जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिपदेसीगाढदव्वं दट्ठूण दुपदेसीगाढद्व्वं खत्तदे। आदेस-जहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिसमयपरिणदं दद्ठूण दुसमयपरिणदं दव्वमादेसदी कालजहण्णं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिसुणपरिणदं दव्वं दट्ठूण दुसुणपरिणदं दव्वं मावदी आदेसजहण्णं । मावजहण्णं दुविहं— आगमभावजहण्णं णोआगमभावजहण्णं चेदि । तत्थ जहण्णपाहुडजाणगो उवज्रतो आगमभावजहण्णं । सुहुमणिगोदलद्विअपज्जत्तयस्स जं सव्व-जहण्णं णाणं तं णोआगमभावजहण्णं । एत्थ ओघजहण्णकालेण पयदं, सव्वजहण्णहिदीए अहियारादे। ।

उक्करसं चउन्विहं णाम-हवणा-दन्व-भावउक्करसभेएण। तत्थ णाम हवणुक्क-स्साणि सुगमाणि। दन्वुक्करसं दुविहमागमदन्वुक्करस णोआगमदन्वुक्करसं चेदि। तत्थ उक्करसपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदन्वुक्करस। णोआगमदन्वुक्करसं तिविहं जाणुग-सरीर-भिवय-तन्विदिरत्तणोआगमदन्वुक्करसभेएण। जाणुगसरीर-भिवयणोआगमदन्वुक्क-स्साणि सुगमाणि। तन्विदिरत्तणाआगमदन्वुक्करसं दुविहं— ओग्नुक्करसमादेसुक्करसं चेदि। तत्थ आधुक्करसं चउन्विहं— दन्वदो खेत्तदो काठदो भावदो चेदि। तत्थ दन्वदो उक्करसं महाखंधो। खेत्तदो उक्करसमागासं। काठदो उक्करसं सन्वकाठो। भावदो उक्करसं

वाले स्कन्धकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशद्रव्यज्ञधन्य है। इसी प्रकार शेष प्रदेशों में भी ले जाना चाहिये। तीन प्रदेशों में अवगाहन करनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा दो प्रदेशों में अवगाहन करनेवाला द्रव्य क्षेत्र आदेशज्ञधन्य है। इसी प्रकार शेष प्रदेशों में भी ले जाना चाहिय। तीन समयों में परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो समयों में परिणत द्रव्य आदेश से कालज्ञधन्य है। इसी प्रकार शेष समयों में भी ले जाना चाहिय। तीन गुणों में परिणत द्रव्य आदेश ज्ञान चाहिय। तीन गुणों में परिणत द्रव्य आदेश ज्ञान चाहिय।

भावज्ञघन्य दो प्रकार है— आगमभावज्ञघन्य और नोआगमभावज्ञघन्य। उनमें जघन्य प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावज्ञघन्य है। सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्य प्तकला जो सबसे जघन्य झान है वह नोआगमभावज्ञघन्य है। यहां ओघ-जघन्यकाल प्रकृत है, क्योंकि, यहां सर्वज्ञघन्य स्थितिका अधिकार है।

नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे उत्कृष्ट चार प्रकार है। उनमें नामउत्कृष्ट और स्थापनाउत्कृष्ट सुगम हैं। द्रव्य उत्कृष्ट दो प्रकार है— आगमद्रव्य उत्कृष्ट
और नोआगमद्रव्य उत्कृष्ट। उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव
आगमद्रव्यउत्कृष्ट है। नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट तीन प्रकार है— झायकहारीर, भावी
और तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट। इनमें झायकहारीर और भावी नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट दो प्रकार है—ओघउत्कृष्ट और
आदेशउत्कृष्ट। उनमें ओघउत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है।
अनमें द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट महा स्कन्ध है। क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट आकाश है।
कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट सर्व काल है। भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट वर्ण, गन्ध, रस
भीर स्पर्शसे युक्त द्रव्य है।

कालिणेंद्देसा खेत्तादिपडिसेहफला । कस्से ति किं देवस्स किं णेरइयस्स किं मणुस्सस्स किं तिरिक्खस्से ति पुच्छा ।

अण्णदरस्स पंचिंदियस्स साण्णिस्स मिच्छाइहिस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स अकम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपिडिसागस्स वा संखेज्जवासाउअस्स वा असंखेज्जवासाउअस्स वा असंखेज्जवासाउअस्स वा देवस्स वा मणुस्तस्स वा तिरिक्खस्स वा णेरइयस्स वा इत्थिवेदस्स वा पुरिम्वेदस्स वा णंडसयवेदस्स वा जलचरस्स वा थलचरस्स वा खगचरस्स वा सागार-जागार-खुदोवजोगजुत्तस्स उक्किस्सियाए हिदीए उक्कस्सिहिदिसंकिलेसे वहुमाणस्स, अथवा ईसि-मज्झिमपरिणामस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो उक्कस्सा।।८॥

अण्णदरस्से त्ति णिद्देसो ओगाहणादीण पिडसेहाभावपदुः गायणफलो । पंचिदियस्से त्ति णिद्देसो विगलिदियपिडसेहफलो ? णाणावरणीयस्स उक्किस्संय द्विदिं पर्चिदिया चेव वंधात, णा विगलिदिया इदि जं द्वतं होदि । ते च पंचिदिया द्विहा — सिण्णणो अस-

प्रतिषेध वरनेवाला है। 'किसके होती है' इससे वह क्या देवके होती है, त्या नारकीके होती है, ज्या मनुष्यके होती है, और क्या तिर्यचेके होती है, इस प्रकार पृच्छा की गई है।

अन्यतर पचेन्द्रिय जीवके — जो संज्ञी है, मिध्यादृष्टि है, सब पर्यक्षियोसे पर्याप्त है; कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज अथवा कर्मभूमिप्रतिभागोत्पन्न है; सख्यातवर्षायुष्क अथवा अस्व ख्यातवर्षायुष्क है, देव, मनुष्य, तिर्यच अथवा नारकी है; स्त्रीवेद, पुरुपवेद अथवा नपुंपक वेदमेमे किसी भी वेदमे संयुक्त है; जलचर, थलचर अथवा नभचर है, साकार उपयोग वाला है, जागृत है, श्रुतोपयोगसे युक्त है, उत्कृष्ट स्थिति के बन्ध योग्य उत्कृष्ट स्थिति संकेशोमे वर्तमान है, अथवा कुछ मध्यम संक्लेश परिणामसे युक्त है, उसके ज्ञानावरणीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ ८॥

सूत्रमं अन्यतर पदका निर्देश अवनाहना आहिकोंक प्रतिपेधके अभावकां सूचित करना है। पंचेन्द्रिय पदका निर्देश विकलेन्द्रियका प्रतिपेध करता है। इसंस यह फलित होना है कि हानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थिनिको पंचेन्द्रिय जीव ही बांधते हैं, विकलेन्द्रिय नहीं वाधते। वे पचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं – संबी और असंबी णिणो। चेदि । तत्थ असण्णणो उक्किस्सिय हिदिं ण बंधित ति जाणावण से सिण्णस्ते ति णिहिइं । ते च सिण्णपंचिदिया गुणहाणभेएण चोहसिवहा । तत्थ सासणादओ उक्किस्सयं हिदिं ण वंधित ति जाणवण हे मिच्छाइहिस्से ति णिहिइं । ते च मिच्छाइहिणो पञ्जत्तयदा अपञ्जत्तयदा चिदि दुविहा । तत्थ अपञ्जत्तयदा उक्किस्सयं हिदि ण वंधित ति जाणावण हं सव्वाहि पञ्जतीहि पञ्जत्तयदस्से ति भिणदं । पंचिदियपञ्जत्तमिच्छाइहिणो कम्मभूमा अकम्मभूमा चेदि दुविहा । तत्थ अकम्भभूमा उक्किस्सिहिदिं ण वंधित, पण्णारसकम्मभूमीसु उप्पण्णा चेव उक्किस्सिहिदिं वंधित ति जाणावण हं कम्भभूमियस्स वा ति भणिदं । भोगभूमीसु उप्पण्णाण व देव-णेरइयाणं सयंपहण्णेदपव्वदस्स बाहिरभागप्पहुि जाव सयंभूरमणसमुद्दो ति एत्थ कम्मभूमिपिहिभागिम उपपण्णितिरिक्खाणं च उक्किस्सिहिदिं वंधिपिहिसेहे पत्ते तिण्णराकरण हं अकम्मभूमिपहिभागिम उपपण्णितिरिक्खाणं च उक्किस्सिहिदिं वंधपिहिसेहे पत्ते तिण्णराकरण हं अकम्मभूमिपहिभागिम उपपण्णितिरिक्खाणं च उक्किस्सिहिदिं वंधपिहिसेहे पत्ते तिण्णराकरण हं अकम्मभूमिपहिभागिम उपपण्णितिरिक्खाणं च उक्किस्सिहिदिं वंधपिहिसेहे पत्ते तिण्णराकरण हं अकम्मभूमिपहिभागिम्स वा कि भणिदं । अकम्मभूमिस्स वा ति उत्ते देव-णेरइया चेत्तवा । कम्भूमिपहिभागम्स वा ति उत्ते सयंपहण्णिदिपव्वदस्स वाहिरे भागे समुप्पण्णाणं गहणं । संखेञ्जवासाउअस्स वा ति उत्ते वेव-णेरइयाण गहणं, ण समयाहियपुव्वके।हिप्पहुिक् उविरेमआउअतिरिवख-मणुरसाणं गहणं, पुव्वसुत्तेण तिसि विहिदपिहिसेहत्तादे। । देव-

उनमें असंज्ञी पचेन्द्रिय उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांघते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ संज्ञी पदका निर्देश किया है। व सज्ञी पंचेन्द्रिय गुणस्थानों के मेदसे चौदह प्रकार हैं। उनमें सासादनस्म्यग्हीए आदिक उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांघते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ मिथ्यादृष्टि पदका निर्देश किया है। व मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेदसे दो प्रकार है। उनमें अपर्याप्तक उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांघते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ 'सव पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ' पसा कहा है। पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि कर्मभूभिज और अकर्मभूभिज इस तरह दो प्रकारके हैं। उनमें अकर्मभूभिज उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांघते हैं, किन्तु पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए जीव ही उत्कृष्ट स्थितिको वाघते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ 'कर्मभूमिज' पदका निर्देश किया है। भोगभूमियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके समान देव नाराक्रियोंके तथा स्वयंप्रभ पर्वतके बाह्य भागसे छेकर स्वयम्भूरमण समुद्र तक इस कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुए तिर्यचोंके भी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका प्रतिपेध प्राप्त होनेपर उसका निराकरण करनेके लिये 'अकर्मभूमिजके अथवा कर्मभूमिप्रतिभागोत्पन्न जीवके' ऐसा कहा है। अकर्मभूमिज पदसे देव-नारिकर्योका ग्रहण करना चाहिये। कर्मभूमिप्रतिभाग पदका निर्देश करनेपर स्वयंप्रभ पर्वतके वाह्य भागमें उत्पन्न हुए जीवोंना ग्रहण किया गया है। 'संख्यातवर्यापुष्क' कहनेपर अदाई छीप समुद्रोमें उत्पन्न हुए तथा कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुए जीवका ग्रहण करना चाहिये। 'असंख्यातवर्यापुष्क' से देव-नारिकर्योका ग्रहण किया गया है। इस पदसे पक समय अधिक पूर्वकोटि आदि उपरिम आयुविकर्योंसे संयुक्त तिर्यचों व मनुष्योंका ग्रहण नहीं करना चाहिये, प्रयोंकि, पूर्व सूत्रसे उनका

णेरइएसु संखेब्जवासाउअत्तमिदि भणिदे सच्चं ण ते असंखेब्जवासाउआ, किंतु संखेब्ज-वासाउआ चेव; समयाहियँपुव्वकोडिप्पहुडिउवीरमभाउअवियपाणं असंखेज्जवासाउअत्त-न्भुवगमादो । कथं समयाहियपुन्वकोडीए संखेज्जवासाए असंखेज्जवासत्तं ? ण, रायरुक्खो व रूढिवरुण परिचत्तसगहरस असंखेज्जवस्ससहरस अ। उअविससिम वहमाणस्स गहणादो ।

चउग्गइसाण्णपंचिंदियपज्जत्तामिच्छाइडीणं उक्कस्सीद्विवंघपिडसेही णितथ ति जाणावण हं देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा णेरइयस्स वा ति उत्तं। तिसु वि वेदेसु उक्कस्सिहिदिवंवपिडिसेही णित्थि ति जाणावणहिमित्थिवेदस्म वा पुरिसवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा ति भणिदं। चरणिवसेसाभावपदुष्पायणहं जलचरस्स वा थलचरस्स वा खग-चरस्स वा ति भणिदं । तत्थ मच्छ-कच्छवादओं जलचरा, सीह-वय-वग्घादओ थलचरा, गद्ध-ढेंक-सेणादओ खगचरा । दंसणीवजागजुत्ता उक्कस्पिट्टिदिं ण बंधीत, णाणीवजागजुत्ता चेव वंधति त्ति जाणावण हं सागारणिदेसो कदो । सुत्तो उक्कस्सिहिदि ण वंधिद, जग्गंतो

प्रतिपेध किया जा चुका है।

शंका -देव व नारकी तो संख्यातवर्षायुष्क ही होते हैं, फिर यहां उनका ग्रहण असंख्यातवर्षायुष्क पदसे केसे स∓मव है **?** 

समाधान - इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि सचमुचमें वे असंख्यातवर्षायुष्क नहीं है, किन्तु संख्यातवर्षायुष्क ही है, परन्तु यहां एक समय अधिक पूर्वकोटिको आदि छेकर आगेक आयुविकल्पोंको असंख्यातवर्पायुके भीतर स्वीकार किया गया है।

शंका - एक समय अधिक पूर्वकोटिक संख्यातवर्षह्रपता होते हुए भी असंख्यातवर्षरूपता कैसे सम्भव है ?

समाधान--नहीं, पर्योकि, राजवृक्ष (वृक्ष विशेष) के समान 'असंख्यातवर्ष' शब्द रूढि वश अपने अर्थको छोड़कर आयुविशेपमें रहनेवाला यहां ग्रहण किया गया है।

चारों गतियोंके संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टियोंके उत्कृष्ट स्थितिके यन्धका प्रतिपेध नहीं है, इस वातके ज्ञापनार्थ देवके, मनुष्यके, तिर्यचके अथवा नारकींक, ऐसा कहा है। तीनों ही वेदोंमें उत्कृष्ट स्थितिक वन्धका प्रतिपेध नहीं है, इस वातके ज्ञापनार्थ 'स्त्रीवेदीके, पुरुपवेदीके अथवा नपुंसकवेदीके ' ऐसा कहा है। चरण अर्थात् गमनविशेषका अभाव वतलानेके लिये 'जलचरके, थलचरके अथवा नभचरके 'पेसा कहा है। उनमें मत्स्य और कच्छप आदि जीव जलचर, सिंह, वृक और वाघ आदि थलचर, तथा गृद्ध, ढेंक और इयेन आदि नभचर जीव है। दर्शनोपयोगसे सहित जीव उत्कृष्ट स्थितिको नहीं वांघते है, किन्तु झानोपयोग युक्त जीव ही उसे यांधते है, इस यातके जतलानेके लिये 'साकार' पदका निर्देश किया गया है। सोया हुआ जीव उत्कृष्ट स्थितिको नहीं वांघता है, किन्तु जागृत जीव ही

९ ताप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिषु 'समाहिय' इति पाठ । ९ प्रतिषु '- सटस्स', ताप्रतो 'सद (इ) स्म' इति पाठ । ३ ताप्रतिपाठोऽयम् । अ-काप्रन्यो ' जलचररा सीह-', आप्रतो ' जलचररामि मीह-' इति पाठ ।

चेव बंधिद ति जाणावणहं जागारग्गहणं कदं । सुदोवजोगजुत्तो चेव उक्कस्सिहिदिं बंधिद, ण मिदउवजोगजुत्तो ति जाणावणहं सुदोवजोगजुत्तस्से ति भणिदं ।

उक्किस्सियाए हिदीए बंधपाओग्गसंकिलेसहाणाणि असंखेडजलोगमेत्ताणि अश्यि ।
तत्थ चिरमसंकिलेसहाणेण उक्करसिहिदिं बंधिद ति जाणावण इं उक्करसिहिदीए उक्करसिहिदिसिकिलेसे वहमाणस्से ति भणिदं । उक्करसिहिदिबंधपाओग्गसेससंकिलेसहाणेहि उक्करसिहिदिबंधस्स पिडिसेहे पत्ते तेहि वि बंधिद ति जाणावण इईसिमिज्झमपिरणामस्से ति उत्तं । अधवा, उक्करसिहिदिबंधपाओग्गअसंखेडजलोगमेत्तसंकिलेसहाणाणि पिलदोवमस्स असंखेडजिद्मागमेत्तखंडाणि कादूण तत्थ चिरमखंडस्स उक्करसिहिदिबंधपाओग्गअसंखेडनलोगमेत्तसंकिलेसहाणाणि पिलदोवमस्स असंखेडजिद्मागमेत्तखंडाणि कादूण तत्थ चिरमखंडस्स उक्करसिहिदिबंधपिडिसेहे पत्ते वहमाणस्स उक्करसिहिदिबंधो होदि । सेसदुचिरमादिखंडिह उक्करसिहिदिबंधपिडिसेहे पत्ते तिहि वि उक्करसिहिदिबंधो होदि ति जाणावणहमीसिमिज्झिमपिरणामस्से ।ति उत्तं । एवं-विहेण जीवेण णाणावरणीयस्स तीसंसागरोवमकोडाकोडिहिदिबंधे पबद्धे तस्स णाणावरणीय-वेयणा कालदे। उक्करसा ।

### तब्बिदिरित्तमणुक्कस्सा ॥ ९ ॥

उसे बांधता है, इस बातके झापनार्थ 'जागृत 'पदका ग्रहण किया है। श्रुतोपयोग युक्त जीव ही उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है, न कि मितउपयोग युक्त जीव, इस बातके झापनार्थ 'श्रुतोपयोग युक्त जीवके 'ऐसा कहा है।

उत्कृष्ट स्थितिके वन्ध योग्य संबलेशस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। उनमें अन्तिम संक्लेशस्थानके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिको वाधता है, इस बातके श्रापनार्थ ' उत्कृप स्थितिके बन्ध योग्य उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेशों वर्तमान ' ऐसा कहा है । अब इससे उत्रुष्ट स्थितिके बन्ध योग्य शेष सवलेशस्थानीके द्वारा स्थितिके वन्धका निषेध प्राप्त होनेपर उक्त स्थितिको वांधता है, इस वातको जतलानेके लिये 'बुछ मध्यम परिणामींसे युक्त जीवके ' ऐसा कहा गया है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य असंख्यात लोक प्रमाण संक्लेशस्थानींके पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र खण्ड करके उनमें नाम उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश है। इस अन्तिम खण्डमें अन्तिम खण्डका रहनेवाले जीवके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होता है। अब इससे शेष द्विचरम आदिक खण्डोंके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिके वन्धका प्रतिपेध प्राप्त होनेपर उनसे भी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध होता है, इस वातके झापनार्थ 'कुछ मध्यम परिणामोंसे युक्त जीवके' ऐसा कहा है। उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट जीवके द्वारा शानावरणीयके तीस कोड़ा-कोड़ि सागरोपम प्रमाण स्थितिवन्धके वांधनेपर उसके ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है।

उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है ॥ ९ ॥

१ प्रातिषु ' उवकस्सपु द्विदिसिफलेसे ' इति पाठः ।

उससे व्यतिरिक्त अर्थात् उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे भिन्न अनुत्कृष्ट स्थितिवेदना होती है, यह स्त्रका अर्थ है। वह चूंकि अनेक प्रकारकी है, अत उसके स्वामी भी अनेक प्रकारके हैं। उनकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—तीन हजार वर्ष आयाधा करके तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम मात्र स्थितिके वांधनेपर उत्कृष्ट स्थिति होती है। फिर अन्य जीवके द्वारा एक समय कम तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण स्थितिके बांधनेपर प्रथम अनुत्कृष्ट स्थान होता है। यहांपर उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण संदिष्टिमें दो सो चालीस (२४०) अंक है। अनुत्कृष्ट उन्कृष्ट स्थितिका प्रमाण दो सो उनतालीस (२६९) अंक है। उससे अन्य जीवके द्वारा दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिके वांधनेपर दितीय अनुत्कृष्ट स्थान होता है। उसका प्रमाण यह है—२३८। इस क्रमसे आवाधाकाण्डकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिके वांधनेपर अन्य अनुत्कृष्ट स्थान होता है। यहां आवाधाकाण्डकका प्रमाण तीस अंक (३०) है। इसको उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटा देनेपर वहांका स्थितिवन्घस्थान इतना होता है—२४०-३०=६१०।

अव उत्हृष्ट आराधा एक समय कम हो जाती है, क्यांकि, आवाधाके अन्तिम समयमें प्रथम निपेक निर्जाण हो चुका है। संदृष्टिमें उत्हृष्ट आवाधाका प्रमाण आठ (८) है। पश्चात् एक समय अधिक आवाधाकाण्डकसे हीन उत्हृष्ट स्थितिके बांधनेपर वह अन्य अद्युत्हृष्ट स्थानविकत्प होता है — २४० - (२० + १) = २०९। इस क्रमसे दो आवाधाकाण्डकोंसे हीन उत्हृष्ट स्थितिके बांधनेपर वह अन्य अनुत्कृष्ट स्थिति- विकल्प होता है — २४० - ६० = १८०। इस प्रकार इसी क्रमसे एक समय कम दो

शतिषु 'वधवदिग्रिचो शति पाठ !

एवमेदेण कमेण समऊण-विसमऊणादिकमेण णिरंतरहाणाणि उप्पोदद्व्वाणि जाव सम-ऊणाबाहकंदयव्मिहियधुविहिदि चि । तिस्से पमाणं सही | ६० | । एदम्हादो समऊण-वि-समऊणादिकमेण बंधाविय ओदोरदव्वं जाव सव्विवसुद्धसिण्णपंचिदियधुविहिदि चि । पुणो धुविहिदि बधमाणस्स अण्णो अपुणस्तिहि दिवयप्पो होदि । एत्थ धुविहिदिपमाण-मेक्कतींस | ३१ | ।

संपिह एदिस्से हेडा सिण्णपिचिदिएस डिदिबंधडाणाणि ठन्मंति । कुदो १ सन्व विसुद्धेण सिल्णपिचिदियपज्जत्तेण बद्धजहण्णडिदीए जहण्णडिदिसंतसमाणाए धुविहिदि ति गहणादो । तदो पिचिदिएस डिदिबंधडाणाणि एत्याणि चेव ठन्मंति ।

संपिह एदिस्से हेडा वंधं मोतूण डिरिसंत घरिय एइंदिस डिदिसंतडाणपह्नवणं कस्सामो । एत्थ संदिडी —

धुविहिदि ति एक्कतीस <u>१२१</u>, एगिहिदिखंडे ति संदिहीए चतारि <u>। ४।,</u> उक्कीरणकाले। चत्तारि <u>। ४।</u> एवं हविय हिदिहाणुप्पत्तिं भणिस्सामो । तं जहा—

एगा तसजीवो समऊणुक्कीरणद्धाए अहियधुविहिदसंतकम्मेण एइंदिएसु एविहो ।

समय कम इत्यादि क्रमसे एक समय कम आवाघाकाण्डकसे अधिक ध्रुवस्थित तक निरन्तर स्थानोंको उत्पन्न कराना चाहिये। उसका प्रमाण साठ (३०-१=२९,३ +२९=६०) है। इसमेंसे एक समय कम दो समय कम इत्यादि क्रमसे बन्ध कराकर सर्वविशुद्ध संज्ञी पंचेन्द्रियकी ध्रुवस्थिति तक उतारना चाहिये। पश्चात् ध्रुवस्थितिको वांधनेवाले जीवका अन्य अपुनरुक्त स्थितिविकल्प होता है। यहां ध्रुवस्थितिका प्रमाण इकतीस (३१) है।

अव इसके नीचेके स्थितिबन्धस्थान संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें पाये जाते हैं, क्योंकि, सर्वविशुद्ध संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके द्वारा वांधी गई जवन्य स्थितिसत्त्व समान जवन्य स्थितिको ध्रवस्थिति रूपसे ग्रहण किया गया है। इसिलये पंचेन्द्रियोंमें स्थितिवन्धस्थान इतने ही पाये जाते हैं।

अव इसके नीचे वन्धको छोड़कर स्थितिसत्त्वका घात करके एकेन्द्रियोंमें स्थितिसत्त्वस्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं। यहां संदृष्टि (मूटमें देखिये)। संदृष्टिमें ध्रविधितका प्रमाण ३१, एक स्थितिकाण्डकका प्रमाण ४, और उत्कीरणकालका प्रमाण ४ है। इस प्रकार स्थापित करके स्थितिस्थानोंकी उत्पत्तिको कहते हैं। यथा—

एक त्रस जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक ध्रुवस्थितिसस्व

पुणो विदिशे जीवे। समऊणुक्कीरणद्धाए अहियसमयाहियधुविहिदीए सह एइंदिएसु उववण्णो। तदिशे जीवे। समऊणुक्कीरणद्धाए अहियदुसमयाहियधुविहिदीए सह एइंदिएसु उववण्णो। पुणो चउत्थो जीवे। समऊणुक्कीरणद्धाए अहियतिसमयाहियधुविहिदीए सह एइंदिएसु उववण्णो। पुणो अण्णो जीवे। समऊणुक्कीरणद्धाए चदुसमयाहियधुविहिदीए च एइंदिएसु उववण्णो। एवं समऊणुक्कीरणद्धाए एगेगसमयाहियधुविहिदीए च ताव उप्पोदे-द्वं जाव समऊणुक्कीरणद्धाए एगसगलिहिदिखंडएण च अब्भिहियधुविहिदीए एइंदिएसु पविही। ति। एवं पलिदोवमस्स असखंडजिद्मागमेत्तजीवा एगसमएण एइंदिएसु पविसिद्वा।

पुणो एदेसु रूवाहियहिदिकंदयमेत्तजीवेसु हिदिचादं करेमाणेसु धुवहिदीए हेहा हिदिसंतहाणुप्पनीए भण्णमाणाए समऊणुक्कीरणद्धाए अहियधुवहिदीए सह एइंदिएसु उप्पण्णेण पढमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदं हिदिसंतहाणं पुणरुत्त, धुविहदीए उवीर समुप्पत्तीदो । पुणो बिदियफालिपदिदसमए चेव उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तं चेव । एवं णेद्वं जाव हिदिखंडयचरिमफालि-मपादिय उक्कीरणद्धाए चिरमसमयं घेरदृण हिदो ति । पुणो एदमेवं चेव हिवय समऊणु-

पकेन्द्रियोंमं प्रविष्ट हुआ। फिर दूसरा जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक धार एक समयसे अधिक ध्रविश्वित साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। उससे अन्य तीसरा जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक और दो समयोंसे अधिक ध्रविश्वित साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पुन चतुर्थ जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक ध्रविश्वित साथ एकेद्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पुनः अन्य जीव एक समय कम उत्कीरणकाल और चार समय अधिक ध्रविश्वित साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एक समय अधिक ध्रविश्वित साथ एक समय कम उत्कीरणकाल और एक समय कम उत्कीरणकाल और एक एक समय अधिक ध्रविश्वित साथ एक समय कम उत्कीरणकाल और एक समय कमय अधिक ध्रविश्वित साथ एक समय कम उत्कीरणकाल और एक समय कमय अधिक ध्रविश्वित साथ एक समय कम उत्कीरणकाल और एक समय कमय अधिक ध्रविश्वित साथ एक समय कम उत्कीरणकाल और एक समय कराना चाहिये। इस प्रकार प्रविश्वित साथ एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट होने तक उत्पन्न कराना चाहिये। इस प्रकार प्रविष्यात असंख्यात वें भाग मान्न जीवोंको एक समयसे एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट कराना चाहिये।

पुन एक अधिक स्थितिकाण्डक मात्र इन जीवांके द्वारा स्थितिघात करते रहनेपर ध्रुवस्थितिके नीचे स्थितिसत्त्वस्थानोंकी उत्पत्तिका कथन करते समय एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एकिन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए जीवके हारा प्रथम फालिके पतित कराये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह स्थितिसत्त्वस्थान पुनरक्त है, क्योंकि, उसकी ध्रुवस्थितिके ऊपर उत्पत्ति है। पुनः हितीय फालिके पतित होनेके समयमें ही उत्कीरणकालका हितीय समय गलता है। यह भी स्थान पुनरक्त ही है। इस प्रकार स्थितिकाण्डक्की अन्तिम फालिको पतित न कराकर उत्कीरणकालके अन्तिम समयको लेकर स्थित जीव तक ले जाना चाहिये।

९ प्रतिपु ' एद ' इति पाट । २ प्रतिपु ' एवमेव ' इति पाट ।

क्कीरणद्धाए सगलेगिहिदिखंडएण च अहियधुविहिदीए एइंदिएसु उप्पण्णजीवेण पढमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमें गलदि । एदं हिदिसंतहाणं पुणरुत्तं होदि, धुविहिदीदों अहियत्तादो । बिदियफालिपिदिदसमए चेव उक्कीरणद्धाए बिदियसमें गलदि । एदं पि हाणं पुणरुत्तं चेव । तदियफालिपिदिदसमए उक्कीरणद्धाए तदियसमें गलदि । हिदि-संतहाणं पुणरुत्तं होदि । एवं णेदव्य जाव अंते।मुहुत्तंमेत्तिहिदिउक्कीरणसमयाण दुचिरम-समें ति । पुणे। हिदिउक्कीरणकालचिरमसमए गलिदे पढमहिदिखंडयस्स चिरमफाली पदि । एदमपुणरुत्तहाणं होदि, धुविहिदं पेक्खिदूण समऊणहाणादो ।

पुणो समऊणुक्कीरणद्वाएं समऊणिहिदिखंडएण च अहियधुविहिदीए सह एइंदिएसु उप्पण्णजीवेण पढमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एद हाणं पुणरुत्तं होदि । विदियफालीए सह उक्कीरणद्धाए विदियसमए गलिदे वि पुणरुत्तहाणं होदि । तदियफालीए सह उक्कीरणद्धाए तदियसमए गलिदे वि पुणरुत्तहाणं होदि । एव णदच्वं जाव समऊणुक्कीरणद्धामेत्तफालीओ पदिदाओं ति ।

पुणो हिदिकंडयचरिमफालीए पिददाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलिद । एदम-पुणक्त्तहाण होदि । कुदो १ हिदिकंदयचिरमफालीए पिददाए सेसिहिदिसंतं समऊणधुव-

फिर इसको इसी प्रकार ही स्थापित करके एक समय कम उत्कीरणकाल और सम्पूर्ण एक रिथितिव। एडकसे अधिक ध्रुविस्थितिके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फालिको पितत करानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह रिथितिसत्त्वरथान पुनरक्त है, क्योंकि, वह ध्रुविस्थितिसे अधिक है। द्वितीय फालिके पितत होनेके समयमें ही उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी स्थान पुनरक्त ही है। तृतीय फालिके पितत होनेके समयमें उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। इस प्रकार अन्तर्मुद्धर्त मात्र स्थितिके उत्कीरणकालके समयोंमें द्विचरम समय तक ले जाना चाहिये। पश्चात् स्थितिउत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनेपर प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि पितत हो चुकती है। यह अपुनरक्त स्थान है, क्योंकि, ध्रुविस्थितिकी अपेक्षा यह स्थान एक समय कम है।

पुनः एक समय कम उत्कीरणकालसे और एक समय कम स्थितिकाण्डकसे अधिक ध्रवस्थितिके साथ उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फालिके पित करानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह स्थान पुनरक्त है। द्वितीय फालिके साथ उत्कीरणकालके दितीय समयके गलनेपर भी पुनरक्त स्थान होता है। तृतीय फालिके साथ उत्कीरणकालके तृतीय समयके गलनेपर भी पुनरक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल मात्र फालियोंके पितत होने तक ले जाना चाहिये।

तत्पश्चात् स्थितिकाण्डवकी अन्तिम फालिके पतित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतित होनेपर शेप स्थितिसत्त्व एक समय कम ध्रुवस्थिति प्रमाण होकर फिर डिदिमेत्तं होट्ण पुणो उक्कीरणद्धाए चरिमसमए गिटदे उवगयदुसमऊणधुविहिदित्तादों।

पुणो तिदयजीवेण समऊणुक्कीरणद्धाए दुरूऊणिइदिकदएण च अन्मिह्यधुविहिदिसंतकिम्मएण पहमिहिदिकंदयस्स पटमफालीए अविणिदाए उक्कीरणद्धाए पहमसमओ गलिद । एमो अणुक्कस्सिहिदिवियाणो पुणरत्तो होदि । पुणो तेणेव विदियफालीए अविणिदाए हिदिखडयउक्कीरणद्धाए विदियसग्ओ गलिद । एद ] हिदिहाणं पुणरत्तं होदि । तेणेव जीवेण पुणो तरसेव हिदिखडगस्स तिदयफालीए अविणिदाए उक्कीरणद्धाए तिदयसमओ गलिद । एवमेदेण कमेण समऊणुक्कीरणद्धामत्तसम्पस्स गलिदेसु तेतियमेत्ताओ चेव फालीओ पदित पुणरुत्तद्दाणाणि च उपाउजीत । पुणो एदेणेव जीवेण पहमिहिदिखंडयस्स चिरमुक्कीरण-समएण यह चिरमफालीए अविणदाए अपुणरुत्तद्दाणं होदि । कुदे। १ सेसिहिदिसंतकम्मस्स ति-रूवृण्युविहिदिपमाणत्तदंमणादो ।

पुणो चउत्थजीवेण समऊणुक्कीरणद्वाए तिरू ऊणिहिदिखंडएण अहियधुविहिदि-संतक्मिएण पढमिहिदिखडयस्स पढमफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलिद, पुणरुत्तिहिदिहाणमुप्पज्जिदि । पुणो तेणव तस्स विदियफालीए अविणदाए उक्कीरण-द्धाए तिद्यसमओ गलिदे । एदं पि हाणं पुणरुत्तमेव । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तपुणरुत्त-

उत्वीरणवालो अन्तिम समयंक गल जानेपर दो समय कम ध्रवस्थिति पायी जाती है।
 पुन. एक कमय वम उत्कीरणकाल और दो रूप कम स्थितिकाण्डकसे अधिक
ध्रवस्थितिसस्य संयुक्त तृतीय जीवके द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डक सम्बन्धी प्रथम फालिके
अलग करनेपर उत्कीरणवालका प्रथम समय गलता है। यह अनुत्कृष्ट स्थितिविकल्प
पुनरक्त ह। पश्चात् उसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके अलग करनेपर स्थितिकाण्डकउत्कीरणवालका द्वितीय समय गलता है। यह स्थितिस्थान पुनरक्त है। उक्त
जीवके द्वारा फिरमें उमी स्थितिकाण्डककी तीसरी फालिक अलग विये जानेपर
उत्भीरणकालका तीमरा समय गलता है। इस प्रकार इस क्रमसे एक समय कम
उत्भीरणकाल प्रमाण समयोक गल जानेपर उतनी ही फालियां पतित होती है और
पुनरक्त स्थान उत्पन्न होते है। पश्चात् इसी जीवके द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डकके
अन्तिम समयक साथ अन्तिम फालिक अलग किये जानेपर अपुनरक्त स्थान होता
है, प्रयोक्ति, रोप स्थितिमस्य तीन स्र्यांस हीन ध्रवस्थिति प्रमाण देखा जाता है।

पुन चतुर्थ जीवंक द्वारा एक सम्य कम उत्कीरणकाल से थौर तीन समय कम स्थितिवाण्डक अधिक ध्रवस्थितिसस्यकर्मिक होकर प्रथम स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग तिये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है और पुनरक स्थितिस्थान उत्पन्न होता है। प्रधात उसी जीवंके द्वारा उक्त स्थितिकाण्डककी हिनीय फालिके अलग तिये जानेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी स्थान पुनरक्त ही है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरक हाणेसु उपण्णेसु पुणा पढमिहिदिकंदयरस चिरमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गठिद । ताघे अपुण्रुत्तहाणमुप्पञ्जिद । कुदो ? घादिदसेसिहिदिसंतकम्मस्स चदुस्वृण्धुविहिदिपमाण्तुवरुंभादो । एवमेदेण कमेण हिदिखंडयमत्तअपुण्रुत्तहाणाणि उप्पादिय
पुणो उक्कीरणदाए चिरमसमएण सह चिरमफाठिं धेरदूण हिदजीवेण चिरमफाठीए अवणिदाए अण्णमपुण्रुत्तहाणं होदि । कुदो ? घादिदसंसिहिदिसंतकम्मस्स रूविहियहिदिखंडएण्णुधुविहिदिपमाण्त्तदंसणादो । एवं कदे रूविह्यिहिद्खंडयमत्ताणि चेव अपुण्रुत्तहाणाणि
रुद्धाणि हवंति । घादिदसंससञ्बजहण्णहिदिसंतकम्मं पेविखदूण पढमिहिदिखंडयं घादिय
हिवदसेसुक्कस्सिहिदिसंतकम्मं हिदिकंदयमेत्तेण अहियं होदि । पुणो एवं हिदिसंतकम्महाणाणं बिदियहिदिकंदयमस्सिद्ण अपुण्रुत्तहाणुप्पत्ति वत्तहस्सामा । त जहा— एगेगसमउत्तरकमेण हिदिसंतं धरेदूण हिदस्त्वाहियकंदयमत्तजीवेसु सञ्वजहण्णिहिदिसंतकिम्मएण बिदियहिदिखंडयस्स पढमफाठीए अविषदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गरुदि ।
ताधे अपुण्रुत्तहाणं उप्पञ्जिद, पुव्विल्रहिदिसंतकम्मादो एदस्स हिदिसंतकम्मस्स समऊण्त्तदंसणादो । पुणो एदेणेव बिदियफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए बिदियसमओ
गरुदि । एदं पि अपुण्रुत्तहाण होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तफाठीओ पादिय स्म-

स्थानोंके उत्पन्न होनेपर पुन प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। तब अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, उस समय घातनेसे शेष रहा स्थितिसन्तकर्म चार रूपोंसे कम ध्रुविश्वित प्रमाण पाया जाता है। इस प्रकार इस क्रमसे स्थितिकाण्डक प्रमाण अपुनरुक्त स्थानोंको उत्पन्न कराके पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके साथ अन्तिम फालिको लेकर स्थित जीवके द्वारा अन्तिम फालिको अलग किये जानेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, घातनेसे शेष रहा स्थितिसन्तकर्म एक अधिक स्थितिकाण्डकसे हीन ध्रुविस्थिति प्रमाण देखा जाता है। ऐसा करनेपर एक अधिक स्थितिकाण्डकके वरावर ही अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होते हैं। घातनेसे शेष रहे समस्त जवन्य स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करके स्थापित किया हुआ शेप उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म स्थितिकाण्डक मात्रसे अधिक होता है।

अव इस प्रकारसे स्थितिसत्कर्मस्थानों के द्वितीय स्थितिकाण्डकका आश्रय करके अ पुनरक्त स्थानों की उत्पित्तकों कहते हैं। यथा-एक एक समयकी अधिकताके क्रमसे स्थिति सत्वकों लेकर स्थित एक अधिक स्थितिकाण्डक मात्र जीवों में सर्वज्ञ प्रत्यस्थितिसत्कि मिंक जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। उस समय अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है, क्यों कि, पूर्वके स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा यह स्थितिसत्कर्म एक समय कम देखा जाता है। फिर इसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल

ताप्रतानत प्राक् ' एव समऊणुवकीरणद्धामेत्तद्वाण होदि ' इत्यधिक पाठ ।
 १ ৭–१३

ऊणुक्कीरणद्धामेत्ताणि चेव अपुणस्तहाणाणि उप्पादेदव्वाणि । पुणो उक्कीरणद्धाए चिरम् समएण विदियिहिदिखंडयचरिमफालि धरेदूण हिदं जीवमेवं चेव हिवय पुणो एदेसु जीवेसु सच्चुक्कस्सिहिदिसंतकम्मिएण विदियिहिदिखडयस्स पढमफालीए अवणिदाए पढमसमओ गलिद्दे । एदं ठाणं पुणस्तं होदि । विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलिद्दे । एदं पि पुणस्तमेव । एवं समऊणुक्कीरणद्धामत्तफालीओ जाव पदंति ताव पुणस्ता,ण चेव हाणाणि उप्पड्जंति । पुणो एदेणेव विदियिहिदिखंडयस्स चिरम्फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलिद्दे । एदमपुणस्तहाणं होदि । कुदे। १ पुच्वं ठिवदूणागदिहिदिसंतकम्मं पेक्खिद्ण एदस्स हिदिसंतकम्मस्स समऊणत्तदंसणादे। पुणो एदम्हादे। विदियजीवेण विदियहिदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलिद्दे । एदं पुणस्तहाणं होदि । विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलिद्दे । एदं पुणस्तहाणं होदि । विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलिद्दे । एदं पि पुणस्तमेव । एवं समऊणुक्कीरणद्धा-मेत्तफालीसु पदमाणियासुँ पुणस्ताणि चेव हाणाणि उप्पंति । पुणो एदेणेव विदियहिदग्रडयस्म चिरमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलिदे । एवं

प्रमाण फालियों को अलग करके एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण ही अपुनरमत स्थानों को उत्पन्न वराना चाहिये। प्रश्नात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयमें हितीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको लेकर स्थित जीवको इसी प्रकार स्थापित करके फिर रन जीवों में से सर्वोत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मिक जीवके हारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिक अलग किये जानेपर प्रथम समय गलता है। यह स्थान पुनरकत है। हितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका हितीय समय गलता है। यह भी स्थान पुनरकत ही है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां जय तक अलग होती हैं तव तक पुनरकत ही स्थान उत्पन्न होते हैं। फिर इसी जीवके हरा हितीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरकत स्थान है, प्रयोक्ति, पहिले स्थापित करके आये हुए स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा यह स्थिति-सत्कर्म एक समय कम देखा जाता है।

तत्पधात् इस जीवकी अपेक्षा हिनीय जीवके हारा हिनीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिक अलग क्षिये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरक्त स्थान होना है। हिनीय फालिके विघटित किय जानेपर उत्कीरणकालका हिनीय समय गलना है। यह भी म्थान पुनरक्त ही है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियोंके अलग होने तक पुनरक्त ही म्थान उत्पन्न होते है। पश्चान् इसी जीवक हारा हिनीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिक अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। इस प्रकार अन्तिम समयके

<sup>🤈</sup> प्रतिषु ' प्रमित्तियाम ' दीन पारः ।

[चरिमसमए] गिलंदे एदमपुणरुत्तहाणं होदि, चरिमफालीए पादिदाए पुन्विल्लजीविहिदिसंतेण सेसिहिदिसंतं समाणं' होदूण पुणो उक्कीरणद्धाए चरिमसमए गिलंदे तत्तो समऊणं होदि त्ति। एदमत्थपदं उविर सन्वत्थ वत्तन्व।

पुणो तत्तो तिदयजीवेण विदियद्विदिखंडयस्स पढमफाठीए अविणदाए उक्कीरण-द्वाए पढमसमओ गठिद । गिठेदे पुणरुत्तहाणं होदि । विदियफाठीए अविणदाए उक्की-रणद्वाए विदियसमओ गठिद । एदं भि पुणरुत्तहाणं होदि । पुणो तिदयफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्वाए तिदयसमओ गठिद । एदं भि पुणरुत्तहाण होदि । एव समऊणुक्की-णद्वामेत्तफाठीओ जाव पदंति ताव पुणरुत्तहाणाणि चेव उपपन्जंति । पुणो एदेणेव चिरमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्वाए चिरमसमओ गठिद । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । कुदो १ चिरमफाठीए पदिदाए पुन्विल्ठिहिदसंतकम्मेण सिरसत्तं पत्तस्स सेसिहिदिसंतकम्मर्सं उक्कीरणद्वाए चिरमसमयगठणेण समऊणत्तंदसणादे। ।

पुणो तत्तो चउत्थजीवेण बिदियिहिदिकंदयस्स पढमफाठीए अविणदाए उक्कीरण-द्धाए पढमसमओ गठिद । विदियफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए [ विदियसमओ गठिद । पुणो तिदयफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए] तिदयसमओ गठिद । एदं पि पुणकृत्तहाणं होदि ।

गलनेपर यह अपुनरक्त स्थान होता है, क्योंकि, अन्तिम फालिके अलग होनेपर पूर्वोक्त जीवके स्थितिसन्त्रसे शेप स्थितिसन्त्व समान हो करके पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनेपर उससे एक समय कम हो जाता है। यह अर्थपद आगे सब जगह कहना चाहिये।

तत्पश्चात् उससे तीसरे जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। उसके गलनेपर पुनस्त स्थान होता है। द्वितीय फालिके नप्ट होनेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनस्त स्थान है। किर तृतीय फालिके नप्ट होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनस्त स्थान है। इस प्रकार जब तक एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां पितत होती हैं तब तक पुनस्त स्थान ही उत्पन्न होते हैं। पश्चात् इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरण-कालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनस्त स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके पितत होनेपर पहिले जीवके स्थितिसत्कर्म समानताको प्राप्त हुआ द्वीप स्थितिसत्कर्म उत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनेसे एक समय कम देखा जाना है।

पुन उससे चतुर्थ जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका विद्वितीय समय गलता है। प्रश्चात् नृतीय फालिके विघटित

२ प्रतियु 'संमोद्वीदसतसमाण ' इति पाठ । २ प्रतियु 'सिरमचं 📉 पि तस्सेसिद्विदिसंतरम्मस्स '। ताप्रतौ 'सीरसचं पचमद्विदसतकम्मस्स ' इति पाठ ।

एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तफालीओ जाव पदंति ताव पुणरुत्ताणि चेव हाणाणि उप्पर्जित । पुणो चिरमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलिद । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । कुरो १ चिरमफालीए अवणिदाए पुव्विल्लिहिदिसंतकम्मेण सिरसत्तमुवगयस्स सिसिहिदिसंतकम्मस्स उक्कीरणद्धाचिरमसमयगलणेण समऊणत्तदंसणादो । एवमेदेण क्रमेण हिदिकंदयमेत्ताणि समऊणुक्कीरणद्धाए अहियाणि अपुणरुत्तिहिदिसंतहाणाणि उप्पाइय पुणो पच्छा पुव्विल्लहिवद्जीवादो अपुणरुत्तहाणुप्पत्ती वत्तव्वा । तं जहा — तेण पुव्विणरुद्धजीवेण चिरमफालीए अवणिदाए चिरमसमओ गलिद । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । कुरो १ चिरमफालीए पदिदाए पुव्विल्लिहिदिसंतकम्मेण सिरसत्तमुवगयस्स हिदिसंतकम्मसस अधिहिदिगलणेण समऊणत्तदंसणादो । एवं विदियपिरवाडी गदा ।

संपिह तिदयपिरवार्डि वत्तइस्सामे। । तं जहा— एदेसु रूवाहियद्विदंकंदयमेत-जीवेसु सन्वजहण्णद्विदिसंतकिम्मएण तिदयद्विद्विदंव्यस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्की-रणद्वाए पढमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि, अधिद्विदगलेण पुन्विल्लिद्विदिं पड्ज्च समऊणत्तदंसणादो । चिरमफालि मोत्तूण सेसफालीहितो णापुणरुत्तद्वाणं उप्पज्जिद,

किये जानेपर उत्कीरणकालका ] नृतीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां जब तक पतित होती हैं तब तक पुनरक स्थान ही उत्पन्न होते हैं। पश्चात् अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान होता है, क्योंकि, अन्तिम फालिके विचटित होनेपर पूर्व स्थितिसत्कर्मसे समानताको प्राप्त हुआ होप स्थितिसत्कर्म उत्कीरणकाल सम्बन्धी अन्तिम समयके गलनेसे एक समय कम देखा जाता है। इस प्रकार इस कमसे स्थितिकाण्डक प्रमाण च एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक अपुनरक स्थितिसत्त्वस्थानोंको उत्पन्न कराकर फिर पश्चात् पहिले स्थापित जीवकी अपेक्षा अपुनरक स्थानोंकी उत्पन्न कही जाती है। यथा— उक्त विचक्षित पूर्व जीवके हारा अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके विघटित होनेपर पहिलेके स्थितिसत्कर्मसे समानताको प्राप्त हुआ स्थितिसत्कर्म अध स्थितिके गलनेसे एक समय देखा जाता है। इस प्रकार हितीय परिपारी समाप्त हुई।

शय मृतीय परिपाटीको कहते हैं। यथा— इन एक अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण जीवोंमेंसे सर्वज्ञघन्यस्थितिसरकर्मिक जीवके हारा मृतीय स्थितिकाण्डककी प्रधम फालिक विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह अपुनदक्त स्थान है, फ्योंकि, अध स्थितिक गलनेसे पूर्वीक स्थितिकी अपेक्षा यह स्थिति एक समय कम देग्बी जाती है। अन्तिम फालिको छोड़ दोप फालियोंसे अपुनकक

द नामती 'संसदार्वाहितो एम पुनादत्तहाम ', तामती 'सेमलार्वाहिता म पुणवत्तहाम ' इति पाट ।

तत्थ हिदीणमायामस्स घादाभावादो । पुणो तेणेव बिदियफाठीए अवणिदाए उक्कीरण-द्धाए विदियसमओ गठदि । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । तदियफाठीए अवणिदाए उक्की-रणद्धाए तदियसमओ गठदि । एदं अपुणरुत्तहाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्ताणि चेव हाणाणि अपुणरुत्ताणि उप्पादेदव्वाणि ।

पुणो उक्कीरणद्धाचिरमसमएण हिदिकंदयचिरमफाठिं तथा चेव हिवय पुणो एदेसु अप्पिदजीवेसु सन्वुक्करसिहिदिसतकाम्मयजीवेण तिदयिहिदिकंदयपढमफाठीए अविणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गठिद । एदं पुणरुत्तहाणं होदि । विदियफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गठिद । एदं पि पुणरुत्तहाणं । तिदयफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गठिद । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्ताणि पुणरुत्तहाणाणि गच्छंति । पुणो तिदयिहिदिखंडयस्स चिरम-फाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गठिद । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । कुरे। १ चिरमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गठिद । एदमपुणरुत्तहाणं होदि । कुरे। १ चिरमफाठीए अविणदाए सेसहिदिसतकम्मस्स पुच्चिव्छिहिदसतकम्मण सिरसत्तं पत्तस्स अधिहिदिगठणेणं समऊणत्तदंसणादे। ।

पुणो एदम्हादो विदियजीवेण तिदयिद्विदिखडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्की-

स्थान नहीं उत्पन्न होता, पर्योकि, उनमें स्थितियोंके आयामका घात सम्भव नहीं है। पश्चात् उसी जीवेक द्वारा द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह अपुनरक्त स्थान है। तृतीय फालिके अलग होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह अपुनरक स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण ही अपुनरक स्थानीको उत्पन्न कराना चाहिये।

अय उत्कीरणकालके अन्तिम समयमें स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको उसी प्रकार स्थापित करके फिर इन विविधित जीवोंमें से सर्वोत्छष्टिस्थितिसत्कर्मिक जीवके हारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिक विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरुक्त स्थान है। हितीय फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका हितीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। वृतीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकालके यरावर पुनरुक्त स्थान जाते है। प्रधान तृतीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिक विघटित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, प्रयोंकि, अन्तिम फालिके विघटित होनेपर रोप स्थितिसन्कर्म पूर्वके स्थितिसन्कर्म समानताको प्राप्त स्थितिसन्कर्म अधानिक का स्थान होनेपर रोप स्थितिसन्कर्म युवके स्थितिसन्कर्म समानताको प्राप्त स्थितिसन्कर्म अधानिक का स्थितिक गलनेसे एक समय कम देखा जाता है।

तत्पद्यान् इससे दुमरे जीवेके हारा तृतीय स्थितिकाण्टककी प्रथम फालिके

र प्रतिपु 'अविद्विवन्येन ' रवि पाठ ।

रणद्वाए [पटमसमओ गलदि । एदं पुणरुत्तहाण होदि । विदियफालीए अविणदाए उक्कीरणद्वाए ] विदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । तिद्यफालीए अविणदाए उक्कीरणद्वाए तिद्यसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । एवं समऊ- णुक्कीरणद्वामेत्तेसु पुणरुत्तहाणेसु । पुणे। एदेणेव तिद्यिहिद्वंडयस्स चीरमफालीए अविष्वाए उक्कीरणद्वाए चीरमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तहाणं होदि ।

पुणो तिदयजीवेण तिदयिहिदिखंडयस्स पढमफाठीए अविणदाए उक्कीरणदाए पढमसमओ गठिद । एद पुणरुत्तहाणं होदि । पुणो विदियफाठीए अविणदाए उक्कीरण-दाए विदियसमओ गठिद । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । एदंणव तिदयफाठीए अविणदाए उक्कीरणदाए उक्कीरणदाए तिदयसमओ गठिद । एदं पि पुणरुत्तं होदि । एवं समऊणुक्कीरणदानेमेत्तस पुणरुत्तहाणेसु गदेसु तदो तिदयकंदयचिरमफाठीए अविणदाए उक्कीरणदाए चिरमसमओ गठिद । एदमगुणरुत्तहाणं होदि । कारणं सुगमं ।

पुणो चउत्यजीवेण तिद्यिद्विदिखडयस्स पढमफालीए [अविणदाए] पढमममओ गलि । एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि । विदियफालीए अविणदाए उक्कीरणद्वाए विदियसमओ गलि । एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि । तिदयफालीए अविणदाए उक्कीरणद्वाए तिद्यसमओ गलि । एदं

अलग किये जानेपर उत्कीरणकाल का [प्रथम समय गलता है। यह पुनरक्त स्थान है। हिनीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका ] हिनीय समय गलता है। यह भी पुनरक्त स्थान है। नृतीय फालिके अलग होनेपर उन्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। यही कम एक समय कम उत्कीरण काल प्रमाण पुनरक स्थानोंम चाल् रहता है। प्रश्चात् इनी जीवके हारा तृतीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान है।

पुनः तृतीय जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरक्त स्थान है। पद्मात् द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। इसी जीवक द्वारा तृतीय फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरक स्थानोंके वीतनेपर फिर तृतीय रिधितकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर उन्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक स्थान है। इसका कारण सुगन है।

तत्प्रधात् चतुर्य जीवके छारा तृतीय रिथितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उन्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरक स्थान है। छितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरण-कालका दितीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। तृतीय फालिके पि' पुणरुत्तद्वाणं होदि । एवं ताव पुणरुत्तद्वाणाणि उप्पन्नंति नाव समऊणुक्कीरणद्धान् मेत्तफालीओ पिददाओ ति । पुणो चरिमफालीए [अवणिदाए] उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । कारणं सुगमं । एव नाणिदूण रूवूणुक्कीरणद्धाए अहियिहिदिखडमेत्तद्वाणाणि [ णेदव्वाणि ] । पुणो अंतिमनीवेण पुन्व ठिवदूणागदचिरम-फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलदि । एदमपुणत्तद्वाणं होदि । एव तिद्यपिवाडी पर्विदा । एवं ध्वद्विदीदे समुप्पन्नमाणपिलदोवमस्स असंखेन्निदन्यमानेत्तद्विदिखंडयाणि अस्सिद्ण णिरंतरहाणपरूवणा कादव्वा ।

संपिद्ध संपुण्णुक्कीरणद्धाए एगिडिदिखंडएण च अहियएइंदियहिदिबंधमेत्तिहिदि-संतकिम्मएण पढमफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए एगे। समओ गलिद । एदमपुणरुत्त-हाणं होदि । विदियफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलिद । एदं पि अपुणरुत्तहाणं होदि । तिदयफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए तिदियसमओ गलिद । एदं पि अपुणरुत्तहाणं होदि । एव रुत्वृणुक्कीरणद्धामत्तेसु अपुणरुत्तहाणेसु समुप्पण्णेसु । एदमेवं चेव हिवय पुणो एदेसु णिरुद्धजीवेसु सन्वुक्करसिहिदिसंतकिम्मएण अप्पिद-हिदिखंडयस्स पढमफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलिद । एदं पुणरुत्त-

विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरक स्थान है। इस प्रकार तय तक पुनरक्त स्थान उत्पन्न होते हैं जब तक एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां विघटित नहीं हो जातीं। प्रश्चात् अन्तिम फालिके [विघटित होनेपर] उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक्त स्थान है। इसका कारण सुगम है। इस प्रकार जानकर एक कम उत्कीरणकालसे अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण स्थानोंको [ले जाना चाहिये]। तत्पश्चात् अन्तिम जीवके हारा पूर्वम स्थापित करके आयो हुई अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरक्त स्थान है। इस प्रकार तृतीय परिपाटीकी प्रक्रपणा की है। इस प्रकार ध्रवस्थितिसे उत्पन्न होनेवाले पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिकाण्डकोंका आश्रय करके निरन्तर स्थानोंकी प्रक्रपणा करना चाहिये।

अय सम्पूर्ण उत्कीरणकालसे और एक स्थितिकाण्डकसे अधिक एकेन्द्रिय स्थितिवन्धक बराबर स्थितिसत्कर्म युक्त जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघिटत किये जानेपर उत्कीरणकालका एक समय गलता है। यह अपुनक्क स्थान है। द्वितीय फालिके विघिटत किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी अपुनक्क स्थान है। तृतीय फालिके विघिटत होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी अपुनक्क स्थान है। यही क्रम एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण अपुनक्षत स्थानोंके उत्पन्न होने तक चालू रहता है। अव इसे यों ही स्थापित करके प्रधात् दन विवक्षित जीवोंमसे सर्वोत्कृष्टिश्चितिसत्कर्मिक जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिकाण्डक्की प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम कर्म

हाणं होदि । एदेणेव विदियफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गठिद । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । तिदयफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए तिदयसमओ गठिद । एदं पि पुणरुत्तहाणं होदि । एव समऊणुक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तहाणेसु गदेसु । पुणो अिष्दिहिदखंडयस्स चिरमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गठिद । एदमपुणरुत्तहाणं होदि, चिरमफाठीए गदाए पुव्विल्ठअपुणरुत्तिहिदसंतेण समाणत्तमुवग्यस्स हिदिसंतस्स अधिहिदगठणेण तत्तो समऊणत्तदंसणादो ।

पुणो बिदियजीवेण पहमफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए पहमसमओ गलिदे। विदियफालीए अविणदाए तिस्से बिदियसमओ गलिदे। तिदयफालीए अविणदाए तिद्य-समओ गलिदे। एव समऊणुक्कीरणद्धामेत्तसु पुणस्तद्वाणेसु गदेसु चिरमफालीए अविण-दाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलिदे। एदमपुणस्तद्वाणं होदि। कारणं पुन्व व वत्तन्वं।

पुणे। तिद्यजीवेणं पहमफाठीए अविणदाए उनकीरणद्धाए पहपसमओ गठिद । बिदियफाठीए अविणदाए तिस्से विदियसमओ गठिद । तिदयफाठीए अविणदाए तिस्सं तिदयसमओ गठिद । एवं दुसमयूणउक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तिहाणसु गदेसु पुणे। एदेणेव

गलता है। यह पुनस्पत स्थान है। इसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके विघरित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनस्पत स्थान है। तृतीय फालिके विघरित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनस्पत स्थान है। यही कम एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनस्पत स्थानोंके वीतने तक चालू रहता है। फिर विविधित स्थितिकाण्डककी मन्तिम फालिके विघरित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनस्पत स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके वीतनेपर पूर्वके अपुनस्पत स्थितिसस्वसे समानताको प्राप्त हुआ यह स्थितिसस्व अधःस्थितिके गलनेसे उसकी अपेक्षा एक समय कम देखा जाता है।

तत्पश्चात् द्वितीय जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरण-फालका प्रथम समय गलता है। द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उसका द्वितीय समय गलता है। तृतीय फालिके विघटित होनेपर उसका तृतीय समय गलता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके बीतनेपर जव अन्तिम फालि विघटित की जाती है तब उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। इसके कारणका कथन पहिलके ही समान करना चाहिये।

पुन तृतीय जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। द्विनीय फालिके विघटित किये जानेपर उसका द्वितीय समय गलता है। तृतीय फालिके विघटित विये जानेपर उसका तृतीय समय गलता है। इस प्रकार दो समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनक्कत स्थानोंके चीतनेपर फिर

१ प्रतिपु 'तदिन फार्छाए अविषदाए जीनेण ' इति पाठ ।

चिरमफालीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गलदि । एदमपुणक्तहाणं होदि । कारणं सुगमं ।

पुणी चडत्थजीवेण पढमफाठीए अविणदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गरुदि।
पदं पुणक्तद्वाणं होदि । विदियाए फाठीए अविणदाए तिस्से विदियसमओ गरुदि । तदियाए अविणदाए तिस्से तिदियसमओ गरुदि । एदेणेव कमेण रूब्णुक्कीरणद्धामेत्तेषु
पुणक्तद्वाणेसु उप्पण्णेसु पुण पच्छा एदेणेव चिरमफाठीए पिददाए उक्कीरणद्धाए चिरमसमओ गरुदि । एदमपुणक्तद्वाणं होदि । कारणं सुगमं ।

ग्वं पिट्रोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्तजीवे अस्सिद्ण रूवृणुक्कीरणद्धाए अहिय-कंदयमेत्तअपुणस्त्तहाणाणि उप्पाइय पुणा पुन्त्रिल्लंतिमहिवदजीवमस्सिद्ण अपुणस्त-हाणुप्पत्तिं वत्तइस्सामा । तं जहा— अंतिमजीवेण अप्पिद्दिदिखंडयस्स चरिमफाठीए अविषदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गठिद जं सेसमेइंदियउक्कस्सिहिदिसंतकम्मं होदि । एदमपुणस्त्तहाणं, पुन्वमणुप्पण्णत्तादो । एत्थ एइंदियहिदी णाम संदिहीए दो

इसी जीवके हारा अन्तिम फालिके विघीटत किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। इसका कारण सुगम है।

पुन चतुर्थ जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है। यह पुनरुक्त स्थान है। द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उसका द्वितीय समय गलता है। तृतीय फालिके विघटित होनेपर उसका तृतीय समय गलता है। इसी क्रमसे एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके उत्पन्न हो जानेपर फिर पीछे इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। इसका कारण सुगम है।

इस प्रकार पत्योपमें असंर्यात माग प्रमाण जीवोंके आश्रयसे एक कम उत्कीरणकाल अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण अपुनरक्त स्थानोंको उत्पन्न कराके किर पूर्वमें स्थापित अन्तिम जीवका आश्रय करके अपुनरक्त स्थानोंकी उत्पिक्ता कथन करते हैं। यथा— अन्तिम जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विविद्यत किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है जो कि एके न्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिम शेप होता है। यह अपुनरक्त स्थान है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति पूर्वमें नहीं हुई है। यहां संदृष्टिमं (मूलमें देखिये) एकेन्द्रियस्थितिके लिये दो

१ प्रतिषु 'एव 'इति पाठ ।

**ਫ. ११−**9४

विंदू, अद्धेण पुण | ० | सागरे।वमस्स ति। जिण सत्तभागा । पुणे। एदम्हादो हिदिसंतादो एइंदिय- | ००० | वंधमिस्सदूण अणुक्तस्सिहिदिवियापा उप्पादेदन्वा । तं
जहा — वादरे- | ०००० | इदियपज्जत्तएण समज्जणुक्तस्सिहिदीए पवद्धाए अण्णमपुणरुत्तहाणं होदि । | ०००० | दुसमज्जाण् पवद्धाए अण्णमपुणरुत्तहाण होदि । तिसमज्जणाए पवद्धाए अण्णमपुणरुत्तहाणं होदि । एवं चदु वंचसमज्जणादिकमेण ओदारेदन्वं जाव
वादरेइंदियपज्जत्तएण सन्विवसुद्धेण वद्धजहण्णसतसमाणिहिदि ति ।

संपित्त एइदिएस लडसन्वहाणाणि पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमत्ताणि चेव। कुदो १ तत्थ वीचारहाणाणि पलिदोवमस्स असखेज्जिदिभागमेत्ताणि चेव हों।ते ति गुरूव-देसादो । पुणो एदिस्से हिदीए हेहा खवगसितमसिद्ण अण्णाणि अंतोमुहुत्तहाणाणि लञ्मंति । त जहा— एगो जीवो खवगसेहिं चिडय अणियिहिखवगो जादो । तदो अणियिहिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु असिणिहिदिवधेण सिरस संतकममं कुणिद । पुणो अंतोमुहुत्तं गंतृण चहुरिदियिहिदिवयेण सिरसं संतकममं कुणिद । पुणो अंतोमुहुत्तं गंतृण चहुरिदियथेण सिरसं सतकममं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतृण तह दियिहिदियथेण सिरसं सतकममं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतृण वहंदियिहिदियथेण सिरसं सतकममं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतृण वहंदियिहिदियथेण सिरसं सतकममं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतृण वहंदियिहिदियथेण सिरसं हिदिसंतकममं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतृण एइंदियिहिदियथेण सिरसं हिदिसंतकममं कुणिद । तदो अंतोमुहुत्तं गंतृण एइंदियिहिदिय

विन्दु हैं, जो कालकी अपेक्षा सागरोपमके तीन वटे सात भाग (है) के स्वक हैं। इस स्थितिस्वसे एकेन्द्रियके स्थितिवंधका आश्रय करके अनुन्कृष्ट स्थिति-विकल्पोंको उत्पन्न कराना चाहिये। यथा— वादर एकेन्द्रिय जीवके द्वारा एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिके वाधनेपर अन्य अपुनरक्त स्थान होता है। दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिके वाधनेपर अन्य अपुनरक्त स्थान होता है। तीन समय कम उत्कृष्ट स्थितिके वाधनेपर अन्य अपुनरक्त स्थान होता है। इस प्रकार चार-पाच आदि समयोकी हीनताके क्रमस सर्वविद्युद्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके द्वारा वावी गई जधन्य स्थितिके सस्व समान स्थितिके होने तक उतारना चाहिये।

अव एकेन्द्रियों प्राप्त सब स्थान पल्ये।पम के असल्यातवे माग मात्र ही है, क्योंकि "उनमें वीचा (स्थान पल्ये।पम के असल्यातवे माग मात्र ही होते हे " एमा गुरुका उपदेश है। इस स्थितिके नीचे अपक्षेणिका आश्रय कर के अन्य अन्तर्मुहर्न मात्र स्थान प्राप्त होते हैं। यथा – एक जी ब अपक्षेणियर आस्ट होकर अनिवृत्तिकरण अपक हुआ। पश्चात् अनिवृत्तिकरणकालके सर्प्यात बहुम गोके बीतनेपर बह असबी जीवंक स्थितिबन्धके समान स्थितिसन्पको करता है। तत्यश्चात् अन्तर्मुहर्न काल विताकर चह जीन्द्रिय जीवके स्थितिबन्धके करता है। पश्चात् अन्तर्मुहर्न काल विताकर वह जीन्द्रिय जीवके स्थितिबन्धके समान क्थितिसन्द्रिक करता है। पश्चात् अन्तर्मुहर्न काल विताकर वह जीन्द्रिय जीवके स्थितबन्धके समान क्थितिसन्द्रिक समान क्थितिसन्द्रिय जीवके स्थितबन्धके समान क्थितिसन्द्रिक समान क्थितिसन्द्रिक करता है। पश्चात् अन्तर्मुहर्त काल जाकर वह जीन्द्रिय जीवके क्थितबन्धके समान क्थितिसन्द्रिक समान क्थितिसन समान क्थितिस

वंधेण मिरसं हिदिसंतक्तमं कुणिदि । एवमेदाणि खवगसेडिम्हि भणिद्णागदसन्विहिदंसंत-क्रम्मद्वाणाणि पुणरुताणि चेव एइदियजहण्णवधं पेक्खिद्ण एदासि हिदीणं बहुत्तुवलमादो ।

पुणा एइंदियहिदिसंतकम्मिम पिलदे। वमस्स संखेडजिदेभागमेत्तिहिदिखंडयमागाएदि । त जाव पदि ताव अते। मुहुत्तहाणाणि अधिहिदिगलणेण लःभंति । ताणि पुण-स्ताणि, एइंदिसु लड्डाणेसु पवेसादे। । पुणो आगाइदकंदयस्स चिरमफालीए पिददाए एइदियवीचारहाणेहितो असंखेडजगुणमे। सिर्दूण अण्णमपुणस्त्तहाणं होदि । पुणो बिदिय-सम्प अण्णं हिदिखंडयमागाएदि । तस्स हिदिखंडयस्स उक्कीरणकालिम एगसमए गिलदे अण्णमपुणस्त्तहाण होदि । विदियसमए गिलदे विदियमपुणस्त्तहाणं होदि । तिदयसमण् गिलदे तिहयमपुणस्त्तहाणं होदि । तिदयसमण् गिलदे तिहयमपुणस्त्तहाणं होदि । एवं णिरंतरहाणाणि ताव ल्यांति जाव उक्कीरणकालद्वचिरममभा ति । पुणो चिरमफाली पदि । तीए पिददाए पिलदेविमस्स संखेडजिदभागमसरियण् अण्णमपुणस्त्तहाणं होदि । पुणो अण्णं हिदिकंदयमागाएदि । तस्स हिदिकदयस्स उक्कीरणकालिम एगसमण् गिलदे अण्णमपुणस्त्तिणांतरहाणं होदि । विदयसमण् गिलदे अण्णमपुणस्त्तिणांतरहाणं होदि । विदयसमण् गिलदे अण्णमपुणस्त्तिणांतरहाणं होदि । विदयसमण् गिलदे अण्णमपुणस्त्तिणांतरहाणं होदि । विदियसमण् गिलदे अण्णमपुणस्त्तिणांतरहाणं होदि । विदयसमण् गिलदे अण्णमपुणस्तिणांतरहाणं होदि । विदयसमण् गिलदे चिरमफालि-

सत्त्वको करता है। इस प्रकार अपकथ्रिणमें कहर आये हुए ये सभी स्थितिसत्त्वस्थान पुनरुक्त ही है, प्रयोक्ति, एकिन्द्रिय जीवके जघन्य वन्धकी अभिन्ना ये स्थितियां बहुत पायी जाती है।

पुनः पकेन्द्रियके स्थितिसरामेंसे पर्योगमके संख्यात मात्र स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है। वह जब तक विघिटत होता है। तय तक अब स्थितिके गलनेसे अन्तर्भुह्त मन्न स्थान प्राप्त होते हैं। वे पुनरक्त हे, पर्योक्त, वे एकेन्द्रियों प्राप्त स्थानोंके अन्तर्गत है। परचात् ग्रहण किये गथे स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघिटत होनेपर एकेन्द्रिय सम्यन्धी वीचारस्थानोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हटकर दूसरा अपुनरक्त स्थान होता है। तत्पश्चात् द्वितीय समयमें दूसरे स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है। उस स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर दूसरा अपुनरक्त स्थान होता है। वितीय समयके गलनेपर विवीय अपुनरक्त स्थान होता है। वृतीय समयके गलनेपर वृतीय अपुनरक्त स्थान होता है। क्र प्रकार उत्कीरणकालके द्वित्यम समय तक निरन्तर स्थान होता है। किर अन्तिम फालि विघिटत होती है। उसके विघटित होता है। तत्पश्चात् अन्य स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है। उस स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर अपुनरक्त प्रहण करता है। उस स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर अपुनरक्त प्रहण करता है। उस स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर अन्य अपुनरक्त स्थान होता है। वितीय समयके गलनेपर अन्य अपुनरक्त निरन्तर स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण सपुनरक्त निरन्तर स्थान होता है। एक्षात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके स्थानरक्त निरन्तर स्थान होता है। एक्षात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके

६ ना ताप्रस्रो 'अमखेऽजदि-' इति पाठ ।

मेत्तहाणाणि अंतरिद्ण अपुणरुत्तहाणं उप्पन्निद्द । एवं णिरंतर-सांतरकमेण हाणाणि ताव रूमंति जाव खीणकसायकारुस्स संखेन्जा मागा गदा ति । तदो खीणकसायचिरम-हिदिखंडयस्स चीरमफाठीए पिद्दाए खीणकसायकारुस्स संखेन्जिदिमागमेताणि उदय-क्खण्ण णिरंतरअपुणरुत्तहाणाणि रुन्मंति जाव खीणकसायचिरमसमञ्जा ति । एत्थ खवगसेडिम्हि रुद्धणिरंतरहाणाणि अंतोमुहुत्तमेत्ताणि, रुव्यूणुक्कीरणद्धं संखेन्जसहस्सरुतेहि गुणिदे खवगसेडिममुप्पण्णसन्वणिरंतरहाणुप्पत्तीदो । सांतरहाणाणि पुण संखेन्जाणि चेव, खवगसेडीसु संखेन्जाणं चेव हिदिखंडयाणं पदणोवरुंभादो । संखेन्जपिरुदोवममेत्तहाणाणि ण रुद्धाणि । एदेसु अरुद्धहाणसु कम्मिहिदिम्हि सोहिदेसु जं सेसं तेत्तियमेत्ता अणु-क्रस्सहाणवियापा ।

पदिसि हाणाणं सामिणो जे जीवा तेसि छिह अणियोगहारेहि पद्धवणं करसामो । तं जदा — एत्थ ताव तसजीवे अस्सिद्ग भण्णमाणे जदण्णए हाणे अत्थि जीवा। एवं णेयव्वं जावुक्कस्सहाणे ति । एवं पद्धवणा गदा ।

ओघजहण्णहाणे जहण्णेण एगो, उनकस्सेण अट्ठत्तरसदजीवा। एवं खवगसेडीए सद्भव्यद्वाणेसु जीवपमाणं वत्तव्वं। सण्णिपंचिदियमिच्छाइहिजहण्णहिदीए जीवा पदरस्स

गलनेपर अन्तिम फालि प्रमाण स्थानोंका अन्तर करके अपुनस्क स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार निरन्तर और सान्तर क्रमसे स्थान तब तक पाये जाते हैं जब तक शीणकपाय गुणस्थानके कालका संख्यात यहुमाग वीतता है। प्रधात शिणकपाय जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर शिणकपायके अन्तिम समय तक शीणकपायकालके संख्यातवें माग मात्र उद्यक्षयंस निरन्तर अपुनस्क स्थान पाये जाते हैं। यहां श्रपकश्रेणिमें प्राप्त निरन्तर स्थान भन्तमुंहर्त प्रमाण होते हैं, क्योंकि, एक कम उत्कीरणकालको संख्यात हजार रूपोंसे गुणित करनेपर श्रपकश्रेणिमें उत्पन्न समस्त निरन्तर स्थान प्राप्त होते हैं। परन्तु सान्तर स्थान संख्यात ही हैं, क्योंकि, श्रपकश्रेणिमें संख्यात ही स्थितिकाण्डकोंका सान्तर स्थान संख्यात ही संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यहां नहीं पाये जाते। यहां न प्राप्त होनेवाले हन स्थानोंको कर्मिस्थितिमेंसे कम कर देनेपर जो शेप रहता है उतना अनुत्कृष्ट स्थानके विकल्पोंका प्रमाण होता है।

जो जीव इन स्थानोंके स्वामी है उनकी छह अनुयोगद्वारोंके द्वारा प्रस्तपणा करते हैं। यथा — यहां पहिले त्रस जीवेंका आश्रय करके प्रस्तपणा करनेपर जचन्य स्थानमें जीव है। इस प्रकार उत्ह्रष्ट स्थान तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई।

क्षोघ ज्ञवन्य स्थानमें ज्ञचन्यसे एक और उत्कर्षसे एक सो आठ जीव पाये जाते हैं। इस प्रकार क्षपकछेणिमें प्राप्त सभी स्थानोमें जीवोंका प्रमाण कहना चाहिये। संबी पंत्रीत्र्य मिथ्यादिष्टकी ज्ञञन्य स्थितिमें जीव प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

असंखेडजदिभागमेत्ता । विदियाए वि हिदीए पदरस्स असंखेडजदिभागमेत्ता । एवं णेदव्वं जाव उक्कस्सिद्धिद ति ।

सेडिपरूवणा दृविद्दा— अणंतराविणधा परंपराविणधा चेदि । तत्थ अणंतराविणधाए सादरस चउट्टाणवंधा तिद्वाणवधा जीवा अमादस्म विद्वाणवधा तिद्वाणवधा च जीवा णाणावरणीयस्म सग-सगजहण्णियाए हिदीए थे।वा । बिदियाए हिदीए विसेसाहिया । कत्तियमेत्रेण १ पिलदोवमस्स असंखेजजिदमागेण खंडिदेगखंडमेत्रेण । तदियाण हिदीए जीवा विसेस्।हिया । एव विसेसाहिया विसेसाहिया जाव जवगज्झ । तेण परं विसेसहीणा । एवं विमेमहीणा विसेमहीणा जाव सागरोवममदपुधत । सादस्स विद्वाणवंधा जीवा असादरस चउडाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्म जहािणयाए हिदीए थीवा । बिदियाए हिदीए जीवा विसेसाहिया । तदियाए हिदीए जीवा विमेसाहिया । एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं विसेसहीणा । एवं विसेसहीणा विसेस-हीणा जाव सादस्स असादस्स यि उक्कस्सिया हिदि ति । एवमणंतरे।विणधा समता। परंपरोविणभाए सादस्स चउडाणबंधा तिडाणवंधा जीवा असादस्स बिडाणबंधा

क्रितीय स्थितिमें भी वे प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये।

श्चेणिप्ररूपणा दो प्रकार है - अनन्तरीपनिधा और परम्परीपनिधा । उनमें अनन्तरोपनिघाषी, अपेक्षा सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक व त्रिस्थानयन्धक जीव तथा असातावेदनीयके हिम्थानवन्धक व त्रिस्थानवन्धक जीव **झानावरणीयकी** अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें स्तोक हैं। द्वितीय स्थितिमें अधिक हैं। कितने प्रमाणसे अधिक हैं? पत्योपमके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे वे एक खण्डसे अधिक हैं। उनसे तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार वे यवमध्य तक विशेष अधिक विशेष अधिक होते गये हैं। उसके आगे वे विशेष हीन है। इस प्रकार सागरोपमशतपृथक्त्व तक वे विशेष हीन विशेष हीन हैं । सातावेदनीयके द्विस्थानवन्घक और असातावेदनीयके चतुःस्थानवन्धक जीव मानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें स्तोक हैं। द्वितीय स्थितिमें उनसे विशेष अधिक जीव हैं। तृतीय स्थितिमें उनसे विशेष अधिक जीव है। इस प्रकार सागरोपमशतपृथक्त्व ममाण स्थिति तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशेष अधिक हैं। इससे आगेकी स्थितिमें वे उत्तरोत्तर विशेष हीन हैं। इस प्रकार साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक वे विशेष हीन विशेष हीन है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा सातावेदनीयके चतु स्थानवन्धक व त्रिस्थानवन्धक तथा असातावेदनीयके द्विस्थानवन्धक व त्रिस्थानवन्धक जीव झानाधरणीयकी तिहाणवंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाण् हिदीण् जीवेहिता तदा पिलदोवमस्स असंखेज्जिद्दर्भागं गंतूण दुगुणविह्नदा जाव जवमज्झं । तेण पर पिलदोवमस्स असंखेज्जिद्दर्भागं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सागरेावमसदपुधत्तं । सादस्स विहाणवंधा जीवा असादस्स चउहाणवंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाण् हिदीण् जीवेहिता तदा पिलदोवमस्स असंखेज्जिद्दमागं गंतूण दुगुणविह्नदा । एवं दुगुणविह्नदा दुगुणविह्नदा जाव सागरेावमसदपुधत्त । तेण परं पिलदोवमस्स असंखेज्जिद्दमाग गंतूण दुगुणविह्नदा । एवं दुगुणविह्नदा । एवं दुगुणविह्नदा । तेण परं पिलदोवमस्स असंखेज्जिद्दमाग गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स असादस्य य उक्तिस्सया हिदि ति । एयजीवदुगुणविह्न हाणिहाणतराणि पिलदोवमवग्गम्लस्स अमंखेज्जिद्दमागा । णाणाजीवदुगुणविह्न-हाणिहाणं-तराणि थोवाणि । एयजीवदुगुणविह्न-हाणिहाणंतरमसंखेज्जिद्दमागा । एवं परपराविणधा समता ।

जहण्णद्वाणजीवपमाणेण सन्वजीवा केविचरेण कालेण अविहिरिज्जंति ? असंखेज्जगुणहाणिट्याणंतरेण कालेण अविहिरिज्जिति । विदियद्वाणजीवपमाणेण सन्वजीवा असंखेज्जगुणहाणिमेत्तेण कालेण अविहिरिज्जंति । एवं णेद्व्व जाव जवमञ्झे ति । जवमञ्झ जीवपमाणेण सन्वजीवा केविचरेण कालेण अविहिरिज्जंति ? किंचूणितिण्णिगुणहाणिद्वाण-

ज्ञघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उससे पहिशोपमके असंख्यातवें भाग जाकर यवमध्य तक दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हैं। उसके आगे पहिशोपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त हैं। इस प्रकार सागरोपमहातपृथक्त तक वे दुगुणे हीन दुगुणे हीन दुगुणे हीन हैं। सातावेदनीयके छिस्थानवन्धक जीव और असातावेदनीयके चतुःस्थानवन्धक जीव झानावरणीयकी ज्ञघन्य स्थिति सम्बन्धी जीवोंकी अपेक्षा उनसे पहिशोपमके असंस्थातवें भाग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सागरोपमहातपृथक्तव तक वे दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं। इससे आगे पत्योपमके असंस्थानवें भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त हैं। इस प्रकार साता व असाता वेदनीयकी उत्हृष्ट स्थिति तक वे दुगुणे-दुगुणे हीन हें। एकजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पत्योपमके असस्यात वर्गमूल प्रमाण है। नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पत्योपमके असस्यात वर्गमूल प्रमाण है। नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पत्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पत्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्वोक है। एकजीवदुगुणवृद्धि हानिस्थानान्तर उनसे असर्यातगुणा है। इस प्रकार परम्परोपनिधा समाप्त हुई।

ज्ञवन्य स्थान सम्बन्धी जीवींक प्रमाणेस समस्त जीव कितने कालसे अप-हत होते हें ? उक्त प्रमाणेस वे असंर्यात गुणहानिस्थानान्तरकालमे अपहत होते हैं। द्वितीय स्थान सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणेस वे समस्त जीव असंख्यात गुणहानि मात्र कालसे अपहत होते हैं। इस प्रकार यवमध्य तक ले जाना चाहिये। यव-मध्यके जीवोंके प्रमाणेस सब जीव कितन काल द्वारा अपहत होते हैं ? कुछ कम तरेण कालेण अविहिरिङ्जंति । एवं जवमञ्झादे। उविरे पि जाणिदूण वत्तन्वं । एवमवहार-पद्भवणा गदा ।

जहण्णए द्वाणे जीवा सव्वडाणजीवाण केविडिओ भागे। १ असंखेजजिद्मागो । एवं सव्वडाणजीवाण जाणिद्ण भागाभागपरूवणा कायव्वा ।

सन्वत्थावा जवमज्झाण उक्कस्सए हाणे जीवा। जहण्णए हाणे जीवा असंखेडजगुणा। गुणगारा पिटदावमस्स असंखेडजिदमागा। जवमज्झजीवा असखेडजगुणा।
को गुणगारा १ जवमज्झादा हेडिमअण्णाण्णव्भत्थरासी। जवमज्झादा हेडिमजहण्णहाणजीवेहिता उविरमसव्वजीवा असखेडजगुणा। को गुणगारा १ किंचूणिदवह [गुणहाणीओ]
गुणगारा। जवमज्झादा हेडिमजीवा विसेसाहिया। जवमज्झादा उविरमजीवा विसेसाहिया।
सव्वजीवा विसेसाहिया। एवमप्पाबहुगपरूवणा गदा।

एवमेइंदिय-विगिलिदियाणं पि परूवेदव्वं पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्तएइदिय-वीचारहाणेसु तस्सेव संखेजजिदभागमेत्तिविगिलिदियवीचारहाणेसु च । णविर सादासादाणं विद्याणजवमज्झ चेव, तत्थ तिहाण-च उहाणाणुभागाणं बधाभावादो । किंतु सिण्णगंचि-दियगुणहाणिसलागाहिंतो तत्थतणगुणहाणिसलागाओ असंखेजजगुणहीणाओ संखेजजगुणहीणाओ

र्तान गुणहानिस्थानान्तरकालसे चे अपहृत होते हैं। इसी प्रकार यवमध्यके आगे भी जानकर कहना चाहिये। इस प्रकार अवहारप्रक्रपणा समाप्त हुई।

जघन्य स्थानमे स्थित जीव सब जीवेंकि कितनेवें भाग प्रमाण है। वे उनके असल्यातवें भाग प्रमाण है। इस प्रकार सब स्थानेंकि जीवेंको जानकर भागा भागकी प्रकरणा करना चाहिये।

यवम व्योंक उत्हृण स्थानमं जीव सबसे स्तोक है। उनसे जघन्य स्थानमं जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार पर्योपमका अतंख्यात वां भाग है। उनसे यवमध्यके जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है ? यवमध्यसे नीचेकी अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणकार है। यवम वसे नीचेके जघन्य स्थान सम्बन्धी जीवोंकी अपेक्षा अपरेक सब जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार कुछ कम डेढ़ गुणहानियां है। यवमध्यसे नीचेके जीव उनसे विशेष अधिक हैं। उनसे यवमध्यके उपरिम जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार अरावहत्वप्रस्पणा समाप्त हुई।

इसी प्रकार प्रयोपमके अर्हण्यातवें भाग मात्र एकेन्द्रियके वीचारस्थानोंमें स्केन्द्रिय खोर उसके ही संख्यातवें भाग प्रमाण विकलेन्द्रियके वीचारस्थानोंमें एकेन्द्रिय एवं विकलेन्द्रिय जीवोंकी भी प्रस्पणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि साता व असाता वेदनीयके व्विस्थानसम्बन्धी यवमध्य ही है, क्योंकि, वहां विस्थान और चतु स्थान अनुभागोंका वन्ध नहीं होता। किन्तु संशी पंचीन्द्रियकी गुणहानिशलाकाओं वहां वहां गुणहानिशलाकायें असंख्यातगुणी हीन

च । पमाणं पुण एइंदिया अणंता । सिण्णपंचिदियधुविहिदीदे। हेहिमाणं असिण्णपंचिदिय-उक्कस्सिहिदीदो उविरमाणं संतहाणाणं जीवसमुदाहारो कादुं ण सिक्कज्जदे, उवदेसाभावादो।

## एवं छण्णं कम्माणं ॥ १० ॥

जहा णाणावरणीयस्स उक्कस्साणुक्कस्ससामित्तं प्रकृविदं तहा सेसछकम्माणं प्रकृविदवं । णविर मोहणीयस्स उक्कस्सिहिदी सत्तरिसागरोवमकोडाकोडिमेत्ता । अणुक्कस्स-सामित्ते भण्णमाणे सिण्णपंचिदयमिच्छाइहिप्पहुडि जाव चीरमसमयसुहुमसांपराइयो ताव सामिणो ति वत्तव्वं । णामा-गोदाणं उक्कस्सिहिदी वीससागरोवमकोडाकोडिमेत्ता । एदेसि-मणुक्कस्सिहिदिसामित्ते भण्णमाणे सिण्णपंचिदियमिच्छाइहिप्पहुडि जाव चीरमसमयअजीणि ति वत्तव्वं । एवं वेयणीयस्स वि पद्भवणा कायव्वा । णविर उक्कस्सिहिदी तीसं सागरोवमकोडाकोडिमेत्ता ।

सामित्तेण उक्कस्सपदे आउअवेयणा कालदो उक्कस्सिया कस्स ? ॥ ११ ॥

सुगमं ।

य संख्यातगुणी हीन है। प्रमाण— एंकेन्द्रिय जीव अनन्त है। संबी पंचिन्द्रियकी ध्रवस्थितिसे नीचेके और असंबी पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट श्चितिसे ऊपरके सत्त्वश्चानीका जीवसमुदाहार करनेके लिये शक्य नहीं है, क्योंकि, उसका उपेद्श प्राप्त नहीं है।

ज्ञानावरणीयके समान ही द्वाप छह कर्मीके उत्कृष्ट स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ १० ॥

जिस प्रकार द्वानावरणीय कर्मके उत्हाए व अनुत्हाए स्वामित्वकी प्रक्षणा की है उसी प्रकार रोप छह कर्मीकी प्रक्षपणा करना चाहिय। विरोध इतना है कि मोहनीयकी उत्हाए स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। अनुत्हाए सामित्य-का कथन करने समय संदी पंचीन्द्रय मिध्यादृष्टिसे छेकर अन्तिम समयवर्ती स्क्षम-माम्परायिक तक स्वामी है, ऐसा कहना चाहिये। नाम व गांव कर्मकी उत्हाए स्थिति यीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। इनकी अनुन्हाए स्थितिके स्थामित्वका कथन करते समय सदी पंचीन्द्रय मिथ्यादृष्टिसे छकर अन्तिम समयवर्ती अयोगकेवर्छा तक स्वामी है ऐसा यहना चाहिय। इसी प्रकार बदनीय कर्मकी भी प्रक्रपणा कहना चाहिये। विरोध इनना है कि उसकी उन्हाए स्थिति तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है।

स्वामित्वकी अपेक्षा उन्कृष्ट पढमे वायुकर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है ? ॥ ११ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ सानाप्रसी 'हान कम्मान' इति पाट

अण्णदरस्त मणुस्सस्स वा पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स वा सिण्णस्स सम्माइहिस्स वा [िमन्छाइहिस्स वा ] सन्वाहि पन्जत्तीहि पन्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपिडभागस्स वा संखेन्ज-वासाउअस्स इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा जलचरस्स वा थलचरस्स वा सागार-जागार-तणाओग्गसंकि-लिहस्स वा [तणाओग्गविसुद्धस्स वा] उक्किस्सियाए आवाधाए जस्स तं देव-णिरयाउअं पढमसमए बंधंतस्स आउअवेयणा कालदे। उक्किस्सा ॥ १२॥

ओगाहण कुछ-जादि-वण्ण-विण्णासं-संठाणादिभेदेहि विसेसाभावपद्भवणहमण्णद्रस्से ति भणिदं । देवाणमुक्कस्साउअस्स मणुसा चेव वंधया, णरइयाण उक्कस्साउअस्स मणुस्मा सण्णिपंचिंदियतिरिक्खा वा वंधया ति जाणावणहं मणुस्सस्स वा पंचिंदिय-तिरिक्खा वा सण्णिस्से ति भणिदं । देवाणं उक्कस्साउअं सम्मादिष्ठिणो चेव वधित, णरइयाणं उक्कस्साउअं मिच्छाइहिणो चेव वंधित ति जाणावणहं सम्मादिष्ठिस्स वा मिच्छादिहिस्स वा ति णिदिहं । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा चेव णरइयाणं उक्कस्साउअं

जो कोई मनुष्य या पचेन्द्रिय तिर्यच संज्ञी है, सम्यग्द्याष्ट [अथवा मिथ्याद्दृष्टि ] हे, सब पर्याप्तियों पर्याप्त हे, कर्मभूमि या कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुआ है, संख्यात वर्षकी आयुवाला हे; स्त्रीवेद, पुरुपवेद या नपुंसकवेदसे संयुक्त है; जलचर अथवा थलचर है, साकार उपयोगसे सिहत है, जागरुक है, तत्प्रायोग्य संक्लेश [ अथवा विशुद्धि ] से सयुक्त है, तथा जो उत्कृष्ट आवाधाके साथ देव व नारिकयोकी उत्कृष्ट आयुको वांधनेवाला है, उसके वांधनेक प्रथम समयमें आयु कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है।। १२।।

अवगाहना, कुल, जाति, वर्ण, विन्यास और संस्थान आदिके भेदोंसे निर्मित विशेषताका अभाव यतलानेके लिये स्त्रमें 'अण्णदरस्त' यह कहा है। देवोंकी उत्कृष्ट आयुके वन्यक मनुष्य ही होते हैं तथा नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्यक मनुष्य अथवा संत्री पंचेन्द्रिय तियंच होते हैं, यह जतलानेके लिये "मणुस्सस्स वा पंचिदिय-तिरिक्खजोणियस्स वा सिण्णस्स" ऐसा कहा है। देवोंकी उत्कृष्ट आयुको सम्यग्हीष्ट ही वाघते हैं तथा नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुको मिथ्यादिष्ट ही यांचते हैं, यह प्रगट करनेके लिये "सम्मादिद्विस्स वा मिच्छादिद्विस्स वा " ऐसा निर्देश किया गया है। जो छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो चुके है वे ही नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुको बांधने

९ प्रतियु 'विल्लाल ' इति पाट । ₹ ९१–६५

बंधित ति जाणावण हं सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्से ति मणिदं । देवाणं उक्कस्साउअं पण्णारसकम्मभूमीसु चेव वज्झइ, णरइयाणं उक्कस्साउअं पण्णारसकम्मभूमीसु क्षमभूमिपिडिभागेसु च वज्झिद ति जाणावण हं कम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपिडिभागस्स वा ति पद्धविदं । देव-णरइयाण उक्कस्साउअमसंखेज्जवासाउवितिरिक्खमणुस्सा ण वंधित, संखेज्जवासाउवा चेव वंधित ति जाणावण हं संखेज्जवासाउअसे ति पद्धविदं । देव-णरइयाणं उक्कस्साउअवंधस्स तीहि वेदेहि विरोहो णित्थिति जाणावण हं इत्थिवेदस्स वा पुरिसेवेदस्स वा णवंसयवेदस्स वा ति मणिदं ।

एत्थ भाववेदस्स गहणमण्णहा दिन्नित्थिवेदेण वि णेरइयाणमुक्कस्साउअस्स वंधप्यसंगादो । ण च तेण सह तस्स वंधो, आ पंचमी ति सीहा इत्थीओ जंति<sup>।</sup> छिट्ठिपुढिवि ति<sup>3</sup> एदेण सुत्तेण सह विरोहादो । ण च देवाणं उक्कस्साउअं दिन्वित्थिवेदेण सह वज्झइ, णियमा णिग्गंथिठिंगेणे ति सुत्तेण सह विरोहादो । ण च दिन्वित्थीणं णिग्गंथत्तमित्थि, चेलादिपरिच्चाएण विणा तासिं भावणिग्गंथत्ताभावादो । ण च दिन्वित्थि-

है, यह जतलानेक लिय "सब्वाहि पज्जित्तीह पज्जित्तयद्दस यह कहा है। देवोंकी छत्कृप आयु पन्द्रह कर्मभूमियों में ही वंधती है तथा नारिक्योंकी उत्कृप आयु पन्द्रह कर्मभूमियों और कर्मभूमिपतिभागोंमें भी वांधी जाती है, यह बतलानोंक लिये "क्मभूमियस्स कम्मभूमिपडिभागस्स वा " ऐसा कहा है। देवों व नारिक्योंकी उत्कृप आयुको असंख्यातवर्पायुष्क तिर्यच या मनुष्य नहीं बांधते हैं, किन्तु संख्यात वर्षायुष्क ही वांधते हैं, यह जतलानेक लिये 'संखेजजवासाउअस्स ' ऐसा निर्देश किया है। देवों व नारिक्योंकी उत्कृप्ट आयुक्त बन्चका तीनों वेदोंके साथ विरोध नहीं है, यह जतलानेक लिथे "इत्थिवेदस्स वा पुरिस्तेवदस्स वा णवुंसयवेदस्स वा" ऐसा कहा है।

यहां भाववेदका ग्रहण करना चाहिये, प्रयांकि, इव्यवेदका ग्रहण करनेपर क्रव्य स्त्रीवेदके साथ भी नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुके यन्थका प्रसंग आता है। परन्तु उसके साथ नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुका वन्घ होता नहीं है, प्रयोंकि "पांचर्या पृथिवी तक सिंह और उठी पृथिवी तक स्त्रियां जाती है" इस सूत्रके साथ विरोध आता है। देवांकी भी उत्कृष्ट आयु इव्य स्त्रीवेदके साथ नहीं वंधती, क्र्योंकि, अन्यथा "[अच्युत कल्पसे ऊपर] नियमतः निर्मन्य लिंगसे ही उत्पन्न होते हैं " इस सूत्रके साथ विरोध होता है। और इच्य स्त्रियोंके निर्मन्यता सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, वस्त्रादिपिन्यागेके विना उनके भाव निर्मन्यताका अभाव है। इब्य स्त्रीवेदी व नपुंसकवेदी वस्त्रादिकका त्याग करके निर्मन्य लिंग धारण

९ अ-आ काप्रिन्य 'वा पचमा वि सीहा रूपीयो जाति छटी 'रित पाट । २ मृटाचार १२ ११३.

६ मृडाचार १२-१३४ , ति. प. ८,५५९-६१**.** 

णबुंसयवेदाणं चेलादिचागो अत्थि, छेदसुत्तेण सह विरे।हादो । देवाणं उक्करसाउअस्स मणुस्सा संजदा थलचारिणो वंधया, णेरइयाणं उक्करसाउअस्स थलचारिमणुसिमच्छाइहिणो जल-थलचारिसिण्णपंचिदियितिरिक्खिमच्छाइहिणो वा वंधया ति जाणावणहं जलचरस्स वा धलचरस्स वा ति भणिदं । खगचारिणो देव-णेरइयाणं उक्करसाउअं किण्ण वंधिति १ ण, पक्खीणं सत्तमपुढविणेरइएसु अणुत्तरविमाणवासियदेवेसु वा उप्पज्जणं पिंड सत्तीए अभावादो । ण विज्जाहराणं खगचरत्तमित्थ, विज्जाए विणा सहावदो चेव गगणगमण-समत्थेसु खगयरत्तपसिद्धीदो ।

दंसणीवजीगे वहंताणं उक्कस्साउअबंधो ण होदि, किंतु णाणीवजीगे वहंताणं एवं ति जाणावणहं सागारणिदेसी कदो। सुत्ताणमाउअस्स उक्कस्सबंधो ण होदि ति जाणावणहं जागारणिदेमी कदो। जहा सेसकम्माणं उक्कस्सिहिदीओ उक्कस्ससंकिलेसेण वज्झित, तहा आउअस्स उक्कस्सिहिदी उक्कस्सिविसोहीए उक्कस्ससंकिलेसेण वा ण वज्झिद ति जाणावणह तप्पाओग्गसंकिलिहस्स वा तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा ति भणिदं।

कर सकते हैं, ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, वैसा स्वीकार करनेपर छेदसूत्रके साथ विरोध होता है।

देवींकी उत्क्रप्ट आयुक्ते वन्धक स्थलचारी संयत मनुष्य, तथा नारिकयोंकी उत्क्रप्ट आयुक्ते वन्धक स्थलचारी मिध्यादि मनुष्य एवं जलचारी व स्थलचारी संक्षी पचेदिय तिर्यच मिध्यादि हैं, इसके ज्ञापनार्थ "जलचरस्स वा थलचरस्स वा येसा कहा है।

शंका — आकाशचारी जीव देव व नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयुको क्यों नहीं यांधते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, पिश्चयोंके सप्तम पृथिवीके नारिकयों अथवा अनुसर विमानवासी देवोंमें उत्पन्न होनेकी सामर्थ्य नहीं है। यदि कहा जाय कि विद्याधर भी तो आकाशचारी हैं, वे वहां उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, विद्याकी सहायताके विना जो स्वभावसे ही आकाशगमनमें समर्थ हैं उनमें ही खगचरत्वकी प्रसिद्धि है।

दर्शनोपयोगमें वर्तमान जीवेंकि उत्कृष्ट आयुका वन्ध नहीं होता, किन्तु क्षानोपयोगमें वर्तमान जीवेंकि ही उसका वन्ध होता है, यह जतलानेके लिये 'साकार' पदका निर्देश किया है। सोये हुए जीवेंकि उत्कृष्ट आयुका वन्ध नहीं होता, यह बतलानेके लिये 'जागार 'पदका प्रयोग किया है। जिस प्रकार शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितियां उत्कृष्ट संक्लेशसे वंधती हैं वैसे आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट विशुद्धि अथवा उत्कृष्ट संक्लेशसे नहीं वंधती, यह जवलानेके लिये "तष्पाओग्गसंकिलिष्ठस्स बा तष्पाओग्गविसुद्धस्स वा " ऐसा कहा है। उत्कृष्ट आवाधाके विना उत्कृष्ट स्थिति

उक्कस्सावाधाए विणा उक्कस्सिडिदी ण होदि ति जाणावणहं उक्किस्सियाए आबाहाए इदि भीणदं । बिदियादिसमएसु आबाहा उक्किस्सिया ण होदि ति पुन्वकोडितिभाग-मावाहं काऊण देव-णेरइयाणं उक्कस्साउअं वंधमाणपढमसमए चेव उक्किस्साउअवेयणा होदि ति भणिदं ।

#### तव्वदिरित्तमणुक्कस्सा ॥ १३ ॥

तदो उक्कस्सादो वदिरित्तं तव्विदिरित्तं, सा अणुक्कस्सा। एसा अणुक्कस्सकारुवेयणा असंखेज्जिवयपा। तेण तिस्से सामित्तं पि असंखेज्जिवयप्। तं जहा — पुन्वकोडितिभागः मावाहं काऊण तेतीससागरोवमाउअं जेण बद्धं सो उक्कस्सकारुसामी। जेण समऊणं पबद्धं सो अणुक्कस्सकारुसामी। जेण [ दुसमऊणं पबद्धं सो वि अणुक्कस्सकारुसामी। जेण] तिः समऊणं पबद्धं सो वि अणुक्कस्सकारुसामी। प्वमसंखेज्जभागहाणी होदूण ताव गच्छिदं जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जेण उक्कस्साउहिदिं खंडिदूण तत्थ एगखंड परिहीणो ति। पुणो उक्कस्साउअं उक्कस्ससंखेज्जेण खंडेदूण तत्थ एगखंडपरिहीणे असंखेज्जभागहाणीए परिसमत्ती संखेज्जभागहाणीए आदी च होदि। एवं संखेज्जभागहाणी होदूण ताव गच्छिदं जाव उक्कस्साउअस्स अद्धं समऊणं परिहीणं ति।

नहीं होती है, यह ज्ञापन करानेके लिये 'उक्किस्सयाप आवाहाप 'ऐसा कहा है। चृंकि छितीयादिक समयोंमें आवाधा उत्कृप होती नहीं है, अतः पूर्वकोटिके तृतीय भागको आवाधा करके देवों व नारीकयोंकी उत्कृप आयुक्ते बांधनेवाले जीवके बन्धके प्रथम समयमें ही उत्कृप आयुवेदना होती है, ऐसा कहा है।

उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है ॥ १३॥

उससे अर्थात् उत्कृष्टसे विपरीत आयु कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट येदना होती है। यह अनुत्कृष्ट कालवेदना असंख्यात भेद स्वरूप है। इसीलिये उसके स्वामी भी असंख्य प्रकार हैं। यथा — पूर्वकोटिके तृतीय भागको आयाधा करके तेतीस सागारापम प्रमाण आयुको जिसने वांधा है वह कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट येदनाका स्वामी है। जिसने एक समय कम उत्कृष्ट आयुको बांधा है वह अनुत्कृष्ट कालवेदनाका न्यामी है। जिसने [दो समय कम उत्कृष्ट आयुको वांधा है यह अनुत्कृष्ट कालवेदनाका न्यामी है। जिसने [तो समय कम उत्कृष्ट आयुको वांधा है वह भी अनुत्कृष्ट कालवेदनाका स्वामी है। इस प्रकार असंख्यातभागहानि होकर तय तक जाती है जय तक जवन्य परीतासंख्यातसे उत्कृष्ट आयुक्ति विण्डत करनेपर उसमें एक खण्ड प्रमाण हानि नहीं हो जाती। पश्चात् उत्कृष्ट भायुको उत्कृष्ट संस्थातमे खण्डित करके उसमें एक खण्ड प्रमाण हानिके हो जानेपर असंख्यातभागहानिकी समाप्ति श्रीर संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है। इस प्रकार संख्यातभागहानिकी समाप्ति श्रीर संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है। इस प्रकार संख्यातभागहानि होकर तय तक जाती है जय तक उत्कृष्ट आयुका प्रकृष्ट समय कम अर्थ भाग हीन नहीं हो जाता।

पुणो उक्कस्सावाह काऊण उक्करसाउअस्स अद्धे पबद्धे संखेजजगुणहाणी होदि।
पुणो समऊणे अद्धे पबदे वि सखेजजगुणहाणी चेव। एव संखेजजगुणहाणी ताव गच्छिदे
जाव उक्कस्साउअं जहण्णपिरत्तांसंखेजजेण खडेदूण तत्थ एगखंड रूवाहियं सेसं ति।
एत्तो प्पहृिंड असखेजजगुणहाणी चेव होदूण गच्छिदि। एवं ताव णदव्वं जाव पुव्वकोडितिभागमावाहं काऊण देवेसु दसवस्ससहस्साउअं बंधिदूण हिदो ति । पुणो एदेण
आउण्ण समाणमणुस्साउअं घेत्त्ण समऊण-दुसमऊणादिकमेण अधिहिदिगठणेण णदव्वं
जाव भविसिद्धियचीरमसमओ ति। एव कदे पुव्वकोडित्तिभागणवभिह्यसमऊणतेतीससागरोवममत्तद्धाणवियप्पा सामित्तवियप्पा च ठद्धा होति।

संपिंद एत्थ जीवसमुदाहारे। छिह अणियोगद्दोरिह उच्चेदे । त जहा — उक्कस्सए हांग जीवा अत्थि । तद्दणतरहेद्दिमद्दाणे वि जीवा अत्थि । एवं गदव्व जाव अणुक्कस्स- जहण्णहाणे ति ।

आउअस्स उक्कस्सए हाणे जीवा असंखेजना, णेरइयउक्कस्साउअं षंधमाण-जीवाणमसखेजनाणमुवलंभादो । एवं सञ्वत्थ णेदन्व । णविर एइंदियपाओग्गहाणेसु एक्केक्केसु जीवा अणंता । तत्तो हेहिमेसु खवगसेडीए चेव लन्ममाणेसु संखेजना ।

पुन उत्कृष्ट आबाधाको करके उत्कृष्ट आयुके अर्घ भागको बांधनेपर संख्यातगुणहानि होती है। पश्चात् एक समय कम अर्घ भागके बांधनेपर भी संख्यातगुणहानि ही होती है। इस प्रकार संख्यातगुणहानि तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट आयुको जघन्य परीतासख्यातस खण्डित करनेपर उसमेंसे एक अधिक एक खण्ड शेष रहता है। अब यहांसे असंख्यातगुणहानि ही होकर जाती है। इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिये जब तक पूर्वकोटिके तृतीय भागको आवाधा करके देवोंमें दस हजार वर्ष प्रमाण आयुको बांधकर स्थित नहीं होता।

पश्चात् इस आयुके समान मनुष्यायुको प्रहणकर एक समय कम दो समय कम इत्यादि कमसे अधि स्थितिके गलनेसे भवसिद्धिकके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। ऐसा करनेपर पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक व एक समय कम तेनीस सागरीपम प्रमाण स्थानविकल्प और स्वामित्विधिकल्प प्राप्त होते हैं।

अय यहां छह अनुयोगद्वारोंके द्वारा जीवसमुदाहारको कहते हैं। यथा— उत्हार स्थानमें जीव है। उससे अनन्तर नीचेके स्थानमें भी जीव हैं। इस प्रकार अनुत्कार-जधन्य स्थान तक ले जाना चाहिये।

आयुके उत्कृष्ट स्थानमें असंख्यात जीव हैं, क्योंकि, नारिकयोंकी आयुको वांघनेवाले असख्यात जीव पाये जाते हैं। इसी प्रकार सब स्थानोंमें चाहिये। विशेषता इतनी है कि एकेन्द्रियके योग्य स्थानोंमेंसे एक एक मनन्त जीव हैं। उससे नीचेके क्षपकश्रेणिमें ही पाये जानेबाले स्थानोंमें संस्थान

सेडी ण सक्कदे णेटुं, विसिट्छवएसाभावादो ।

उक्कस्सद्वाणजीवपमाणेण सन्बद्वाणजीवा केवडिएण कालेण अविहिरिज्जंति १ अणंतेण कालेण । एवं तसकाइयपाओग्गसन्बद्वाणजीवाणं वत्तन्वं । एइंदियपाओग्गद्वाण-जीवपमाणेण सन्बजीवा कविचरेण कालेण अविहिरिज्जंति १ अंतोमुहुत्तेण । एवं सन्बत्य णेदन्वं ।

उक्करसए हाणे जीवा सन्वजीवाणं केविडिओ मागो ? अणितिमभागो । एवं तसपाओग्गसन्वहाणेसु वत्तन्व । वणाप्तिदिकाइयपाओग्गेसु हाणेसु सन्वहाणजीवाणम-संखेजबिद्मागो । एव सन्वत्थ वणप्पिदिपाओग्गहाणेसु वत्तन्व ।

सन्वत्थावा जहण्णए हाणे जीवा । उक्कस्सए हाणे जीवा असंखेजजगुणा । अज-हण्ण-अणुक्कस्मएसु हाणेसु जीवा अणतगुणा । अणुक्कस्सए हाणे जीवा विसेसाहिया । अजहण्णएसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया । सन्वेसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया । एवसुक्कस्स-सामित्तं समत्तं ।

सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीयवेदणा कालदो जहण्णिया कस्स ? ॥ १४ ॥

श्रेणिप्रकप्णा करना शक्य नहीं है, क्योंकि, उसके सम्बन्धमें विशिष्ट उपदेशका अभाव है।

उत्हार स्थान सम्यन्धी जीवोंके प्रमाणसं सब स्थानेंकि जीव किनने कालके हारा धपहन होते हं ? उक्त प्रमाणसे वे अनन्त बालके हारा अपहन होते हैं। इसी प्रकार प्रसकायिक प्रायोग्य सब स्थानेंकि जीवोंकी प्रक्रपणा करना चाहिये। एकेन्द्रिय प्रायोग्य स्थानों सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने काल द्वारा अपहत होते हें ? उक्त प्रमाणसे वे अन्तर्मुहर्न कालके हारा अपहत होते है। इसी प्रकार सर्वत्र ले जाना चाहिये।

उन्हाए स्थानमें जीव सब जीवोंके कितनेंचे भाग प्रमाण हैं ? वे उनके अनन्तर्वे भाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार त्रस प्रायोग्य सब स्थानोंमें कहना चाहिये । धनस्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानोंमें सब स्थानोंके जीवोंके असंख्यातवें माग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सर्वत्र वनस्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानोंमें कहना चाहिये ।

ज्ञान्य स्थानमें सबसे स्तोक जीव हैं। उत्कृष्ट स्थानमें उनसे असंग्यातगुणे जीव हैं। अज्ञ्ञान्य-अनुत्कृष्ट स्थानोंमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं। अनुत्कृष्ट
स्थानमें जीव उनसे विशेष अधिक है। अज्ञ्ञान्य स्थानोंमें जीव उनसे विशेष
अधिक हैं। सब स्थानोंमें जीव उनसे विशेष अधिक है। इस प्रकार उत्कृष्ट
स्थामित्व समाम हुआ।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें ज्ञानावर्णायकी वदना कालकी अपेक्षा जघन्य किसके होती है ? ॥ १४ ॥ जहण्णपदे इदि पुन्तुत्तअहियारसभालण्ड णिहिइ। संसकम्मपिडिसेह्डा णाणावरणीय-णिद्सो । कालिणेद्सो खेत्तादिपिडिसेहफले । पुन्वाणुपुन्विकमं मोत्तूण पच्छाणुपुन्वीण् जहण्णसामित्तपरूवणं किमइ कीरदे १ ण, तीहि वि आणुपुन्वीहि पर्विवदे दोसो णिर्य ति जाणावण्ड तहापरूवणादो । अधवा, जहण्णडाणादो उक्कस्सडाणं संगिहिदासेसडाण-वियप्पत्तादो पहाणमिदि जाणावण्डं पुन्वमुक्कस्सडाणपरूवणा कदा । सेसं सुगमं १

#### अण्णदरस्स चरिमसमयछदुमत्थस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो जहण्णा ॥ १५॥

ओगाहणादिभेदेहि जहण्णकालिरोहाभावपरूवणहमण्णदरस्से ति भणिदं । छदुमं णाम आवरणं, तिम्ह चिहिद ति छदुमत्था, तस्स छदुमत्थस्से ति णिद्देसेण केवलिपिड-सेहो कदो । चिरमसमयछदुमत्थस्से ति णिद्देसो दुचिरमादिछदुमत्थपिडसेहफले । खीण-कसायदुचिरमसमए किण्ण जहण्णसामित्तं दिज्जदे १ ण, तत्थ णाणावरणीयस्स दुसमइयिहिद-

'जघन्य पद्में 'यह निर्देश पूर्वोक्त अधिकारका स्मरण करानेके लिये कहा है। शेष कर्मोंका प्रतिपेध करनेके लिये ' ज्ञानावरणीय 'पदका निर्देश किया है। कालके निर्देशका प्रयोजन क्षेत्रादिकोंका प्रतिपेध करना है।

रंका - पूर्वानुपूर्वीक्रमको छोड़कर पश्चादानुपूर्वीस जघन्य स्वामित्वकी प्रमपणा किसलिये की जा रही है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, तीनो ही आनुपूर्वियोसे प्रम्पणा करनेपर कोई दोप नहीं होता, यह जतलानेके लिये यहां पश्चादानुपूर्वीक्रमसे प्रम्पणा की गई है। अथवा जघन्य स्थानकी अपेक्षा समस्त स्थानभेदोंका संप्रदक्ती होनेसे उत्कृष्ट स्थान प्रयान है, यह हात करानेके लिये पहिले उत्कृष्ट स्थानकी प्रस्पणा की गई है।

शेष कथन सुगम है।

जो कोई भी जीव छट्मस्थ अवस्थाके अन्तिम समयमें वर्तमान है उमक कालकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मकी जघन्य वेदना होती है ॥ १५॥

अवगाहनादिक भेदोंसे जघन्य कालवेदनाके होनेमें काई विगेश नहीं है, यह गतलानेके लिये सूत्रमें 'अन्यतर' पदका उपादान किया गया है। छद्म शब्दका अर्थ आवरण है, उसमें जो स्थित हैं वह छद्मम्थ कहा जाता है। उक्त छद्मस्थका निर्देश करनेसे केवलीका प्रतिपंध किया गया है। 'अन्तिम समय-वर्ती छद्मस्थ देस निर्देशका फल हिचरम-त्रिचरम आदि समयामें वर्तमान छद्मस्थोंका प्रतिपंध करना है।

शंका — क्षीणकपाय गुणस्थानके हिचरम समयमं जधन्य घेडनाका स्यामिण्य क्यों नहीं दिया जाता है ?

र प्रतिषु 'कम्म ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'ओगाडामेर्देहि ' इति पाठ ।

सेडी ण सक्कदे णेदुं, विसिट्ठुवएसाभावादो ।

उदकस्सद्वाणजीवपमाणेण सन्वद्वाणजीवा केवडिएण कालेण अविहिरिज्जंति ? भणतेण कालेण । एवं तसकाइयपाओग्गसन्वद्वाणजीवाणं वत्तन्वं । एइंदियपाओग्गद्वाण-जीवपमाणेण सन्वजीवा केविचरेण कालेण अविहिरिज्जंति ? अंतोमुहुत्तेण । एवं सन्वत्थ णेद्व्वं ।

उक्कस्सए हाणे जीवा सन्वजीवाणं केविडिओ भागो ? अणितिमभागो । एवं तसपाओग्गसन्वहाणेसु वत्तन्वं । वणप्पिदिकाइयपाओग्गेसु हाणेसु सन्वहाणजीवाणम-संखेजबिभागो । एवं सन्वत्थ वणप्पिदिपाओग्गहाणेसु वत्तन्व ।

सन्वत्थावा जहण्णए हाणे जीवा । उक्कस्सए हाणे जीवा असंखेज्जगुणा । अज-हण्ण-अणुक्कस्सएसु हाणेसु जीवा अणंतगुणा । अणुक्कस्सए हाणे जीवा विसेसाहिया । अजहण्णएसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया । सन्वेसु हाणेसु जीवा विसेसाहिया । एवमुक्कस्स-सामित्तं समत्तं ।

## सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीयवेदणा कालदो जहण्णिया कस्स ? ॥ १४ ॥

श्रेणिप्ररूपणा करना शक्य नहीं है, क्योंकि, उसके सम्बन्धमें विशिष्ट उपदेशका अभाव है।

उत्कृष्ट स्थान सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे सब स्थानोंके जीव कितने कालके द्वारा अपहत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे अनन्त कालके द्वारा अपहत होते हैं । इसी प्रकार त्रसकायिक प्रायोग्य सब स्थानोंके जीवोंकी प्ररूपणा करना चाहिये। एकेन्द्रिय प्रायोग्य स्थानों सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने काल द्वारा अपहत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे अन्तर्मुह्त कालके द्वारा अपहत होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र ले जाना चाहिये।

उत्कृष्ट स्थानमें जीव सब जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार त्रस प्रायोग्य सब स्थानोंमें कहना चाहिये । धनस्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानें।में सब स्थानोंके जीवोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सर्वत्र वनस्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानोंमें कहना चाहिये ।

जघन्य स्थानमें सबसे स्तोक जीव हैं। उत्कृष्ट स्थानमें उनसे असंख्यातगुणे जीव हैं। अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थानोंमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं। अनुत्कृष्ट
स्थानमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं। अजघन्य स्थानोंमें जीव उनसे विशेष
अधिक हैं। सब स्थानोंमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट
स्थामित्व समाप्त हुआ।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य किसके होती है ? ॥ १४ ॥ जहण्णपदे इदि पुन्नुत्तअहियारसभालण हिं णिहि है। सेसकम्मपि सेह है। णाणावरणीय-णिहेसो । कालिणेहेसो खेत्तादिपि सेह फले । पुन्नाणुपुन्निकमं मोत्तूण पन्लाणुपुन्नीए जहण्णसामित्तपद्धवणं किमह कीरदे १ ण, तीहि वि आणुपुन्नीहि पद्धिवदे दोसो णित्य ति जाणावण हे तहापद्धवणादो । अथवा, जहण्णहाणादो उक्कस्स हाणं संगहिदासेस हाण-वियप्पत्तादो पहाणिमिदि जाणावण हे पुन्न मुक्कस्स हाणपद्धवणा कदा । सेसं सुगमं १

#### अण्णदरस्स चरिमसमयछदुमत्थस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो जहण्णा ॥ १५॥

ओगाहणादिमेदेहिं जहण्णकालियोहाभावपरूवणहमण्णदरस्से ति भणिदं । छदुगं णाम आवरणं, तिम्ह चिद्वदि ति छदुमत्यो, तस्स छदुमत्यस्से ति णिद्देसेण केवलिपिड-सेहो कदो । चिरमसमयछदुमत्यस्से ति णिद्देमो दुचिरमादिछदुमत्यपिडसेहफलो । सीण-कसायदुचिरमसमए किण्ण जहण्णसामित्तं दिज्जदे १ ण, तत्य णाणावरणीयस्स दुसमहपिडिदि-

'जघन्य पदमें 'यह निर्देश पूर्वोक्त अधिकारका स्मरण करानेके लिये कहा है। शेप कर्मोका प्रतिपेध करनेक लिये ' ज्ञानावरणीय 'पदका निर्देश किया है। कालके निर्देशका प्रयोजन क्षेत्रादिकोंका प्रतिपेध करना है।

रंका - पूर्वानुपूर्वीक्रमको छोड़कर पश्चादानुपूर्वीस जघन्य स्वामित्वकी प्रकपणा किसलिये की जा रही है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, तीनो ही आनुपूर्वियोंने प्रमपणा करनेपर कोई दीप नहीं होता, यह जतलानेके लिय यहां पश्चादानुपूर्विक्रमने प्रमपणा की गई है। अथ्या जधन्य स्थानकी अपेक्षा समस्त स्थानभेदींका संप्रहक्ती होनेने उत्कृष्ट स्थान प्रयान है, यह हात करानेके लिये पहिले उत्कृष्ट स्थानकी प्रमपणा की गई है।

शेप कथन सुगम है।

जो कोई भी जीव छट्मस्य अवस्थाके अन्तिम समयमं वर्तमान है उमक कार्टका अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मकी जघन्य वेदना होती है ॥ १५॥

अवगाहनादिक भेदोंसे जघन्य कालचेदनोंक होने में कोई चिगेश्व नहीं है, यह गतलाने के लिये स्वमं 'अन्यतर' पदका उपादान किया गया है। छद्म शब्दका अर्थ आवरण है, उसमें जो स्थित है वह छद्मस्य कहा जाता है। उक्त छद्मस्थका निर्देश करनेसे क्वलीका प्रतिपंध किया गया है। 'अन्तिम समय वर्ती छद्मस्य' इस निदेशका फल हिचरम-त्रिचरम आदि समयामें वर्तमान छद्मस्थोंका प्रतिपंध करना है।

शंका — क्षीणकपाय गुणस्थानके डिचरम समयमें जधन्य वेदनाका स्थामित्य पर्यो नहीं दिया जाता है ?

१ मतिषु 'कम्म ' इति पाठः । । २ मनिषु 'ओराटानेटेडि 'इति पाट ।

समय लगा होता है उसे ध्रवस्थितिको प्रतिराशि करके मिला देनेपर वर्तमान गुडिका स्थान उत्पन्न होता है।

उत्तरीत्तर ज्ञा-टो समय बढकर बांधनेवाले जीवके भी असंख्यातभागवृद्धि म्यान है। होता है, क्यांकि, पूर्व भागहारके द्वितीय भागका ध्रुवस्थितिमें भाग देनपर है। समय आने देगे जाते हैं। उत्तरोत्तर तीन तीन समय बढ़कर बांधनेबाले क भी असम्यातभागनृद्धि हो होती है, क्योंकि, ध्रुवस्थितिके हतीय भागका प्रामिश्रिमें भाग देनेपर बृद्धिगत तीन समयीकी प्राप्ति देखी जाती है। नार-चार समय उत्तरात्तर वढकर वांधनेवालेके असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, पर्योक्ति, ध्रवस्थितिके चतुर्थ भागका ध्रवस्थितिम भाग देनेपर वृद्धिप्राप्त चार र्माकी उपलब्धि देखी जाती है। इस प्रकार वादर एकेन्द्रियकी ध्रविस्थितिके जगर यादर एकेन्ट्रियकी ध्रवस्थितिमें जितनी परयोपमशलाकार्ये हें उतने मात्र समर्योकी मृजि हो चुर्रनपर भी असरयातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, पत्योपमका धुव स्थितिमें भाग देनेपर ध्वस्थितिकी पर्योपमशलाकाओं प्रमाण वृद्धिगत समयेंकी उप लिध देखी जाती है। तत्पश्चात् एक समयकी वृद्धि होकर बांघनेवालेके भी समंख्यातभागचृद्धि ही होती है, फ्योंकि, कुछ कम पर्योपमका धुवस्थितिमें भाग द्रेनपर एक अधिक परयोपमहालाकाओं प्रमाण समयोंकी उपलब्धि देखी जाती है। प्रवस्थितिमें जितनी परयोपमशलाकायें हैं उनसे दूनी वृद्धिके होनेपर भी अस स्यातभागवृद्धि ही होती है, पर्योकि, पर्योपमके अर्ध भागका ध्रवस्थितिमें भाग तिकी पर्योपमशलाकार्ये प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पर्योपमकी

पुणा अण्णा जीवा पुन्वविद्दाणेणागत्ण पुन्वणिसद्विद्दिरीए तद्णतरहेद्विमलीण-कमाई जादा ! एद सांतरमपुणस्तद्वाणं, पुन्वित्त्तद्वाणं पेक्सिद्णं अंतोमुहृत्तमेतिद्विदि अंतिरवृणुप्पण्णतादो । तं कथ णन्वदे १ एतथ चरिमिहिदिराडयचरिमफालीए उवलंभादो, उविरमिहिदिमि तद्णुवलंभादो । एतो प्पहुडि हेद्वा समऊणुक्कीरणद्वामेत्तिणरंतरहाणेषु ममुप्पण्णेमु सइ सांतरहाणमुप्पज्जिदे । कुदे। १ अप्पिद अप्पिदहिदिखंडयरस चरिमफालि-मेत्तमंतिरदृणुप्पत्तीदो । एवमोदारेदन्वं जाव अणियहिअद्वाए संखेज्जिदिभागो ति । तत्थ-तणअणियहिदिसंतादो वादरेहिदयपज्जत्तयसस णाणावरणजहण्णहिदिसंतं विसेसाहियं पितदो-वमस्म असखंज्जिदिभागेण ।

पश्चात् दूसरा एक जीव पूर्व विधिसे आकर पूर्वकी विविधित स्थितिसे तद्नन्तर अधस्तन श्लीणकपायी हुआ। यह सान्तर अपुनरुक्त स्थान है, पर्योंकि, पूर्वके स्थानकी अपेक्षा अन्तर्मुहर्त मात्र स्थितियोंके अन्तरसे यह स्थान उत्पन्न हुआ है।

शका - यह कस जाना जाता है?

समाधान — क्योंकि, यहां अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फाछि पायी जानी है, परन्तु ऊपरकी स्थिनिम वह नहीं पायी जाती।

यहासे प्रारम्भ होकर नींच एक समय कम उत्कीरणकालके वरावर निरन्तर स्थानोंक उत्पन्न होनेपर एक बार सान्तर स्थान उत्पन्न होता है, फ्योंिक, विविध्त विविध्त स्थितिकाण्डक्की अन्तिम फालि प्रमाण अन्तर करके बह उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार अनिवृत्तिकरणकालके संर्यातवें भाग तक उतारना चाहिये। वहांके अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत्त्वसे वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके हानावरणका जवन्य स्थितसत्त्व परयोपमके असंर्यातवें भागसे विद्योप अधिक है।

पुनः इस अनिवृत्तिकरणके स्थितिसस्त्रको छोड़कर और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिसस्त्रको ब्रहण करके एक एक समय बढ़कर बांधनेपर दूसरा निरन्तर अपुनरक्त स्थान उत्पन्न होता है।

रांका — यह कोनसी वृद्धि हारा वृद्धिगत हुआ है ? समाधान — वह असंर्यातभागवृद्धिक हारा वृद्धिगत हुआ है।

शका - इस बट्टे हुए समयके निकालनेक छिये भागहार क्या है?

समाधान — इसके छिये भागहार वाटर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थित है, क्याँकि, वाटर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितिका वादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितमें भाग देनेपर जो एक

१ जापनी जीपद जापिद 'इति पाट । इ. ११-१६

समयं तिमा चेव ध्रविहिदिं पिडिरासिय पिनिखत्ते वद्दमाणविद्धिठाणुप्पत्तीदों । दुसमउत्तरं विद्धित्ण बंधमाणस्स वि असखेजजभागविद्धिहाणं चेव । कुदो १ पुव्विल्लभागद्दारस्स दुमागेण ध्रविहिदीए ओविद्दित् दोण्णं समयाणमागमणदंसणादो । तिसमयउत्तरं विद्धृदूण बंधमाणस्स वि असखेजजभागविद्धी चेव, ध्रविहिदीए तिभागेण ध्रविहिदेगेविदिदे तिण्णं विद्धितसयाणमागमणदंसणादो । चदुसमयउत्तरं विद्धिदूण बंधमाणस्स असंखेजजिदिमागविद्धी चेव, ध्रविहिदीए चदुन्भागेण ध्रविहिदीए ओविदिदाए विद्धित्त्याणमागमणदंसणादो । एवं बादरेइंदियध्रविहिदीए उविर बादरेइंदियध्रविहिदीए जित्तयाओ पिट्दोवमसलागाओ अत्थि, तित्त्यमेत्तेसु ममएसु विद्धिदेसु वि असंखेजजभागविद्धी चेव होदि, पिट्दोवमण ध्रविहिदीए ओविदिदाव विद्धिद्धविदिविद्योवमसलागोमत्तसमयाणमागमणदंसणादो । पुणो एगसमयं विद्धित् विद्याणस्स वि असंखेजजभागविद्धी चेव, किंचूणपिटिदोवमण ध्रविहिदीए स्वाहियपिटिदोवमसलागमत्तसमयाणमागमणदंमणादो । ध्रविहिदिपिटिदोवमसलागासु दुगुणमेत्तासु विद्धिदासु वि असंखेजजभागविद्धी चेव होदि, पिटिदोवमसलागासु दुगुणमेत्तासु विद्धिदासु वि असंखेजजभागविद्धी चेव होदि, पिटिदोवमसलागासु दुगुणमेत्तासु विद्धिदासु वि असंखेजजभागविद्धी चेव होदि, पिटिदोवमसुमागेण ध्रविद्धिए ओविद्धित दुगुणभेत्तासु विद्धिदासु वि असंखेजजभागविद्धी चेव होदि, पिटिदोवमसुमागेण ध्रविद्धीए ओविद्धीद दुगुणभेत्तासु विद्धिदिपिटिदोवमसलागामागमण्यंसलादो । एवं पिटिदोवमगुण-

समय लब्ध होता है उसे ध्रुवस्थितिको प्रतिराशि करके मिला देनेपर वर्तमान वृद्धिका स्थान उत्पन्न होता है।

उत्तरोत्तर दो-दो समय बढ़कर बांघनेवाले जीवके भी असंख्यातभागवृद्धिः स्थान ही होता है, क्योंकि, पूर्व भागहारके द्वितीय भागका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर दो समय बाते देखे जाते हैं। उत्तरोत्तर तीन तीन समय वढ़कर वांधनेवाले के भी असंख्यातभागचृद्धि ही होती है, क्योंकि, ध्रुवस्थितिके तृतीय भागका ध्रवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिगत तीन समयीकी प्राप्ति देखी जाती है। चार-चार समय उत्तरोत्तर वढ़कर वांधनेवालेके असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, ध्रुवस्थितिके चतुर्थ भागका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिप्राप्त चार क्रपोंकी उपलब्धि देखी जाती है। इस प्रकार बादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितिके ऊपर बादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितिमें जितनी पर्यापमश्रालाकार्ये हैं उतने मात्र समयोकी बृद्धि हो चुकनेपर भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, पत्योपमका ध्रवः स्थितिमें भाग देनेपर घुवस्थितिकी पर्योपमशलाकाओं प्रमाण वृद्धिगत समयोंकी उप-लिच देखी जाती है। तत्पश्चात् एक समयकी वृद्धि होकर वांघनेवालेके भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, कुछ कम पर्योपमका धुवस्थितिमें भाग देनेपर एक अधिक पल्योपमहालाकाओं प्रमाण समयोंकी उपलिध देखी जाती है। ध्रुवस्थितिमें जितनी पत्योपमशलाकार्ये हैं उनसे दूनी वृद्धिक होनेपर भी असं-ख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, पत्योपमके अर्ध भागका ध्रवस्थितिमें भाग देनेपर दूनी ध्रवस्थितिकी पल्योपमशलाकार्य प्राप्त होती है। इस प्रकार पल्योपमकी

९ तात्रतो 'वहुमाणविहुट्ठाणुप्पत्तादो ' इति पाठ । २ अ-कात्रलो '- मागसुवलमादो' इति पाठ. ।

गारसटागमेत्तपदमवरगम्टाणि विदृद्ण वंधमाणस्स वि असखेडजभागविद्विद्वाणं चेव होदि। छुदे। १ पिलदेविमवरगम्लेण युविद्विष् ओविद्विष् धुविद्विष्ठिदेविमसलागमत्तिलेदेविमपदमवरगम्लाणमागमुवलभादो । एवं वादरधुविद्विष्ठि भागहारे। पिलदेविमिविदेववरगम् मृतं हेादृण, पुणो क्रमण हाइद्ण तिद्ववरगम्लं होदृण, पुणो आविलयं होद्ण जाव जहण्णपरित्तामंग्रेडजं पत्तो ति ताव वृद्धावेदव्वो । एवं विद्धिद वि असखेडजभागविद्धी चव । कुदं। १ जहण्णपरित्तासखेडजेण वादरेइदियध्विद्धिए ओविद्धिए विद्धिक्षवाणमुवन्तंभादो । वादरेइदियवीचारहाणाणि पेविखदृण एदे विद्धिदसमया असंखेडजगुणा होति, पिलदेविमरस मंबडजिदमागत्तादो, आविलयाए असंखेडजिदमागेण पिलदेविम भागे हिदे वादरेइदियवीचारहाणाण पमाणुष्त्रीदो; वादरेइदियडक्करसिदिण उविर समउत्तरादि-वर्मण वंधा ण लव्भिद ति ।

सपिह हिदिघादमस्मिद्ण उविरमहाणाणमुप्पत्ती पर्देवद्वा । तं जहा— पाद्रइंदियउवकस्सिहिदीदो समउत्तर घादिदृण हिवदे असंखेज्जभागवङ्की होदि । उविरम-हिदि पुणा घादिदृण वाद्रेहिद्यउवकस्सिहिदिवंधादो दुसमउत्तरं काद्ण हिवदे तमण्णमपुणस्त्रमसर्येज्जभागविङ्गहाण होदि । तिसमउत्तर काद्ण हिवदे अण्णमपुणस्त्र-

गुणकारमृत शलाकाओं प्रमाण परयोपम प्रथमवर्गमृलाँकी वृद्धि होकर बांधनेवालेके भी असरयातमागवृद्धिका ही स्थान होता है, यथाँकि, परयोपमके वर्गमूलका ध्रवस्थितिमें भाग देनपर ध्रविस्थितिकी परयोपमशलाकाओं प्रमाण पर्योपम-प्रथम वर्गमूलोंकी उपलिध पायी जाती है। इस प्रकार वादर एकिन्द्रियकी ध्रविस्थितिका भागहार पर्योपमका द्विनीय वर्गमूल होकर, फिर क्रमसे हीन होकर तृतीय वर्गमूल होकर, फिर आवली हांवर, जर तक जयन्य परीतासम्प्यात प्राप्त नहीं होता तव तक वदाना चाहिय। इस प्रकार भागहारके वटनेपर भी असरयातमागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, जयन्य परीतासंख्यातका वादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिप्राप्त अंक उपलब्ध होते हैं। ये वृद्धिगत समय वादर एकेन्द्रियके वीचारस्थानांकी अपेक्षा असंर्यातगुणे हैं, पर्योकि, व परयोपमके संरयातवें भाग प्रमाण है, आवलीके असंख्यातचें भागका पर्योपममें भाग देनेपर वादर एकेन्द्रियके वीचारस्थानांका प्रमाण उत्पन्न होता है तथा वादर एकेन्द्रियकी उत्हृप्ट स्थितिक ऊपर एक समयादिककी अधिकताके क्रमसे वन्ध नहीं पाया जाता।

अय स्थितिघातका आश्रय वरके उपरिम स्थानीकी उत्पत्तिकी प्रस्पणा करते है। वह इस प्रकार है— वाटर एकेन्ट्रियंकी उत्कृष्ट स्थितिमसे एक एक समय यात करके स्थापित करनेपर असरय तभागवृद्धि होती है। पश्च त उपनिम स्थितिको किरसे घातकर चादर एकेन्ट्रियंक उन्दृष्ट स्थितियन्थंस टें। टें। समय अधिक करके स्थापित करनेपर वह दूसरा अपुनरक्त असंस्थानभागवृद्धिका स्थान होता है। इस हाणं होदि। एवं णेदव्वं जाव बादरेइंदियधुविहिदिं जहणणपितासंखेज्जेण खंडेदूण एगखंडमेत्तेण विह्नदूणिच्छदिहिदे ति । पुणो एदस्सुवीर हिदिघादेण समउत्तरं विह्नदे वि असंखज्जभागवङ्की होदि ।

एदस्स छेदभागहारो । तं जहा— जहण्णपिरत्तासंखेज्जं विरलेदूण बादेरइंदिय-धुविहिदिं समखंडं कादूण दिण्णे विरलणक्ष्वं पिंड जहण्णपिरत्तासंखेज्जेण खिंडदेगखंड-मागच्छिदि । पुणो एदं समयाहियमिच्छामो त्ति एत्थ एगक्ष्वधीरदं हेडा विरिलेय तं चेव समखंडं कादूण दिण्णे एगक्ष्वस्स बिंडुपमाणं पाविदि । पुणो एदं उविर दादूण समकरणं कीरय क्रवाहियहेडिमविरलणमेत्तद्धाणं गंतूण जिद एगक्ष्वपिरहाणी लन्भिदि तो उविरिमविरलणाए किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिमच्छमोविहिय लद्धमेगक्ष्वस्स असंखेज्जिदिभागमुविरिमविरलणाए

> अच्छेदनस्य राशे: रूपं छेद वदन्ति गणितज्ञाः । अशाभावे नाशं छेदस्याहुस्तदन्वेव ॥ ५॥

प्रकार वादर एकेन्द्रियकी ध्रवस्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके एक खण्ड मात्रसे वृद्धिगत होकर स्थितिके स्थित होने तक छे जाना चाहिये। पश्चात् इसके ऊपर स्थितिघातसे उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़नेपर भी असंख्यातमागवृद्धि होती है।

इसके छेदभागहारको कहते हैं। यथा — जघन्य परीतें संख्यातका विरलन करके उपर वादर एकेन्द्रियकी ध्रुविख्यातिको समखण्ड करके देनेपर एक एक विरलन अंकके प्रति जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करनेपर एक खण्ड प्राप्त होता है। फिर चूंकि इसे एक समय अधिक चाहते हैं, अत एक अंकके प्रति प्राप्त राशिका नीचे विरलन करके ऊपर उसको ही समखण्ड करके देनेपर एक रूपका बुद्धिप्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसको ऊपर देकर समकरण करके एक अधिक नीचेक विरलन प्रमाण स्थान जाकर उसको ही समखण्ड करके देनेपर एक रूपका बुद्धिप्रमाण प्राप्त होता है। इसको ऊपर देकर समकरण करके एक अधिक नीचेकी विरलन राशिके बरावर स्थान जाकर यदि एक रूपकी हानि प्राप्त होती है तो उपरिम विरलनके वरावर स्थान जाकर कितनी हानि प्राप्त होगी, इस प्रकार फल राशिसे गुणित इच्छा राशिमें प्रमाण राशिका भाग देनेपर जो एक रूपका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है उसको उपरकी विरलन राशिमेंसे—

जब राशिमें कोई छेद नहीं होता तय गणितझ उसका छेद एक मान छेते हैं (जैसे  $3 = \frac{2}{5}$ )। और जब अंशका अभाव हो जाता है तब छेदेंका भी नाश सममना चाहिये ( $\frac{3}{5} - \frac{5}{5} = \frac{5-5}{2} = \frac{5}{5} = 0$ ) ॥ ५॥

<sup>🤿 ः</sup> नाप्रत्योः ' टिटीटदि ' इति पाठः ।

एदेण तक्खणेण सिरमछेदं कादूण सेहिदे सुद्धसंसमुक्करसंसंखेडजमेगरूवस्स असंग्रेडजा भागा च भागहारा होदि । एदेण वादरध्विहदीए ओविहदाए इञ्छिदहाणस्स
विह्नम्मया आगच्छित । पुणो हिदिघादेण दुसमउत्तरं हिदिं धरेद्ण हिदस्स वि असंखेडजमागवर्द्धाण अण्णमपुणस्तहाणं होदि । एत्थ वि छेदभागहारा चेव । तिसमउत्तरं धरेद्ण
हिदम्य असंग्वेडजमागवर्द्धाण अण्णमपुणस्तहाणं होदि । एवं ताव छेदभागहारा होद्गण
गच्छिद जाव वादरेइदियध्विहिदिं जहण्णपरित्तासंखेडजेण खंडेद्ण तत्थ एगखंडस्सुविर त
च्य उनक्तस्यमंखेडजेण खंडेदृण तत्थ एगखंड रूऊणं विहुदं ति । पुणो संपुण्णं विहुदे
ग्रामागहारा होदि । कुदो १ उक्करसंसंखेडजेण रूविहिएण जहण्णपरित्तासंखेडजे भागे
हिद उविगमिविग्तणाए अवणेद्रभेगस्चुवलंभादे। । एत्थ संखेडजभागवद्धीए आदी असंखेडजभागवद्गीए पिग्ममत्ती च जादा ।

पुणा एदन्सुवीर अण्णो जीवो हिदिघादं करेमाणो समउत्तरहिदिं घरेदूण हिदो । एत्य वि संखेडजभागवर्द्धा चेव । एदिस्स वड्ढीए छेदमागहारो होदि । तं जहा — उविरिध्य विश्वेद्धा विरहेद्धा विरहेद्धा तं चेव समखंड कादूण दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स एगेगो समओ पाविद । पुणा एदं उविरमस्वधीरदेसु पिक्खिविय समकरणे कीरमाणे परिहीण-

इस नियमें अनुसार समग्रण्ड करके घटा देनेपर अवशिष्ट उत्कृष्ट संख्यात व एक रूपया असरयात यहुमान भागहार होता है। इसका वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवास्थिति-गे भाग देनेपर अमीष्ट स्थानके वृद्धिगत समय प्राप्त होते हैं। फिर स्थितिघातसे उत्तरंक्तर दो समयोकी अधिकताका प्राप्त स्थितिको ग्रहणकर स्थित हुए जीवके भी असल्यातभागवृद्धिका अन्य अपुनरक्त स्थान होता है। यहां भी छेदभागहार ही ऐता ह। तीन तीन समय अपुनरक्त स्थातिको ग्रहणकर स्थित जीवके असंख्यात भाग-पृद्धिका अन्य अपुनरक्त स्थान होता है। इस प्रकार तय तक छेदभागहार होकर जाता हे जय तक कि वादर एविन्द्रियको व्यस्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित कर उसमेस एक खण्डक ऊपर उसका ही उन्द्रुष्ट संख्यातसे खण्डित करके उस-मेंस एक अक कम एक खण्डकी वृद्धि नहीं हो जाती। तत्पश्चात् पूरे खण्ड प्रमाण वृद्धि हो जानेपर सममागहार होता है, स्याँकि, जघन्य परीतासंख्यातमें एक अधिक उन्द्रुष्ट संर्यातका भाग देनपर ऊपरकी विरत्न राशिमेंसे कम करनेके तिये एक रूप उपलब्ध होता है। अब यहा संर्यातमागवृद्धिका प्रारम्भ और असरयातभागवृद्धिकी समाण्ति हो जाती है।

र्सके जपर अन्य जीव स्थितिघातको करता हुआ एक-एक समय अधिक स्थितिको हेकर स्थित हुआ। यहा भी संर्यातभागवृद्धि ही होती है। इस वृद्धिका छेदभागहार होता है। यथा— अपरेक एक एक अंकके अपर स्थित राशिका नीचे पिरलन करके अपर उसको ही समखण्ड करके देनेपर हर एक अंकके प्रति एक एक समय प्राप्त होता है। किर इसको अपरेक अंकोंपर स्थित राशियोंमें मिलाकर रूवाणं पमाणं उच्चदे — रूवाहियहेडिमिवरलणमेत्तद्धाणं गंतूणं जिद एगरूवपिहाणी लम्भिद तो उविरमिवरलणिम किं लभामा ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविहिदाए एगरूवस्स असंखेजजिदेभागों आगच्छिद । एदमुक्कस्ससंखेजजिम्म सोहिदे एगरूवस्स असंखेजजि भागा रूवूणुक्कस्ससंखेजजं च भागहारे। हे।दि । पुणो दुसमउत्तरं विहुदे संखेजजभागविहुहाण होदि । एदस्स वि छेदभागहारों । तिसमउत्तरं विहुदे वि संखेजजभागविहुहाण होदि । एदस्स वि छेदभागहारों । तिसमउत्तरं विहुदे वि संखेजजभागविहुहाण होदि । एवं ताव छेदभागहारों होदण गच्छिद जाव वादरेइदियधुविहिदिं उक्कस्ससंखेजजेण खंडेदण पुणो तत्थेगखंड रूवूणुक्कस्ससंखेजजेण खंडेदण तत्थेगखंडं रूवूणं विहुदे ति । संपुण्णं विहुदे समभागहारों होदि । तं च कधं १ रूवूणुक्कस्ससंखेजजं विरलेदण उविरिमेगरूवधिरद समसंखेजजं दिण्णे विहुपमाणं होदि । एदमुविरमरूवधिरदेसु दादूण समकरणे कीरमाणे रूवाहियहेडिमिवरलणमेत्तद्धाणं गंतूण एगरूवपिरहाणी होदि ति रूवाहियहेडिमिवरलणाए उविरमिवरलणाए ओविह्रदाए एगरूवमागच्छिद । तिम्म उविरमिवरलणाए सोहिदे रूवूणुक्कस्ससंखेजजं भागहारों होदि । पुणो एदेण

समकरण करते हुए हीन रूपोंके प्रमाणको कहते हैं— एक अधिक नीचेकी विरलन राशि प्रमाण अध्वान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती है तो उपरकी विरलन राशिमें वह कितनी प्राप्त होगी, इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशिमें प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। इसके उत्कृष्ट संख्यातमेंसे कम करनेपर शेष एक रूपका असंख्यात वहुमाग और एक कम उत्कृष्ट संख्यात भागहार होता है। आगे दो-दो समय वढ़नेपर संख्यातभाग वृद्धिका स्थान होता है। इसका भी छेदभागहार है। तीन तीन समय वढ़नेपर भी संख्यातभागवृद्धि ही होती है। इस प्रकार तब तक छेदभागहार होकर जाता है जब तक कि वादर एकेन्द्रियकी छुविस्थितिको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके किर उसमेंसे एक खण्डको एक कम उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक कम एक खण्ड प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती। सम्पूर्ण खण्ड प्रमाण वृद्धि ही चुकेनपर समभागहार होता है।

#### शका- वह कैसे ?

समाधान— एक कम उत्कृष्ट संख्यातका विरलन कर उपरिम विरलनेक एक रूपपर रखी हुई राशिको समखण्ड करके देनेपर वृद्धिका प्रमाण होता है। इसको उपरिम रूपोंपर रखी हुई राशियोंके ऊपर देकर समकरण करते हुए एक अधिक नीचेकी विरलनराशि प्रमाण अध्वान जाकर चूंकि एक अंककी हानि होती है, अतः एक अधिक नीचेकी विरलन राशिका ऊपरकी विरलन राशिमें भाग देनेपर एक अंक आता है। उसकी उपरिम विरलन राशिमें कम करनेपर एक कम उत्कृष्ट संख्यात भागहार होता है।

ठद्धस्वूणमेत्तं विद्वृदं ति । संपुण्णे विद्वृदं समभागहारो होदि । तं जहा—एगरूवं विरलेदूण उविरमेगरूवधिरं दादूण समकरणं किरय स्वाहियहेिष्टमिवरलणाए उविरमिविरलणाए ओविष्टदाए एगरूवमागच्छिद । तिम्म दोसु स्वेसु सोहिदे एगरूवं भागहारो होिद । एदेणोविष्टदबादरधुविष्टदीए बादरधुविष्टदीएँ उविरं पिक्खताए संखेज्जगुणविष्टीए आदी होिद, दोस्वेहि बादरधुविष्टदीए गुणिदाए उपण्णत्तादो । एदम्सुविर समउत्तरं विष्टि छेदगुणगारो होिद । दोण्णं स्वाणं उविर एगस्वविष्टिणिमत्तपक्खेवो उच्चदे । तं जहा—धुविष्टिदीए वृह्वमाणाए जिद्द एगस्वयुणगारो लिक्भिद तो एगसमयस्स किं लभामो ति धुविष्टिदीए एगरूवे ओविष्टिदे पक्खेवपमाणं होिद ।

एतथ धुवाहिदि ति संदिहीए चत्तारि | ४ | ह्वाणि । एदस्स गुणगारो एतिओ होदि | ९ | । पुणो एदेण बादरधुविहिदीए गुणिदाए ह्वाहियदुगुणविहिहाणं होदि | ९ | । पुणो दुसमउत्तरं विहिदे वि छेदगुणगारो होदि । एतथ पुन्वं व तेरासियकमेण च्छेदगुणगारो साहेयन्वो । तस्स पमाणमेदं | ५ | । एदेण बादरधुविहिदीए गुणिदाए दुसमउत्तरदुगुणविही

जो प्राप्त हो उसमेंसे एक कम करनेपर प्राप्त राशि प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती।
पूर्ण लब्ध प्रमाण वृद्धिके होनेपर समभागहार होता है। यथा—

पक रूपका विरलन करके उपर उपिरम एक अंक के प्रति प्राप्त राशिको देकर समकरण करके एक अधिक अधस्तन विरलनका उपिरम विरलनमें भाग देनेपर एक रूप प्राप्त होता है। उसको दो रूपोंमेंसे कम कर देनेपर एक रूप भागहार होता है। इससे अपवर्तित वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको उसकी ध्रुवस्थितिके उपर प्रक्षिप्त करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है, क्योंकि, वह वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको दो अंकोंसे गुणित करनेपर उत्पन्न हुई है। इसके उपर उत्तरोत्तर एक एक समयकी वृद्धि होनेपर छेदगुणकार होता है। अब दो रूपोंके उपर वृद्धिके निमित्तभूत प्रक्षेपको कहते है। यथा— ध्रुवस्थिति प्रमाण वृद्धिके होनेपर यदि एक रूप गुणकार प्राप्त हेता है तो एक समयकी वृद्धिमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार ध्रुवस्थितिसे एक रूपको अपवर्तित करनेपर प्रक्षेपका प्रमाण होता है।

यहां संदृष्टिमें ध्रुविस्थितिके छिये ४ अंक है। इसका गुणकार इतना ( र ) है। इससे यादर ध्रुविस्थितिको गुणित करनेपर एक अधिक दूनी वृद्धिका स्थान होता है— ४× र = ९ = ४ × र + १। दो समय अधिक वृद्धिके होनेपर भी छेदगुणकार होता है। यहां पहिलेके समान ही त्रैराशिक कमसे छेदगुणकारको सिद्ध करना चाहिये। उसका प्रमाण यह है— ५। इससे वादर ध्रुविस्थितिको गुणित करनेपर दो समय अधिक

९ अप्रतो ' नादरअद् चुनहिदीए ' इति पाठ । २ प्रतिपु ' उनीरम ' इति पाठ ।

होदि | १० | । एदेण कमेण छेदगुणगारो होद्ण ताव गच्छिद जाव अण्णेगेरूवृणभुविहिदिने मेतं विहिदे ति । पुणो संपुण्णभुविहिदीए विहुदाए तिगुणविही होदि, वादरभुविहिदिमेत्त-समयाणं जिद एगा गुणगारसलागा लन्मिद तो वादरभुविहिदीए किं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविहिदाए एगगुणगारसलागुवलंभादो । पुणो एदं सलागं दोसु रूवेसु पिक्खिवय वादरभुहिदीए गुणिदाए तिगुणविहिहाणं होदि । तस्स पमाणमेदं | १२ | । पुणो एदस्सुविर समजत्तं विहिदे छेदगुणगारो होदि । तं जहा — भुविहिदिमेत्तसमयाणं जिद एगरूवं गुणगारो लन्भिद तो एगसमयस्स किं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविहिदाए एगरूवस्स असंखेन्जिदिभागो आगच्छिद | १ | । एदिम्मि तिसु रूवेसु पिक्खिते एत्तियं होदि | १३ | । एदिम्म तिसु रूवेसु पिक्खिते एत्तियं होदि | १३ | । एदि विश्व विद्याणगारो होदि । एत्य गुणगोर उप्पाइन्जमाणे पुन्विल्लमंसं दुगुणिय तिसु रूवेसु पक्खेवो कायन्वो । १ । २ । तिसमयउत्तरं विहिदे छेदगुणगारो होदि । एत्थ पुन्व-

दुगुणी वृद्धि होती है -- ४ × ६ = १० = ४ × २ + २ । इस क्रमसे छेदगुणकार होकर तव तक जाता है जब तक कि अन्य एक अंकसे कम ध्रुवस्थिति प्रमाण बृद्धि नहीं हो जाती। पश्चात् सम्पूर्ण ध्रवस्थिति प्रमाण वृद्धिके हो जानेपर तिगुणी वृद्धि होती है। कारण यह है कि वाद्र एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थिति प्रमाण समयोंके यदि एक गुणकारशलाका पायी जाती है तो वाद्र ध्रुवस्थितिमें कितनी गुणकारशलाकार्य प्राप्त होगीं, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक गुणकारशलाका पायी जाती है। इस रालाकाको दो रूपोंमें मिलाकर उससे वादर ध्रवस्थितिको गुणित करनेपर तिगुनी वृद्धि होती है। उसका प्रमाण यह है— (२ + १) × ४ = १२। इसके ऊपर एक समय अधिक वढ़नेपर छेद्गुणकार होता है। यथा — ध्रुवस्थिति प्रमाण समयोंका यदि एक अंक गुणकार प्राप्त होता है तो एक समयका कितना गुणकार प्राप्त होगा, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग आता है—  $\frac{2 \times 2}{2} = \frac{2}{2}$ । इसको तीन रूपोंमें मिलानेपर इतना होता है— ३ +  $\frac{?}{2}$  =  $\frac{?3}{2}$  । इसके द्वारा वादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर एक समय अधिक तिगुणी वृद्धिका स्थान होता है— ४ × 📆 = १३ = ४ × ३ + १। पश्चात् दो समय अधिक वृद्धिक होनेपर छेदगुणकार होता है। यहां गुणकारको उत्पन्न कराते समय पूर्वके अंशको दुगुणित कर उसे तीन रूपोमें मिलाना चाहिये। है x २। तीन समय अधिक वढ़नेपर छेदगुणकार होता है। यहां पूर्वके अंशको तीनसे गुणित

१ प्रतिषुँ 'सण्णेग ' इति पाठः ।

<sup>₹</sup> ११**-१**७.

त्तंसो तिगुणेदन्वो । १ । ३ । एदं गुणगारे। होद्ण ताव गच्छिद जाव पुव्विल्छंसो ४ हित्युणधुविहिदीए गुणेदूण तिस् रूवेसु पिक्खतो ति । पुणो एत्थ वि पुव्विल्छंसं पुण्णधुविहिदीए गुणिय तिसु रूवेसु पिक्खते चत्तारिगुणगारह्वाणि होति । तेहि धुविहिदीए गुणिदाए चदुगुणविह्वी होदि । १६ । एवं छेद-समग्गुणगारकमण वंध-सते अस्सिद्ण णेदन्वं जाव सिण्णपंचिदियधुविहिदि ति । तिस्से पमाणं संदिहीए अहावीस । २८ । पुणो एदिस्से उविर समउत्तरं पवद्धे अण्णमपुणरुत्तहाणं होदि । एदस्स गुणगारपमाणमेदं । एदेण धुविहिदीए गुणिदाए सिण्णपंचिदियस्स

समयाहियघुविहिदिहाणं होदि | २९ | । एवं छेद-समगुणगारसरूवेण णेदव्वं जाव वादरधुव-हिदीए उक्करसगुणगारसलागाओं रूवूणाओं पिवहाओं ति । एदमण्णमपुणरुत्तहाणं होदि । २२८ । पुणो एदिस्से उविर समउत्तरं वंड्डिद्ण बद्धे अण्णमपुणरुत्तहाणं होदि । एदस्सं छेदगुणगारे। । तं जहा — बादरधुविहिदमेत्तसमएसु विड्डिदेसु जिद एगा गुणगारसलागा लम्भिद तो एगसमए विड्डिदे किं लभामों ति पमाणेण फलगुणिदिच्छमोविहिय लिखे

फरना चाहिये हैं × ३। इस प्रकार छेदगुणकार होकर तब तक जाता है जब तक कि पूर्वका अंदा एक कम ध्रुविस्थितिसे गुणित होकर तीन क्रपोंमें प्रक्षिप्त नहीं हो जाता। फिर यहां भी पूर्वके अंदाको पूर्ण ध्रुविस्थितिसे गुणित कर तीन क्रपोंमें मिला देनेपर गुणकार चार अंक होते हैं। उससे ध्रुविस्थितिको गुणित करनेपर चौगुणी दृद्धि होती है—४×४= १६। इस प्रकार छेदगुणकार और समगुणकारके कमसे बन्ध य सत्त्वका आश्रयं करके संज्ञी पंचीन्द्रय जीवकी ध्रुविस्थिति तक ले जाना चाहिये। उसका प्रमाण संदृष्टिमें अट्टाईस २८ है। फिर इसके ऊपर एक समयकी वृद्धि होनेपर अन्य अपुनरक्त स्थान होता है। उसके गुणकारका प्रमाण यह है—७ होनेपर अवस्थितिको गुणित करनेपर संज्ञी पंचीन्द्रय जीवकी एक समयसे अधिक ध्रुविस्थितिको गुणित करनेपर संज्ञी पंचीन्द्रय जीवकी एक समयसे अधिक ध्रुविस्थितिको स्थान होता है— १ × ३० = २९। इस प्रकार छेदगुणकार और समगुणकार स्वरूपसे चादर ध्रुविस्थितिमें एक कम उत्कृष्ट गुणकारशलाकाओंके प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिये। यह अन्य अपुनरुक्तस्थान होता है २२८।

इसके ऊपर एक समय अधिक वढ़ करके बन्ध होनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इसका छेदगुणकार होता है। यथा— वादर ध्रुविस्थाति प्रमाण समयोंके बढ़नेपर यदि एक गुणकारशालाका प्राप्त होती है तो एक समयके वढ़नेपर कितनी गुणकारशालाकांप प्राप्त होगीं, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग

१ प्रतिपु ' लखे ', मप्रतो ' वधे 'इति पाठ ।

पुनिल्लह्रवेसु पिक्सित्तेसु गुणगारो होदि ति | पुणो एदेण बादरधुविहिदीए गुणि-

दाए संपिहयहाणं होदि | २२९ | । दुसमउत्तरं विङ्कृद्ण बद्धे अण्णमपुणरुत्तहाणं होदि । एत्थ पुन्वुत्तंसं दुगुणिय सगलरूवेसु पक्खेवे। कायन्वो । १ । २ । एदिम्म पुन्वित्लरूवेसु

पिक्यंते एत्तियं होदि पि । एदेण बादरधुवाहिदीए गुणिदाए दुसमउत्तरहाणं होदि

|<u>२३०|</u> । तिसमउत्तरं वंधिद्णागदस्स अण्णमपुणरुत्तद्वाणं होदि । पुन्वत्तंसं तिगुणिय | १ | ३ | ।

पुन्वत्तगुणगाररूवेहि सह मेलाविदे एत्तियं होदि अ । पुणा एदेण वादरधुविद्विरीए

गुणिदाए इन्छिदविङ्किष्ठाणं होदि | २३१ | एवं छेदगुणगारे। होदूण ताव गन्छिद जाव पुन्वुत्तंसस्स रूवृणवादरध्विद्दी गुणगारे। जादे। ति । पुणो समउत्तरं विङ्किद्ण पबद्धे समगुणगारे। होदि । तस्स पमाणमद्ववंचास | ५८ | । पुणे। एदेण वादरध्विद्दीए गुणिदाए चिरमसंखेज्जगुणविङ्किशणं होदि । तं च एदं | २३२ | । एवं णाणावरणीयस्स तीहि वङ्कीहि अजहण्णपरूपणा वादरध्विदिमिससदूण कदा । जहण्णिहिदिमिससदूण पुण

देनेपर जो लब्ध हो। उसे पूर्व रूपोंमें मिलानेपर गुणकार होता है—५७३ । **इ**ससे बादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर साम्प्रतिक स्थान होता है - रें × र्रं = २२९। पश्चात् दो समय अधिक वढ़कर वन्ध होनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। यहां पूर्वोक्त अंशको दुगुणित करके समस्त रूपोंमें मिलाना चाहिये— रे × २ = ३। इसको पूर्व रूपोंमें मिलानेपर इतना होता है— ५७ + र्रे = ५७३ । इससे बादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर दो समय अधिक वृद्धिका स्थान होता है— र्वे २ ४ ई = २३०। तीन समय अधिक वढ़कर आये हुए जीवके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पूर्वोक्त अंशको तिगुणा करके ( रे×३) पूर्वीक गुणकार क्रवेंके साथ मिलानेपर इतना होता है—५७ है। इससे वादर ध्रवस्थितिका गुणित करनेपर इच्छित वृद्धिस्थान होता है—  $\frac{33}{3}$  ×  $\frac{7}{3}$  = २३१। इस प्रकार पूर्वोक्त अशका गुणकार एक कम ध्रुवस्थितिके होने तक छेदगुणकार होकर जाता है। पश्चात् एक समय आधिक बढ़कर वन्ध होनेपर समगुणकार होता है। उसका प्रमाण अट्टावन ५८ है। इससे वादर ध्रवस्थितिको गुणित करनेपर संख्यात गुणवृद्धिका अन्तिम स्थान धुवस्थितिका अध्य करके तीन वृद्धियोंके हारा झानावरणीयकी अज्ञधन्य स्थितिके रवामित्वकी मरूपणा की है।

संखेज्जगुणविह्न-असंखेज्जगुणविह्न ति दो चेव वहीओ होति, ओघजहण्णिहिर्दि पेक्खिद्ण ओघुक्कस्सिहिदीए असंखेज्जगुणज्ञवरुंभादो । एवं संखेज्जपिठदोविभिह्न ऊण त्तीससागरीवम-' कोडाकोडिमेत्तअजहण्णहाणवियप्पा णाणावरणीयस्स परूविदा । एत्थ जीवसमुदाहारपरूपणा जहा अणुक्कस्सहाणेसु परूविदा तहा परूवेदन्वा ।

#### एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं ॥ १७ ॥

जहा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णद्विदिसामित्तपरूवणा कदा तहा दंसणा-वरणीय-अंतराइयाणं पि कायव्वा, विसेसामावादो ।

सामित्तेण जहण्णपदे वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णिया कस्स ? ॥ १८ ॥

सुगममेदं ।

अण्णदरस्स चरिमसमयभवसिद्धियस्स तस्स वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णा ॥ १९॥

परन्तु जघन्य स्थितिका आश्रय करके संख्यातगुणवृद्धि और असख्यातगुणवृद्धि ये दो ही वृद्धियां होती हैं, क्योंिक, ओघजघन्य स्थितिकी अपेक्षा ओघउत्रुष्ट स्थिति असंख्यातगुणी पायी जाती है। इस प्रकार संख्यात पर्योपमोंसे हीन तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम मात्र ज्ञानावरणीयके अजघन्य स्थानभेदोंकी प्रक्षपणा की है। यहां जीवसमुदाहारकी प्रक्षपणा जैसे अनुत्रुष्ट स्थानोंमें की गई है वैसे ही करनी चाहिये।

इसी प्रकार द्शैनावरणीय एवं अन्तराय कर्मीकी जघन्य व अजघन्य स्थितिके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ १७ ॥

जैसे ज्ञानावरणीय कर्मकी जघन्य व अजघन्य स्थितिके स्वामित्वकी प्ररूपणा की है वैसे ही द्रीनावरणीय और अन्तराय की भी करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें वेदनीय कर्मकी वेदना कालकी अवक्षा जघन्य किसके होती है ? । १८॥

यह सूत्र सुगम है।

जो कोई जीव भव्यसिद्धिककालके अन्तिम समयमें स्थित है उसके वेदनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जवन्य होती है ॥ १९॥

९ अ आ-काप्रतिषु '- सागरोवमाणि ' इति पाठ ।

ओगाहण-संठाणादीहि विसेसो णित्थि ति अण्णदरस्ते ति उत्तं । भवसिद्धिओ णाम अजोगिभडारओ । तस्स चिरमसमए एगा हिदी एगसमयकाला होदि त्ति भवसिद्धिय-चिरमसमए जहण्णसामित्तं उत्तं । दुचिरमादिसमएसु जहण्णसामित्तं किण्ण भण्णदे ? ण, तत्य वेयणीयस्स एगसमयहिदीए अणुवलंभादो ।

#### तब्बदिरित्तमजहण्णा ॥ २० ॥

तदो जहण्णादो विदिरित्तं तव्विदिरित्तं, सा अजहण्णा हिदिवेयणा होदि। एत्थ जहा णाणावरणीयस्स अजहण्णहाणपरूवणा कदा तहा कायव्वा। णविर अजोगिचिरम-समयादो ताव णिरंतरहाणपरूवणा कायव्वा जाव अजोगिपहमसमओ ति। पुणो सजोगि-चिरमसमए हिदस्स सांतरमजहण्णहाणं होदि। कुदो १ तत्थ चिरमपालीए अंतोमुहुत्तमेत्तीए दंसणादो। पुणो हेहा रूवूणुक्कीरणद्धामेत्तीणरंतरहाणेसु उप्पण्णेसु सई सांतरहाणमुप्प-क्जिद, तत्थंतोमुहुत्तहाणंतरदसणादो। एवं णेदव्वं जाव लोगपूर्णं करिय हिदसजोगि-केविल ति। तदो पदरगदकेविलिक्ट अण्णमपुणस्त्तसांतरहाणं। कुदो १ लोगपूरणगद-केविलिहिदिसंतादो। पदरगदकेविलिहिदिसतस्स असखेक्जगुणत्तुवलभादो। तदो कवाडगद-

अवगाहना व संस्थान आदिकोंसे कोई विशेषता नहीं होती, यह जतलानेके लिये सूत्रमें 'अन्यतर' पदका प्रयोग किया है। अव्यसिद्धिकसे अयोगकेवली भट्टारक विवक्षित हैं। उनके अन्तिम समयमें चूंकि एक समय कालवाली एक स्थिति होती है, अतः भव्यसिद्धिकके अन्तिम समयमें जघन्य स्वामित्व बतलाया गया है।

शका — अयोगकेवलीके द्विचरमादिक समयोंमें जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं वतलाया जाता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उक्त समयोंमें वेदनीयकी एक समयवाली स्थिति नहीं पायी जाती।

उससे भिन्न अजघन्य स्थितिवेदना होती है ॥ २० ॥

उससे अर्थात् जघन्य स्थितिवद्नासे जो भिन्न वदना है वह अजघन्य स्थिति-वेदना है। यहां जैसे झानावरणियके अजघन्य स्थानोंकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही वेदनीयके भी करना चाहिये। विशेष इतना है कि अयोगकेवलीके अन्तिम समयसे लेकर अयोगकेवलीके प्रथम समय तक निरन्तर स्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिये। फिर सयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें स्थित जीवके सान्तर अजघन्य स्थान होता है, क्योंकि, वहां अन्तिम फालि अन्तर्मुहूर्त प्रमाण देखी-जाती है। पुन नीचे एक कम उत्कीरणकाल प्रमाण निरन्तर स्थानोंके उत्पन्न होनेपर एक वार सान्तर स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, वहां अन्तर्मुहूर्त स्थानान्तर देखा जाता है। इस प्रकार लोकपूरण समुद्घातको करके स्थित सयोगकेवली तक ले जाना चाहिये। पश्चात् प्रतरसमुद्घातगत केवलीमें अन्य अपुनरक्त सान्तर स्थान होता है, क्योंकि, लोकपूरण समुद्घातगत केवलीके स्थितिसस्वसे प्रतरसमुद्घातगत गत केवलीका स्थितिसस्व असंख्यातगुणा पाया जाता है। पश्चान् कपाटसमुद्घातगत केविलिम्हि अण्णं सांतरमपुणरुत्तद्वाणं, पदरगदकेविलिहिदिसंतादो कवाडगदकेविलिहिदिसंतस्स असंखेज्जगुणत्त्वलंभादो । तदो दंडगदकेविलिम्ह सांतरमण्णमपुणरुत्तद्वाणं, कवाडगदकेविलिहिदिसंतादो दंडगदकेविलिहिदिसंतस्स असंखेज्जगुणत्त्वलंभादो । दंडािहिम् सहकेविलिम्हि अण्णं सांतरमपुणरुत्तद्वाणं, दंडगदकेविलिहिदिसंतादो एदिम्ह असंखेज्जगुणिहिदिसंतदंसणादो । एतो प्पहुि हेट्टा णिरंतरहाणाणि ताव उप्पज्जंति जाव खीणकसाय-चिरमसमओ ति । कुदो १ एत्थंतरे हिदिकंद्याभावादो । एत्तो हेट्टा णिरंतर सांतरकमेण णाणावरणीयविहाणेण अजहण्णहाणपह्रवणा कायन्वा, विसेसाभावादो ।

#### एवं आउअ-णामागोदाणं ॥ २१ ॥

जहा वेयणीयस्स जहण्णाजहण्णसामित्तपरूवणा कदा तहा एदेसिं पि जहण्णा-जहण्णसामित्तं वत्तव्वं, विसेसाभावादो । णविर आउअस्स अजहण्णसामित्तपरूवणिम जो विसेसो तं वत्तइस्सामा । तं जहा — भविसिद्धयदुचिरिमसमए एगमजहण्णहाणं । पुणो तिचिरिमसमए विदियमजहण्णहाणं । पुणा चदुचिरमसमए तिद्यमजहण्णहाणं । एत्थ

केवलीमें अन्य सान्तर अपुनरक्त स्थान होता है, क्योंिक, प्रतरगत केवलीके स्थितिसत्त्रसे कपाटगत केवलीका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा पाया जाता है। पश्चात् दण्डसमुद्धातगत केवलीमें अन्य सान्तर अपुनरक्त स्थान होता है, क्योंिक, कपाटसमुद्धातगत केवलीके स्थितिसत्त्रसे दण्डसमुद्धातगत केवलीका स्थितिसत्त्र असंख्यातगुणा पाया जाता है। दण्डसमुद्धातक अभिमुख हुए केवलीमें अन्य सान्तर अपुनरक्त स्थान होता है, क्योंिक, दण्डसमुद्धातगत केवलीके स्थितिसत्त्रसे उसके अभिमुख हुए केवलीमें असंख्यातगुणा स्थितिसत्त्र देखा जाता है। यहांसे हेकर नीचे क्षीणकषायके अन्तिम समय तक निरन्तर स्थान उत्पन्न होते हैं, क्योंिक, इस घीचमें स्थितिकाण्डकका अभाव है। इसके नीचे निरन्तर और सान्तर क्रमसे ज्ञानावरणीयके विधानके अनुसार अज्ञधन्य स्थानोंका प्रक्षपणा करना चाहिये, क्योंिक, उनमें कोई विशेपता नहीं है।

इसी प्रकार आयु, नाम और गोत्र कर्मींके जघन्य एवं अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा है ॥ २१ ॥

जैसे वेदनीय कर्मके जघन्य व अघजन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही इन तीनों कर्मोंके जघन्य व अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये, प्रयांकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेष इतना है कि आयु कर्मके अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणामें जो कुछ विशेषता है उसे कहते हैं। यथा— भन्यसिद्धिक रहनेके डिचरम समयमें एक अघजन्य स्थान होता है। प्रश्चात् त्रिचरम समयमें डितीय अजघन्य स्थान होता है। चतुश्चरम समयमें नृतीय अजघन्य स्थान होता है। यहां हुगुणी नृति

दुगुणवड्ढी होदि। एत्तो प्पहुडि संखेडजगुणवड्ढी होद्ण ताव गच्छिद जाव उक्कस्ससखेडजगुणगारसरूवेण दोण्णं समयाणं पिवहं ति। पुणो एदस्सुवीर एगसमए विद्विदे
संखेडजगुणवड्ढी चेव, अद्धरूवेणव्मिहयउक्कस्ससंखेडजमत्तगुणगारुवरुंमादा। पुणो
तदणंतरहेिहमसमयिम असंखेडजगुणवड्ढी होदि, तत्थ दोण्णं समयाणं जहण्णपित्तासंखेडजगुणगारुवरुंमादो। एत्तो प्पहुडि असंखेडजगुणवड्ढीए ताव ओदारेदव्वं जाव समयाहियछम्मासो ति। पुणो एदेणाउएण सिरसं आउअबंधेण विणा द्विदसव्वहसिद्धिदेवाउअं
तित्तीससागरावमाणि समयाहियछम्मास्णाणि गालिय द्विदं होदि। पुव्विवल्हं मोत्तूण इमं
धेत्त्ण समउत्तरादिकमेण णिरंतरं वड्ढाविय णेयव्वं जाव सव्वहसिद्धिसमुप्पण्णदेवपढमसमओ
ति। पुणो तेत्तीसाउअं वंधिय चिरमसमयमणुस्सो होद्र्ण हिदसंजदिम अण्णमपुणरुत्तहाणं।
मणुसदुचरिमसमयिहदसंजदिम अण्णमपुणरुत्तहाणं। एवमसंखेडजगुणवङ्ढीए ताव
ओदारेदव्वं जाव पुव्वकोडितिभागपढमसमयिहदसंजदो ति। एत्थ जीयसमुदाहारो
जाणिय वत्तव्वे।।

# सामित्तेण जहण्णपदे मोहणीयवेयणा कालदो जहण्णिया कस्स ? ॥ २२ ॥

होती है। यहांसे संख्यातगुणवृद्धि प्रारम्भ होकर तव तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट संख्यात गुणकार स्वरूपसे दो समय प्रविष्ट नहीं हो जाते। पश्चात् इसके ऊपर एक समयकी वृद्धि होनेपर संख्यातगुणवृद्धि ही रहती है, क्योंकि, वहां अर्घ रूपसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण गुणकार पाया जाता है। तत्पश्चात् उससे अनन्तर अधस्तन समयमें असंख्यातगु वृद्धि होती है, क्योंिक, वहां दो समयोंका जघन्य परीतासंख्यात गुणकार पाया जाता है। इसके आगे एक समय अधिक छह मास स्थिति तक असंख्यातगुणवृद्धिके द्वारा उतारना चाहिये। पश्चात् आयु-यन्धसे रहित होकर स्थित सर्वार्थसिद्धिस्थ देवकी एक समय अधिक छह मासाँसे कम तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको गलाकर स्थित हुए जीवकी आयु इस आयुक्ते सदश होती है। पूर्वीक्त जीवको छोड़कर और इसे ग्रहण करके एक एक समयकी अधिकताके क्रमसे निरन्तर वढ़ाकर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए देवकी उत्पत्तिके प्रथम समय तक ले जाना चाहिये। पुनः तेतीस सागरीपम प्रमाण आयुको वांधकर मनुष्य भवके अन्तिम समयमें स्थित संयतके अन्य अपुनक्क स्थान होता है। मनुष्य भवके हिचरम समयमें स्थित संयतके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार पूर्वकोटित्रिभागके प्रथम समयम स्थित संयत तक असंच्यातगुणवृद्धिके द्वारा उतारना चाहिये। यहां जीवसमुदाहारको जानकर कहना चाहिय।

स्वामित्वसे जघन्य पद्में मोहनीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य किसके होती है ? ॥ २२ ॥ सुगममेदं ।

#### अण्णदरस्स खवगस्स चरिमसमयसकसाइयस्स मोहणीय-वेयणा कालदो जहण्णा ॥ २३॥

उवसामगपडिसेहफलो खवगस्से ति णिदेसो । खीणकसायादिपडिसेहफलो सकसाइ-यस्से ति णिदेसो । दुचरिमादिसकसाइयपैडिसेहइं चरिमसमएण सकसाई विसेसिदो । चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयवयणा कालदो जहण्णिया होदि ति उत्तं होदि ।

#### तब्बदिरित्तमजहण्णा ॥ २४ ॥

एदस्सत्थे। णाणावरणअजहण्णसुत्तस्सेव परूवेदव्वा । एवं सामित्तं सगंतोक्खित-द्वाण-संखा-जीवसमुदाहाराणिओगद्दारं समत्तं ।

## अपाबहुए ति। तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगद्दाराणि— जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णुक्कस्सपदे ॥ २५ ॥

तिण्णि चेव अणिओगद्दाराणि एत्थ होंति ति कधं णव्वदे ? जहण्णुक्कस्सपदेसु एग-दुंसजोगेण तिण्णि भंगे मेत्तूण एते। अहियभंगुप्पतीए अणुवंठभादो ।

यह सूत्र सुगम है ?

जो कोई क्षपक सकषाय अवस्थाके अन्तिम समयमें स्थित है उसके मोहनीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है।। २३॥

सूत्रमें क्षपक पदके निर्देशका प्रयोजन उपशामकका प्रतिपेध करना है। सकपाय पदके निर्देशका फल क्षीणकपाय आदिकेंका प्रतिपेध करना है। द्विचरम सकपायी आदिकेंका प्रतिपेध करने के लिये सकपायीको 'चरम समय' विशेषणसे विशेषित किया गया है। अभिप्राय यह कि सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें स्थित जीवके मोहनीयकी वेदना कालकी अपक्षा जघन्य होती है।

उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है ॥ २४ ॥

इस सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा ज्ञानावरणके अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा करनेवाले सूत्रके समान करना चाहिये। इस प्रकार स्थान, संख्या एवं जीवसमुदाहारसे गर्भित स्वामित्व अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

अव अल्पवहुत्व अनुयागद्धारका अधिकार है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं — जघन्य पदमें, उत्कृष्ट पदमें और जघन्य-उत्कृष्ट पदमें ॥ २५॥

शका — इस अधिकारमें तीन ही अनुयोगड़ार है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — चूंकि जघन्य व उत्कृष्ट पदमें एक व दोके संयोगसे होनेवाले तीन भंगोंकी छोड़कर इनसे अधिक भंगोंकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, अतः इसीसे जाना जाता है कि उसमें तीन ही अनुयोगद्वार हैं।

९ अ-आ-काप्रीतपु 'सक्साय ' इति पाठ । र ताप्रतो 'चरिमम्हुम ' इति पाठ ।

## जहण्णपदेण अट्टणं पि कम्माणं वेयणाओ कालदो जहण्णि याओ तुल्लाओ ॥ २६॥

कुदो १ एगाए हिदीए एगसमयकालाए अड्डण्णं पि कम्माणं जहण्णकालवेयणाए गहणादो । परमाणुभेदेण कालभेदो एत्थ किण्ण गहिदे। १ ण, कालं मोत्तूण एत्थ पृदेसाणं विवक्खाभावादो । सभयभावेण एगत्तमावण्णसमयविसेसग्मि परमाणुपवेसादो वा । जेणेदाओ अड्ड वि कालवेयणाओ तुल्लाओ तेण जहण्णपदप्पाबहुअं णित्थि त्ति भावत्थो ।

#### उक्कस्सपदेण सन्वत्थोवा आउअवयणा कालदो उक्कस्सिया ॥२७॥

पुव्वकोडितिभ गाहियतेत्तीससागरे।वमपमाणत्तादो ।

### णामा-गादेवयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ दो वि तुल्लाओ संखेजजगुणाओ ॥ २८ ॥

क्कदो १ वीससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो । गुणगारो संखेन्ना समया । एग-

जघन्य पदकी अपेक्षा आठें। ही कर्मीकी कालसे जघन्य वेदनायें तुल्य हैं ॥ २६॥ कारण यह कि आठें। ही कर्मीकी एक एक समय कालवाली एक स्थितिकी जघन्य कालवेदना ग्रहण किया गया है।

शंका - परमाणुभेदसे यहां कालके भेदको क्यों नहीं ग्रहण किया गया है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि कालको छोडकर यहां प्रदेशोंकी विवक्षा नहीं की गई है। अथवा, समय स्वरूपसे अभेदको प्राप्त हुए समयविशेषमें परमाणुशींका प्रवेश होनेसे कालभेदको प्रहण नहीं किया गया।

चूंकि य आठों ही कालवे सार्य परस्पर समान है, अतः जघन्य अल्पयहुत्व नहीं है, यह भावार्श्व है।

उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा कालसे उत्कृष्ट अायु कर्मकी वेदना सबसे स्ताक है ॥ २७॥ कारण यह कि वह पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक तेतीस सागरीपम प्रमाण है।

उससे नाम व गात्र कर्मकी कालसे उत्कृष्ट वदनाये दाने। ही तुल्य व संख्यातगुणी है ॥ २८ ॥

कारण यह कि वे वीस कोड़ाकोडि सागरीपम प्रमाण है। गुणकार यहां संख्यात है. ११-१८

रूवस्स असंखेज्जिदिभागन्भिद्दियतेत्तीससागरे।वमपिटदोवमसल।गाहि वीससागरे।वमकोडाकोडि-पिटदोवमसल।गासु खंडिदासु तत्थ एगभागो गुणगागे होदि चि उत्तं होदि ।

णाणावरणीय --दंसणावरणीय---वेयणीय --- अंतराइयवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥२९॥

कुदे ? वीससागरेावमकोडाकोडीहिंतो तीससागरेावमकोडाकोडीणं दुमागाहियत्त-दंसणादो ।

मोहणीयस्स वेयणा कालदो उनकस्सिया संखेडजगुणा ॥३०॥ कुदो १ तीससागरे।वमकोडाके।डीहिंतो सत्तरिसागरोवमकोडाके।डीणं सित्तमागदोह्व-गुणगारत्तुवलभादो । एवं उनकस्सेवयणा समत्ता ।

जहण्णुक्कस्सपदे अट्ठण्णं पि कम्माणं वेयणाओ कालदो जहण्णियाओ तुल्लाओ थोवाओ ॥ ३१॥

कुदो १ एगसमयत्तादो ।

समय है। आभिषाय यह कि एक रूपके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस सागरोपमींकी पत्योपमहालाकाओं का वीस को ड़ाकोड़ि सागरोपमींकी पत्योपमहालाकाओं में भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध होता है वह यहा गुणकार है।

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी कालेसे उत्कृष्ट वेदनायें चारो ही तुल्य व विशेष अधिक हैं ॥ २९॥

कारण कि वीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंसे तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम हितीय भाग (३) से अधिक देखे जाते हैं।

#### आउअवयणा कालदो उक्कस्तिया असंखेडजगुणा ॥ ३२॥

कुदे। ? एगसमयं पेक्खिदूण पुन्वकोडितिभागाहियतेतीससागरे।वेमसु असंखेडजगुण-तुवछंभादो ।

णामा-गोदवेयणाओं कालदो उनकस्सियाओ दो वि तुल्लाओं असंखेजजगुणाओं ॥ ३३॥

को गुणगारो ? संखिज्जा समया । कारणं पुरुवं व वत्तर्वं ।

णाणावरणीय---दंसणावरणीय -- वेयणीय --- अंतराइयवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥३४॥

कारणं पुष्वं व वत्तव्वं ।

मोहणीयवेयणा कालदो उक्कस्सिया संखेडजगुणा ॥ ३५ ॥

को गुणगारो १ सखेडजा समया । कारणं पुच्वं व वत्तव्वं । एवमप्पाबहुगाणि-योगद्दारं संगतोक्खित्तगुणगाराहियारं समत्त ।

उनसे आयु कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना असंख्यातगुणी है। १२॥ कारण कि एक समयकी अपेक्षा पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक तेतीस सागरी-पम असंख्यातगुणे पाय जाते हैं।

उसमे कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट नाम व गोत्र कर्मकी वेदनायें दोनों ही तुल्य व असंख्यात गणी हैं ॥ ३३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है। इसका कारण पहिलेके ही समान बतलाना चाहिये।

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी कालकी अनेक्षा उत्कृष्ट वेदनायें चारें। ही तुल्य व विशेष अधिक हैं २४॥

इसका कारण पहिलेके ही समान कहना चाहिये।

इनसे मोहनीय कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यातगुणी है ॥ ३५॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है। इसका कारण पहिलेके ही समान वतलाना चाहिये।

इस प्रकार गुणकाराधिकारगर्भित अस्पवहुत्वानुयोगडार समाप्त हुआ।

९ अ-आ-माप्रतिषु ' - योगद्वाराणि ' इति पाठ ।

रूवस्स असंखेडजदिभागब्भिद्दयतेत्तीससागरे।वमपिटदोवमसठागाहि वीससागरे।वमकोडाकोडि॰ पिटदोवमसठागासु खंडिदासु तत्थ एगभागो गुणगारे। होदि त्ति उत्तं होदि ।

## णाणावरणीय --दंसणावरणीय---वेयणीय --- अंतराइयवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥२९॥

कुदे ? वीससागरेावमकोडाकोडीहिंतो तीससागरेावमकोडाकोडीणं दुमागाहियत्त-दंसणादो ।

मोहणीयस्स वेयणा कालदो उक्किस्सिया संखेडजगुणा ॥३०॥

कुदो ? तीससागरे।वमकोडाकोडीहिंतो सत्तिरसागरे।वमकोडाकोडीणं सित्तभागदोह्हव-गुणगारत्तुवलंभादो । एवं उक्कस्सवयणा समत्ता ।

जहण्णुक्कस्सपदे अट्टण्णं पि कम्माणं वेयणाओ कालदो जहण्णियाओ तुल्लाओ थोवाओ ॥ ३१॥

कुदो १ एगसमयत्तादो ।

समय है। आभिपाय यह कि एक रूपके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस सागरोपमोंकी पत्योपमश्रालाकाओं का बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंकी पत्योपमश्रालाकाओं में भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध होता है वह यहां गुणकार है।

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी कालेंस उत्कृष्ट वेदनार्ये चारों ही तुल्य व विशेष अधिक हैं ॥ २९॥

कारण कि बीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंसे तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम द्वितीय भाग (२) से अधिक देखे जाते हैं।

उनसे मोहनीय कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यातगुणी है ॥ ३० ॥

कारण कि तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंसे सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंका एक तृतीय भाग सिंहत दो अंक गुणकार देखा जाता है। इस प्रकार उत्कृष्ट वेदना समाप्त हुई।

जघन्य-उत्कृष्ट पदमें कालकी अपेक्षा आठों ही कर्मीकी जघन्य वेदनायें परस्पर तुल्य व स्तोक हैं॥ ३१॥

कारण कि उनका कालप्रमाण एक समय है।

९ प्रतिषु 'अण्णेसिं ' इति पाठः ।

आउअवेयणा कालदो उक्किसया असंखेज्जगुणा ॥ ३२॥

कुदो १ एगसमयं पेक्खिट्ण पुच्वकोडितिभागाहियतेतीससागरे।वमेसु असंखेडजगुण-

णामा-गोदवेयणाओं कालदो उक्किस्याओं दो वि तुल्हाओं असंखेजजगुणाओं ॥ ३३॥

को गुणगारा ? संखेडजा समया । कारणं पुच्वं व वत्तव्वं ।

णाणावरणीय---दंसणावरणीय -- वेयणीय --- अंतराइयवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥३४॥

कारण पुष्वं व वत्तव्वं ।

मोहणीयवेयणा कालदो उक्कस्सिया संखेज्जगुणा ॥ ३५ ॥

को गुणगारो ? सखेज्जा समया । कारणं पुन्वं व वत्तव्वं । एवमप्पाबहुगाणि-योगद्दारं संगते।क्खित्तगुणगाराहियार समत्तं ।

उनसे आयु कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना असंख्यातगुणी है ॥ ३२ ॥
कारण कि एक समयकी अपेक्षा पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक तेतीस सागरीपम असंख्यातगुणे पाये जाते हैं।

उसमे कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट नाम व गोत्र कर्मकी वेदनार्थे दोनों ही तुल्य व असंख्यात पुणी हैं ॥ ३३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संर्यात समय है। इसका कारण पहिलेके ही समान यतलाना चाहिये।

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदनायें चारें। ही तुल्य व विशेष अधिक हैं ३४॥

इसका कारण पहिलेके ही समान कहना चाहिये।

इनसे मोहनीय कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यातगुणी है ॥ ३५॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है। इसका कारण पहिलेके ही समान वतलाना चाहिये।

इस प्रकार गुणकाराधिकारगर्भित अस्पवहुत्वानुयोगडार समाप्त हुआ।

९ अ-ङा-भाप्रतिषु ' योगद्दाराणि ' इति पाट ।

## (चूलिया)

एतो मूलपयिडिद्विबंधे पुन्वं गमणिज्जे तत्थ इमाणि चत्तारि अणियोगद्दाराणि — द्विदिबंधद्वाणपरूवणा णिसेयपरूवणा आबाधाकंदयपरूवणा अप्पाबहुए ति ॥ ३६॥

पदमीमांसा सामित्तपाबहुए ति तीहि अणियोगद्दारिह कालिवहाणं प्रतिदं। तं च समतं, तिण्णेव अणियोगद्दाराणि कालिवहाणे सुत्तस्मादीए होंति ति पद्धिवद्तादो। अह ण समते, कालिवहाणे तिण्णि चेव अणियोगद्दाराणि होंति ति भणिदसुत्तस्स अणत्थयतं पसञ्जेञ्ज । ण च सुत्तमणत्थयं होदि, विरोहादो । तदो कालिवहाणं समत्तं चेव । एवं समते उविरमसुत्तारंभो अणत्थओ ति १ एत्थ परिहारो उच्चदे — तीहि अणियोगद्दारिहि कालिवहाणं पद्धिय समत्तं चेव । किंतु तस्स समत्तस्स वेयणाकालिवहाणस्स उविरग्धेण चूलिया उच्चदे । चूलिया णाम किं १ कालिवहाणेण सूचिदत्थाणं विवरणं चूलिया । जाए अत्थपद्धवणाए कदाए पुञ्चपद्धविदत्थिम् सिस्साणं णिच्छओ उप्पञ्जिद सा चूलिया ति भणिदं होदि । तम्हा उविरमगंथावयारो संबद्धो ति घेत्तव्वो ।

आगे मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध पृथमें ज्ञातव्य है । उसमें ये चार अनुयोगद्वार हैं — स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आबाधाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व ॥ ६६॥

रंका— पदमीमांसा, स्वामित्य और अल्पबहुत्य, इन तीन अनुयोगद्वारों के द्वारा कालविधानकी परूपणा की जा चुकी है, वह समान्त भी हो चुकी, क्योंकि, काल विधानमें सूत्रके प्रारम्भमें 'तीन ही अनुयोगद्वार होते हैं 'ऐसा वहा गया है। फिर भी यदि उसकी समान्त न माना जाय तो फिर "कालविधानमें तीन ही अनुयोगद्वार हैं "इस प्रकार वहां कहे गये सूत्रके अनर्थक होनेका प्रसंग आवेगा। किन्तु सूत्र अनर्थक होता नहीं है, क्योंकि, इसमें विरोध होता है। इस कारण कालविधानकों समान्त ही मानना चाहिये। इस प्रकार उसके समान्त हो जानेपर आगे सूत्रका प्रारम्भ करना अनर्थक है ?

समाधान — इस शंकाका परिहार करते हैं। तीन अनुयोगद्वारीं के द्वारा उसकी प्ररूपणा हो चुकनेपर वह समाप्त ही हो गया है। किन्तु आगेके प्रश्यसे समाप्ति को प्राप्त हुए उक्त कालविधानकी चूलिका कही जाती है।

शंका - चृत्रिका किसे कहते हैं ?

समाधान — कालविधाने के द्वारा सूचित अर्थों का विशेष वर्णन करना चूलिका कहलाती है। जिस अर्थप्ररूपणाके किये जानेपर पूर्वमें वर्णित पदार्थके विषयमें शिष्यों को निश्चय उत्पन्न हो उसे चूलिका कहते हैं, यह अभिपाय है। अत एव अग्रिम प्रत्यका अवतार सम्बद्ध ही है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

मूलपयिडिहिदिवंधे ति णिद्सेण उत्तरपयिडिहिदिवंधवुदामें। कदो । उत्तरपयिडिहिद्वंधवुदासे। किमहं कदो ? ण, मूलपयिडिहिदिवंधविगमादो तदवगमें। होदि ति तव्वुदासकरणादो । पुच्चसद्दों कारणवाचओ किरियाविमसणभावेण घत्तव्वो । ण च पुच्यसद्दों कारणवाचओ किरियाविमसणभावेण घत्तव्वो । ण च पुच्यसद्दों कारणत्थभावेण अप्पिसिछो, मिद्रपुच्वं सुदिमिच्चेत्थ कारणे वहमाणपुच्चमद्द्वलंभादो । तिहि अणियोगद्दारिहि पुच्वं प्रक्षिवदत्थिवसयवे।हस्सं पुच्वं कारणं होद्गण गमणिज्ञे मूलप्यिडिहिदिवंधे इमाणि अणियोगद्दाराणि होति ति भणिदं होदि । अध्या, मूलपयिडिहिदिवंधी कालिवहाणे पुच्च पढमभेच गमणिज्ञों, हिदिअद्वाच्छेदादिस अणवगदेस सामिन्त्तादिअणिओगद्दाराणमवगमोवायाभावादो । तत्थ इमाणि अणियोगद्दाराणि होति ति भणिदं होदि ।

अणुवकस्स अजहण्णाद्विदिहाणाणि पुच्चं परूविदाणि। तेर्सुं झेणेसु किन्ह किन्ह जीवसमासे तत्थ कित्तयाणि वधहाणाणि कित्तियाणि वा सतहाणाणि कस्स जीवसमासस्स वधहाणेहितो करस वा वधहाणाणि समाणि अहियाणि ऊणाणि ति पुच्छिदे तरस णिच्छयु-प्यायणह् हिदिवंधहाणपरूवणा आगदा। वज्झमाणकम्मपदेसविण्णासो किं पढमसमयप्पहुडि

'मूलप्रकातिवन्धस्थान 'इस निर्देशसे उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिवन्यका निर्पध किया गया है।

शंका--उत्तर प्रकृतियोंके स्थितियम्धका प्रतिपेध किसालिये किया जाता है ?

समायान — नहीं चूकि मूलप्रकाति स्थितियन्थके ज्ञान हो जानेपर उसका ज्ञान हो जाता है, अतः उसका प्रतिपेध किया गया है।

यहा पूर्व शब्दको कियाविशेषण खरूपसे कारण अर्थका वाचक ग्रहण करना चाहिये। पूर्व शब्द कारण अर्थका वाचक अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्यांकि, "मितपूर्व श्रुतम्" इस सूत्रमें कारण अर्थमें वर्तमान पूर्व शब्द देखा जाता है। तीन अनुयेगा हारोंसे पूर्वमें प्रकापित अर्थविषयक वोधका पूर्व अर्थात् कारण होनेसे अवगमनीय मूलप्रकाति-स्थितिवन्धमें ये अनुयोगहार होते हैं, यह उसका अभिषाय है। अथवा, मूलप्रकाति स्थितिवन्ध कालविधानमें पूर्वमें अर्थात् पहिले ही झातव्य है, क्योंकि, स्थितिअर्थच्छेदादिकोंके अझात होनेपर स्वामित्व आदि अनुयोगहारोंके जाननेका कोई उपाय नहीं रहता। उसमें ये अनुयोगहार हैं, यह उक्त कथनका निष्कर्ष है।

अनुत्रुप्र-अजधन्यस्थितिस्थान पूर्वमें कहे जा चुके हैं। उच स्थानीमेंसे किस किस जीवसमासमें वहा कितने वन्ध स्थान है व कितने सत्त्वस्थान, विस जीवसमासके बन्धस्थानीसे किसके वन्धस्थान समान, अधिक अथवा कम है; ऐसा पूछनेपर उसका निश्चय उत्पन्न करानेके छिये स्थितिवन्धस्थानप्रक्रपणा प्राप्त हुई है।

१ ७ जा नाप्रत्यो 'पुत्र सद्दो ' इति पाठ । २ प्रतिरू 'विमयजादस्म ' इति पाठः । ३ अ-आ-काप्रतिपु 'गर्माणच्जा ', ताप्रदा 'गर्मणक्षे ' इति पाठ । ४ प्रतिपु 'तिस ' इति पाठ । ५ अ-आ-काप्रतिपु 'स्ट्राणाणि ' इति पाठः । ६ अप्रती 'णिष्ठउप्पायणह ', आम्सी 'णिष्टयउप्पायणह ' इति पाठः ।

आहो अण्णहा होदि ति पुच्छिदे एवं होदि ति आवाधपमाणपरूवणहं णिसिचमाणकम्म पदेसाणं णिसेगक्कमपरूवणह च णिसेयपरूवणा आगदा । एगमावाधं कादूण िकमेक्कं चेव हिदिबधहाणं बंधिद, आहो अण्णहा बंधिद ति पुच्छिदे एक्काए आवाधाए एत्तियाणि हिदिबंधहाणाणि बंधिद, अवराणि ण बंधिद ति जाणावणह्मावाधाकंदयपरूवणा आगदा। आवाधाण आवाधकदयाणं च थोवबहुत्तजाणावणहमप्पावहुगपरूवणा अपदा। एवमेत्थ चत्तारि चेव अणियोगहाराणि होति अण्णिसमेत्थेवं अतन्मावादो ।

#### द्विदिबंधद्वाणपरूवणदाए सन्वत्थोवा सुहुमेइंदियअपन्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि ॥ ३७॥

एदमप्पाबहुअसुत्तं देसामासियं, स्इदिहिदिहाणप्रस्वणा पम णाणिओगद्दारतादो । ण च अत्थित्त-पमाणेहि अणवगयाणं हिदिबंघहाणाणमप्पाबहुग समवदि, विरोहादो । तम्हा हिदिबंधहाणप्रस्वणदाए प्रस्वणा-पमाणप्पाबहुगं चेदि तिण्णि अणियोगद्दाराणि । तत्थ प्रस्वणदाए अत्थि चोद्दसण्णं जिवसमासाणं पुघ पुघ हिदिबंधहणाणि । एत्थ हिदिबंध-हाणाणि त्ति उत्ते केसिं गहणं १ बध्यत इति बन्धः । स्थितिरेव बन्धः स्थितिवन्धः ।

बध्यमान कर्मप्रदेशोंका विन्यास क्या प्रथम समयसे लेकर होता है, अथवा अन्य प्रकारसे होता है, एसा पूछनेपर वह इस प्रकारसे होता है, इस प्रकार आवाधा-प्रमाणकी प्ररूपण के लिये तथा निर्सिचमान कर्मप्रदेशोंके निपेककमकी प्ररूपण के लिये तथा निर्सिचमान कर्मप्रदेशोंके निपेककमकी प्ररूपण के लिये निपेक प्रकृतणा प्राप्त हुई है। एक आवाधाको करके क्या एक ही स्थितिवन्धस्थान बंधता है अथवा अन्य प्रकारसे बंधता है, ऐसा पूछनेपर एक आवाधामें इतने स्थितिवन्धस्थानोंको वाधता है, इतर स्थानोंको नहीं वांधता है, यह ज्ञात करानेके लिये आवाधाकाण्डक प्रकृत्यणा प्राप्त हुई है। आवाधाओं और आवाधाकाण्डकोंके अल्प बहुत्वको वतलानेके लिये अल्प बहुत्व प्रकृपणा प्राप्त हुई है। इस प्रकार इसमें चार ही अनुयोगद्वार हैं, क्योंकि, अन्य अनुयोग हारोंका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है।

स्थिति बन्धस्थान प्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थिति बन्धस्थान सबसे स्तोक हैं ॥ ३७॥

यह अरुपवहुत्वसूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह स्थितिश्वानोंके प्ररूपणानुयोगहर श्रीर प्रमाणानुयोगद्वारका सूचक है। इन अनुयोगद्वारोंकी आवश्यकता यहां इसिलये है कि इनके विना अस्तित्व और प्रमाणसे अज्ञात श्थितिस्थानोंका अरुपबहुत्व सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, धैसा होनेमें विरोध है। इस कारण स्थितिवन्धस्थानम्ररूपणाने प्ररूपणा, प्रमाण और अरुपबहुत्व ये तीन अनुयोगद्वार हैं। उनमेंसे प्ररूपणाकी अपेक्षा चौदह जीवसमासोंके पृथक् पृथक् स्थितिवन्धस्थान है।

शका - यहां स्थितिवन्धस्थान ऐसा कहनेपर कितना ब्रहण किया गया है ?

९ अ आ काप्रतिषु 'अप्णेसमु धेव ' इति पाठ ।

स्थितियंधस्स स्थानमवस्थाविशेष इति यावत् । एदेसिं हिदिबंधिवसेसाणं गहणं । जहण्ण-हिदिमुक्कस्सिहिदीए सोहिय एगरूवे पिक्खते हिदिबंधहाणाणि होति, तेसिं गहणिमिदि उत्त होदि । परूवणा गदा ।

सव्वएइंदियाणं हिदिवधहाणाणि पिलदोवमस्स असंखेजजिदमागो । कुदो १ अपपपणो जहण्णावाहाए समऊणाए अपपपणो समऊणजहण्णहिदीए ओविहिदाए एगमावाधाकंदय-मागच्छिद । पुणो एदमाविष्टियाए असंखेजजिदिभागमत्त्रआवाधाहाणेहि गुणिय एगरूवे अविणिदे एइंदिएसु हिदिवंधहाणिविसेसो उप्पज्जिद, तत्थ एगरूवे पिक्खत्ते हिदिवंधहाणुप्पत्तीदो । विगिलिं-दिएसु हिदिवधहाणाणं पमाणं पिलदोवमस्स सखेजजिदभागो । कुदो १ सग-सगउवकस्सा-धाहाए सग-सगउवकस्सिहिदीए ओविहिदाए एगमाबाहकदयमागच्छिद । पुणो एदमावाह- हाणेहि आविल्याए संखेजजिदभागमत्तेहि गुणिदे पिलदोवमस्स संखेजजिदभागिहिदंधहाणु-प्पत्तिदंसणादो । सिण्णपंचिदियअपज्जत्तयस्स हिदिवंधहाणाणि अंतोकोडाकोडिसागरोवम-मेत्ताणि । कुदो १ सगुवकस्मावाहाए सगुवकस्सिहिदीए ओविहिदाए एगमाबाहाकंदयमा-मेत्ताणि । कुदो १ सगुवकस्मावाहाए सगुवकस्सिहिदीए ओविहिदाए एगमाबाहाकंदयमा-

समाधान — जो वांधा जाता है वह वन्ध कहा जाता है। स्थिति ही बन्ध, स्थितिवन्ध इस प्रकार यहां वर्मधारय समास है। स्थितिवन्धका स्थान अर्थात् अवस्थाविशेष, इस प्रकार यहां तत्रुरुष समास है। इन स्थितिवन्धविशेषोंका प्रहण किया गया है। अर्थात् जघन्य स्थितिको उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटा देनेपर जो शेष रहे उनमें एक अकका प्रक्षेप करनेपर रिपितवन्धरथान होते हैं, उनका यहां ग्रहण किया है, यह उक्त कथनका अभिनाय है। प्रस्पणा समाप्त हुई।

समस्त एकिन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धस्थान प्रयोगमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, फ्यांकि, एक समय वम अपनी अपनी आवाधाका अपनी अपनी अपनी एक समय कम जवन्य स्थितिम भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण आता है। फिर इसकी आवलींके असर्यातवें भाग प्रमाण आवाधास्थानोंसे गुणित वरके उसमेंसे एक अकको घटा देनेपर एकेन्द्रिय जीवोंमें स्थितिवन्धस्थानविशेष उत्पन्न होता है। उसमें एक अक भिलानेपर स्थितिवन्धस्थान उत्पन्न होता है।

विवलेन्डिय जीवोमें वन्धरथानोंका प्रमाण परयोपमका सख्यातवां भाग है। इसका कारण यह है कि अपनी अपनी उन्हृष्ट आवाधावा अपनी अपनी उन्हृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डक आना है। इसको आवर्छोके संस्थानवं भाग मात्र आवाधास्थानोंसे गुणित वरनेपर पत्योपमके संस्थानवं भाग प्रमाण स्थितिस्थानोंकी उत्पत्ति देखी जानी है।

संती पंचेन्ट्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्यस्थान अन्त के। इन्हें। इस सामरोपम प्रमाण है। इसका कारण यह है कि अपनी उत्रुष्ट आवाधाका अपनी उत्रुष्ट स्थितिमें भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डक आता है। फिर इसकी जन्न आवाधाकी अपेक्षा गच्छिदि । पुणो एदिम्ह संखेजजावित्यमेत्तथावाधाद्वाणेहि जहण्णावाधादो संखेजजगुणेहि गुणिदे सखेजजसागरावममेत्तिद्विवधद्वाणाण्यत्तीदो । सिण्णपंचिदियपज्जत्तयस्स हिदिवधद्वाणाणि णाणावरणादीणं सग सगसमऊणध्विद्विष्ट परिहीणसग सगुत्तरसग - सगमेत्ताणि । एवं पमाणपरूवणा गदा ।

संपिह बंधद्वाणाणं अप्पाबहुगं उच्चदे । तं जहा — सव्वत्थेःवा सुद्देमद्दियः अपज्जत्तयस्स द्विदिबधद्वाणाणि, पिटदेश्वमस्स असंखेजजिदभागपमाणतादो ।

#### बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ ३८॥

कुरे। १ सुहुमेईदियअपज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणेहितो बादरेइंदियअपज्जएसु सुहुमे-इंदियअपज्जत्तपढमचरिमहिदिबंधहाणादो हेहा उविरं च संखेज्जगुणनीचारहाणाणसुनलंभादो।

### सुहुमेइंदियपञ्जचयस्स द्विदिबंधहाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ ३९॥

कुदो १ बादरेइंदियअपज्जत्तजहण्णुक्कस्सिहिदीहितो हेहा उवरि च बादरेइंदिय-अपज्जत्तिहिद्येषहाणिहितो संखेजजगुणिहिद्यिषहाणाणं सहमेइंदियपज्जत्तएस उवलमादो ।

संख्याद्वगुणे संख्यात आवळी मात्र आवाधास्थानोंसे गुणित करनेपर संख्यात सागरोपम प्रमाण स्थितिवन्धस्थान उत्पन्न होते हैं।

संज्ञी पचे न्द्रिय पर्याप्तक जीवके ज्ञानावरण।दिकोके स्थितिवन्धस्थान अपनी अपनी एक समय कम ध्रवस्थितिसे रहित अपने अपने क्रमसे अपनी अपनी स्थिति प्रमाण हाते हैं। इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई।

अव बन्धस्थानीका अल्पवहुत्व कहा जाता है। यथा – स्ट्रिम एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवके स्थितिवन्धस्थान सवसे स्तोक हैं, क्योंकि, वे पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

उनके बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबधस्थ न संख्यातगुणे हैं ॥ ३८ ॥ इसका कारण यह है कि सुद्दम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके प्रथम व चरम

अपक्षा वादर एकान्द्रय अपयाष्त्रकाम सूक्ष्म एकान्द्रय अपयाष्त्रकक अप स्थितिबन्धस्थानसे नीचे व ऊपर सख्यातगुणे वीचारस्थान पाये जाते हैं।

उनस सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके रिथितिवंधस्थान सख्यातगुण हैं ॥ ३९ ॥

इसका कारण यह कि वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी जवन्य व उत्कृष्ट स्थितिसे नीचे व ऊपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानीसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय प्याप्तकोंमें संख्यातगुणे स्थितिवन्धस्थान पाये जाते हैं।

### बादरेइंदियपज्जत्तायस्स हिदिबंधहाणाणि संखेज्जगुणाणि॥४०॥ कारणं पुष्यं व वत्तव्यं।

## वीइंदियअपज्जत्तयद्विदिवंधद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥४१॥

को गुणगारो १ आवितयाप असंखेज्जिदिभागस्स संखेज्जिदिभागो। कुदो १ बीइंदिय-अपज्जत्तयस्स वीचारहाणाणि पित्रदोवमस्स संखेज्जिदिभागमेत्ताणि। एइंदियाणं पुण आवित्याए असंखेज्जिदिभागेण पित्रदोवमे खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्ताणि। जेण एत्थ हेहिम-रासिणा उविरमरासीए ओविहिदाए आवित्याए असंखेज्जिदिभागस्स संखेज्जिदिभागो आगच्छिद तेण सो गुणगारो होदि ति अवगम्मदे।

#### तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४२॥

कुदो ? विसोहीए संकिलेसेण च हेडोवीर-मन्झिमडिदिबंधडाणेहिता संखेज्जगुण-डिदिविसेसेसु वीचारदंसणादो ।

# तीइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४३॥ कारणं सुगम । जहा सुहुमेइंदियअपज्जत्त-वादरेइंदियअपज्जत्ताणं द्विदिबंधहाण-

उनसे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४० ॥ इसका कारण पहिलेके ही समान कहना चाहिये।

उनसे द्वीन्द्रय अपर्याप्तकके स्थितवन्धस्थान असंख्यातगुणे है ॥ ४१ ॥

गुणकार क्या है ? वह आवर्लाके असंर्यातवे भागका संख्यातवां भाग है, प्यांकि, हीन्द्रिय अपर्याप्तक वीचारस्थान पत्ये।पमके संख्यातवें भाग प्रमाण है। परन्तु एकेन्द्रियके वीचारस्थान पत्ये।पममें आवर्लीके असंर्यातवें भागका भाग देनेपर जो उच्च हो उतने मात्र है। चूकि यहा नीचेकी राशिका ऊपरकी राशिमें भाग देनेपर आवर्लीके असख्यातवें भागका संर्यातवां भाग आता है, अतः वह गुणकार होता है, ऐसा प्रनीत होता है।

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है ॥ ४२ ॥

इसका कारण यह है कि विशुद्धि और संक्लेशसे नीचे, ऊपर और मध्यके स्थितिस्थानोंसे संख्यातगुणे स्थितिविशेषोंमें बीचार देखा जाता है।

उनमे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुण है ।। ४३ ॥ इसका कारण सुनम है।

६ २२ने १ महोमशीदगङ्गङ्गलागा १ इति पाट । इ. ६९–५९

हिंतो सुहुमेइंदियपज्जत्ताणं हिदिबंधहाणाणि संखेजजगुणाणि, तथा सन्विवगिलिंदिय-अपज्जत्तिहिदिवंधहाणेहिंतो बीइंदियपज्जत्तिहिद्वंधहाणाणि किण्ण संखेजजगुणाणि १ ण, भिण्णजादित्तादे भिण्णहिदित्तादो च।

तस्तेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४४॥ सुगममेदं।

चर्डारेदियअपज्जत्तयस्स द्विदिवंभद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि॥४५ मिन्झमिहिदिविसेसेहितो हेडा उविर च संखेज्जगुणाणं वीचारहाणाणमत्थुवरुंभादो। तस्सेव पज्जत्तयसूस द्विदिवंभद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४६॥ एतथ कारणं पुन्वं व वत्तन्वं।

अस्षिणपंचिंदियअपज्जत्तयस्स हिदिवंधहाणाणि संखेज्ज-गुणाणि ॥ ४७॥

को गुणगारा १ संखेजना समया।

- तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजजगुणाणि ॥४८॥ कारणं सुगमं।

शंका — जैसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याष्तकों तथा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों के स्थितिवन्धस्थानों से सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकों के स्थितिवन्धस्थान संख्यात गुणे हैं, वैसे ही सब विकलेन्द्रिय अपर्याप्तकों के स्थितिवन्यस्थानों से झीन्द्रिय पर्याप्तकों के स्थितिवन्यस्थानों से झीन्द्रिय पर्याप्तकों के स्थिति वन्धस्थान संख्यात गुणे क्यों नहीं है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, उनकी जाति च स्थिति उनसे भिन्न है।
उनसे उसके ही पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान सख्यातगुणे हैं॥ ४४॥
यह सूत्र सुगम है।
उनसे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं॥ ४५॥
क्योंकि, यहां मध्यम स्थितिविद्योपोंसे नीचे व ऊपर संख्यातगुणे वीवारस्थान पाये जाते हैं।

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४६ ॥ यहां कारण पिहलेके ही समान वतलाना चाहिये । उनसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धम्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४७ ॥ गुणकार क्या है १ गुणकार यहां संख्यात समय है । उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान सख्यातगुणे हें ॥ ४८ ॥ इसका कारण सुगम है।

# सिणपंचिंदियअपज्जत्तयस्स हिदिबंधहाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ ४९॥

कुद्रे। ? पिठढोवमस्स सखेजजिदमाममेत्तअसिणपंचिदियिहिदिवंधहाणेहि अंतो-काडाकोडिमत्तसिणपचिदियअपज्जत्तयस्स हिदिवधहाणेसु भागे हिदेसु सखेज्जरूवीवलंभादो ।

## तस्मेव पज्जत्तयस्म हिदिबंधहाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥५०॥

कारण सुगम। सपिह जेणेसा अन्वागाढअप्पाबहुगदंडओ देसामासिओ तेणेत्थ अंतन्म्दं चडिवयपमप्पाबहुगं भिणस्सामा । तं जहा — एत्थ अप्पाबहुगं दुविहं मूळपयिडि-अप्पाबहुगं अन्वागाढअप्पाबहुगं चेदि । तत्थ अन्वागाढअप्पाबहुगं दुविहं सत्थाण-परत्थाण-मेदेण । तत्थ सत्थाण वत्तद्रसामा । त जहा — सन्वत्थावो सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स हिदिवंधहाणिविसेसा । हिदिवधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णे हिदिबंधो सखेजजगुणां । उक्करसओ हिदिवधो विसेसाहिओ । एवं सुहुमेइदियपज्जत्त-बादरेइंदिय-पज्जत्तापज्जताण पि वत्तन्व । वेइंदियअपज्जत्तयस्स सन्वत्थावो हिदिबंधहाणिविसेसा । हिदिवंधहाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णे हिदिबंधा संखेजजगुणा । उक्करसओ हिदिवंधा विसेसाहियाणि । जहण्णे हिदिबंधा संखेजजगुणा । उक्करसओ हिदिवंबा विसेसाहियाणि । जहण्णे हिदिबंधा संखेजजगुणा । उक्करसओ हिदिवंबा विसेसाहियाणि । जहण्णे । हिदिबंधा संखेजजगुणा । उक्करसओ

उनसे संज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४९ ॥ इसका कारण यह है कि पटयोपमके संख्यातर्वे भाग मात्र असंज्ञी पंचेन्द्रियके स्थितिबन्धस्थानों का अन्त केष्ट्राकोडि मात्र एंद्यी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थानों भाग देनेपर संख्यात रूप प्राप्त होते हैं।

उनसे उसीके पर्याप्तकक स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ५० ॥

इसका कारण सुगम है। अय चृक्ति यह अव्योगाढअल्पबहुत्वदण्डक हेशामर्शक है, अत इसमें अन्तर्भृत चार प्रकारके अरपबहुत्वको कहते है। वह इस प्रकार है— यहां अरपपहृत्व मृत्यप्रशतिअल्पबहुत्व और अव्योगाढअल्पबहुत्वके भेदस दो प्रकार है। इनमें अव्योगाढअरपबहुत्व स्वस्थान और परस्थानके भेवसे दो प्रकार है। उनमें स्वरथानअरपबहुत्वको कहते है। यथा— सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष सबसे रतोक है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपमे विशेष आधिक है। उनसे ज्ञान्य स्थितिबन्ध संर्यातगुणा है। उससे उत्हृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

इसी प्रकार स्हम एकेन्द्रिय पर्याप्त और वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंके भी कहना चाहिये। इनिज्य अपर्याप्तक्का स्थितिवन्धस्थानविद्राप सबसे स्तोक है। उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपस विशेष अधिक है। उनसे अवन्य स्थितियन्ध संर्यातगुणा है। उससे उन्द्रष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

१ लाउहाँ 'समक्षेज्जयानाति 'हति पाठ । २ ताप्रतिपाठोऽपम् । प्रतिपु 'अमंद्रशत्रुणी 'हति पाठः ।

एवं वेइंदियपङ्जत्त-तेइंदिय-चउरिंदिय असिंग्णपंचिंदियपङ्जत्तापङ्जताणं च वत्तव्वं। सिंग्णपंचिंदियअपङ्जत्तयस्स सन्वत्थोवो जदण्णओ हिदिवंधो । हिदिवंधहाणविसेसे। सेखेङ्जगुणा । हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिवधी विसेसाहिओ । एवं सिंग्णपङ्जत्तयस्स वि वत्तव्वं । एवं सत्थाणप्पाबहुगं समत्तं ।

परत्थाणप्पाबहुगं वत्तइस्सामे। तं जहा — सन्वत्थोवो सुहुमेइंदियअपन्जत्तयस्स हिदिवंघहाणविसेसो । हिदिवंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियअपन्जत्त-यस्स हिदिवंघहाणविसेसो संखेजजगुणे। हिदिवंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सुहु-मेइंदियपन्जत्तयस्स हिदिवंघहाणविसेसो संखेजजगुणे। हिदिवंघहाणाणि विसेसाहियाणि एगरूवेण । बादरेइंदियपन्जत्तयस्स हिदिवंघहाणविसेसो संखेजजगुणे। हिदिवंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वेइंदियअपन्जत्तयस्स हिदिवंघहाणविसेसो असंखेजजगुणे। । हिदिवंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स हिदिवंघहाणविसेसो संखेजजगुणे। । हिदिवंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स हिदिवंघहाणविसेसो संखेजजगुणे। । हिदिवंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स हिदिवंघहाणविसेसो संखेजजगुणे। । हिदिवंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्तयस्स हिदिवंघहाणविसेसो संखेजजगुणे। । हिदिवंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्तयस्स हिदिवंघहाणविसेसो संखेजजगुणे। । हिदिवंघहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंके भी कहना चाहिये। संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। उससे स्थितिबन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। उससे स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे उत्हृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके भी कहना चाहिये। इस प्रकार स्वस्थान अस्पवहुत्व समाप्त हुआ।

परस्थान अन्पबहुत्वको कहते हैं। यथा— सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्थाप्तकका स्थितिबन्धस्थानिवरोष सबसे स्तोक है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष
अधिक हैं। उनसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानिवरोष संख्यातगुणा है।
उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय
पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान
एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थान
विशेष
संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं।
उनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानिवरोष असंख्यातगुणा है। उससे
उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उनसे उसीके पर्याप्तकका
स्थितिवन्धस्थानिवरोष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान विशेष संख्यातगुणा
है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे
विशेष अधिक हैं। उनसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानिवरोष संख्यातगुणा
है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उनसे उसीके पर्याप्तका
है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उनसे उसीके पर्याप्तका
हिथितिवन्धस्थानिवरोष संख्यातगुणा हैं। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे

<sup>🤚</sup> ताप्रती '[ अ ] सक्षेव्जग्रणी ' इति पाठः ।

चर्डिरिवयअपज्जतयस्य हिरिवयहाणविसेसी संखे ज्जागो । हिरिवयहाणाणि एमह्नेण विमेन्सि सिवाणि । तरसेव पज्जत्तयस्य हिरिवंघहाणविसेसी सखेज्जगुणो । हिरिवंघहाणाणि एमह्नेण विमेसाहियाणि । असण्णपंचिरियअपज्जत्तयस्य हिरिवंघहाणि । सखेज्जगुणो । हिरिवंघहाणि एमह्नेण विसेसाहियाणि । तस्येव पज्जत्तयस्य हिरिवंघहाणि । सिक्षेत्रण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियपज्जतयस्य जहण्णओ हिरिवंची सखेज्जगुणो । सहुमेइदियपज्जत्तयस्य जहण्णओ हिरिवंची सखेज्जगुणो । सहुमेइदियपज्जत्तयस्य जहण्णओ हिरिवंची सखेज्जगुणो । सहुमेइदियपज्जत्तयस्य जहण्णओ हिरिवंची विसेसाहिओ । वादरेइदियअपज्जत्तयस्य जहण्णओ हिरिवंची विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्य उक्करसओ हिरिवंची विसेसाहिओ । वादरेइदियअपज्जत्तयस्य उक्करसिहिर्वंची विसेसाहिओ । वादरेइदियअपज्जत्तयस्य उक्करसिहिर्वंची विसेसाहिओ । वादरेइदियाज्जत्तयस्य उक्करसिहिर्वंची विसेसाहिओ । वादरेइदियाज्जत्तयस्य जक्क्यस्य उक्करसिहिर्वंची विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्य जक्त्यस्य जिस्साहिओ । तस्येव अपज्जत्यस्य जक्त्यस्य जक्त्यस्य जिसेसाहिओ । तस्येव अपज्जत्यस्य जक्त्यस्य जक्त्यस्य जिसेसाहिओ । तस्येव अपज्जत्यस्य जक्त्यस्य जक्त्यस्य जक्त्यस्य जिसेसाहिओ । तस्य विसेसाहिओ । तस्य विसेसाहिक विसेसाहिओ । तस्य विसेसाहिओ । तस्य विसेसाहिक विसेसाहिक विसेसाहिक विसेसाहिक विसेसाहिक विसेसाहिक विसेसाहिक विसेसाहिक विसेसाहिक विस

विशेष अधिक है। उनसे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकका न्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसाके स्थितियन्धस्थान एक रूपसे विशोप अधिक है। उनसे उसीके पर्याप्तका स्थितित्रन्यस्यानविशेष संरयातगुणा है। उससे उन्नीके स्थितिवन्धस्थान पक रूपसे विशेष अधिक ह। उनसे असबी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थान-विदाप सख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिवन्यस्थान एक रूपसे विदेशप अधिक है। उनसे उसीक पर्याप्तका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्यितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उनसे वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितियन्ध संर्यानगुणा है। उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य हिधतिवन्ध विशेष अधिक है। उससे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका जग्रन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तका उन्द्रष्ट स्थितियन्त्र विदोप अधिक है। उससे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिक विशेष अधिक है। उससे स्हम एकेन्द्रिय पर्याप्तरका उत्रुष्ट स्थितियन्थ विशेष अधिक है । उससे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उन्कृष्ट स्थितियन्थ विशेष अधिक है। उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितियन्घ संरयातगुणा है। उससे उसकि अपर्याप्तकका जघन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तकका उ कृष्ट नियितियन्ध विशेष सधिक है। उससे उसीके पर्याप्तका उत्रुष्ट म्थितियन्य विशेष अधिक है। उससे र्जान्टिय पर्याप्तक्का जधन्य स्थितियन्य विशेष अधिक है। उससे उसकि अपर्याप्तका ज्यन्य रिधनियन्य विदेश अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तका उन्रुष्ट रिथनियन्थ यस्स उक्कस्मिहिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिहिदिवंधो विसेसाहिओ । चर्डारं देयपज्जत्तयस्स जहण्णहिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णहिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जक्कस्मिहिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स जक्कस्मिहिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स जक्ष्णओ हिदिवंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स ज्रूण्णहिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जक्ष्मिहिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिहिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिहिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिहिदिवंधो विसेसाहिओ । सिण्णपं चिदियपज्जत्तयस्स जहण्णहिदिवंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स हिदिवंधहाणविसेसो सखेज्जगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिवंधा विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिवंधाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिवंधाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिवंधाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधाणाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधाणाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधाणाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधाणाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधाणाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधाणाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्साहियाणि । उक्किस्साहियाणि । उक्किस्साहियाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधाणाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्साहियाणि । विसेसाहियाणि । विसेसाहियाणि । विसेसाहियाणि । विसेसाहियाणि । वि

मूलपयडिअप्पाबहुग सत्थाण-परत्थाणभेदेण दुविहं । तत्थ सत्याणप्पाबहुगं वत्त-इस्सामा । त जहा — सन्वत्थावो सुहुमेइदियअपज्जत्तयसस आउअसस जहण्णशे हिदिवंधो।

विशेष अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे असंक्षी पचेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उससे उसीके पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उनसे उसीके पर्याप्तकका स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उससे उसीके स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उनसे उसीका उत्कृष्ट स्थितवन्ध रिथितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उनसे उसीका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इस प्रकार अवशेषा अधिक है। उनसे उसीका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष

मूलप्रकृतिअल्पवहुत्व स्वस्थान और परस्थानके भेदसे दो प्रकार है। उनमेंसे स्वस्थानअल्पवहुत्वको कहते हैं। यथा- सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी आयुका ज्ञाचन्य स्थितिवन्ध सबसे स्लोक है। उससे स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। हिदिवंधहाणविसेसो सखेडजगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उदक-स्सओ हिदिवंधा विसेसाहिओ । तस्सव णामा गोदाण हिदिवधहाणविसेसो असंखेडजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगरूवेण विसेमाहियाणि । चढुणं कम्माणं हिदिवधहाणविसेसो विसे-साहिओ । हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवधहाण-विसेसो संखेडजगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिवं असंखेडजगुणो । उक्कस्सिहिदिवंधो विसेसाहिओ । चढुणं कम्माण जहण्ण-हिदिवधो विसेसाहिओ । उक्कस्सिहिदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिवंधो संखेडजगुणो । उक्कस्सिहिदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिवंधो संखेडजगुणो । उक्कस्सिकी हिदिवंधो विसेसाहिओ ।

एव सुहुंमंडंदियपज्जत्तयस्स वादरेड्ंदियपज्जत्तापज्जताणं च पत्तेयं पत्तेयं सत्थाणप्पा-चहुग वत्तव्य । चेडंदियअपज्जत्तयस्म सव्वत्थावा आउअस्स जहण्णभा हिदिबधा । हिदि घभट्ठाणिवमेमा संखज्जगुणा । हिदिबंधहाणाणि एगळ्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिबधा विसेमाहिओ । णामा-गादाणं हिदिबधहाणिवसेसो असखेज्जगुणा । हिदिबध-ट्ठाणाणि एगळवेण विसेसाहियाणि । चढुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिवसेसो विसेसाहिओ ।

उससे स्थितियन्धस्यान एक स्पेस विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे उसीके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष अस्परानगुणा है। उसने स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उनसे चार पर्मोशा स्थितिवन्धस्थान हो। विशेष अधिक है। उसने विशेष अधिक है। उसने विशेष अधिक है। उसने स्थितिवन्धस्थान एक रूपने विशेष अधिक है। उसने विशेष संख्यातगुणा है। उसने विशेष अधिक है। उनसे नाम व गोत्र कर्मका जपन्य स्थितिवन्ध असर्यातगुणा है। उसने उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उनसे चार कर्मोशा जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसने चार कर्मोशा जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसने चार कर्मोशा जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसने उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसने उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसने विशेष अधिक है। उसने विशेष अधिक है। उसने विशेष अधिक है। उसने स्थितवन्ध विशेष अधिक स्थितवन्ध स्थिक स्थितवन्ध स्याप स्थितवन्ध स्थितवन्य स्थितवन्ध स्थितवन्ध स्थितवन्ध स्थितवन्ध स

इसी प्रकर मुद्दम एकेन्द्रिय पर्याप्तक और वाहर एकेन्द्रिय पर्याप्तक व सप्योप्तक मेन प्रत्येकर राज्यात अपवाहुन्य कहना चाहिय। हीन्द्रिय अपयीप्तक के सामु इसेका ज्ञान्य स्थितियन्य सबसे स्त्रोफ है। उससे स्थितियन्यस्थानिविद्येष सद्यातगुणा है। उससे रिप्रतियन्यस्थान एक नप्ते विद्येष अधिक है। उनसे उत्कृष्ट स्थितियन्थ विद्येष अधिक है। नाम व गोत्र कर्मका स्थितियन्यस्थानविद्येष ससंर्थातगुणा है। उससे स्थितियन्यस्थान एक नप्ते विद्येष अधिक है। उनसे चार क्रिमें स्थितियन्यस्थानविद्येष विद्येष अधिक है। उससे स्थितियन्यस्थान एक हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवंधहाणिवेससा संखेजजगुणा । हिदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । णामा गादाणं जहण्णओ हिदिवंधो
संखेजजगुणा । उक्करसओ हिदिवंधा विसेसाहिओ । चदुणं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । उक्करसओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो संखेजजगुणा । उक्करसओ हिदिवंधो विसेसाहिओ ।

एवं बेइंदियपज्जत्तयस्स तेइंदिय-चर्डारेदियपज्जत्तापज्जताणं असिण्णपंचिदिय-अपज्जत्ताणं च सत्थाणप्पाबहुगं कायव्वं। असिण्णपंचिदियपज्जत्तयस्स सन्वत्थावो आउअस्स जहण्णओ हिदिबंधो । हिदिबधहाणिवसेसो असंखेज्जगुणो। कारणं उविर उचिहिदि'। हिदि-वंधहाणिण एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिबधो विसेसाहियो। णामा गोदाणं हिदिबंधहाणिवसेसो असंखज्जगुणो। हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुण्णं कम्माण हिदिबंधहाणिवसेसो विसेसाहिओ। हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। मोह-णीयरस हिदिबधहाणिवसेसो संखेज्जगुणो। हिदिबधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिबधो सखेज्जगुणो। उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहियो। चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहियो। चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहियो। उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहियो। मोहणीयस्स जहण्णओ

रूपसे विशेष अधिक है। उससे मोहनीय कर्मका स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणा है। उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उससे नाम व गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है। उससे उत्रुष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। उससे उत्रुष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। उससे उत्रुष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उससे

इसी प्रकार डीन्द्रिय पर्याप्तक, बीन्द्रिय व चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा असंजी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भी स्वस्थान अस्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। असंजी पंचीन्द्रय पर्याप्तकके आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है। उससे स्थितिवन्ध स्थानविद्रीय असल्यात गुणा है। कारण आगे कहेंगे। उससे स्थितिवन्ध स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। नाम व गीत्र कर्मका स्थितिवन्ध स्थानविद्रीय असल्यात गुणा है। स्थितिवन्ध स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध स्थानविद्रीय विशेष अधिक है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध स्थानविद्रीय विशेष अधिक है। चार कर्मोंका स्थितिवन्ध स्थानविद्रीय कर्मका स्थितिवन्ध स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। नाम व गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संस्थात गुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध संस्थात गुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मका

९ अ-आय.यो ' उनारेमन्त्रिहिदि ', कापता ' उनारेमन्त्रिहि ' इति पाठः ।

## द्विदिवंघो सखेजजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ ।

सिण्णिपचिंदियपज्जत्तयस्स सन्नत्योवो आउअस्स जहण्णओ हिदिवधो । हिदिवधहाणिवसेसो असंखेजजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्करसओ
हिदिवधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाण जहण्णओ हिदिवधो संखेज्जगुणो । चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ हिदिवधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाण हिदिवंधहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कम्मओ हिदिवधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं हिदिवधहाणविसेसो विसेसाहिओ । हिदिवधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहिओ । हिदिवधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहिओ । माहणीयस्स हिदिवंधहाणविसेसो संखेजजगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कम्सओ हिदिवंधो विसेसाहियाणि । उक्कम्सओ हिदिवंधो विसेसाहियाणि । उक्कम्सओ हिदिवंधो विसेसाहियाणि । उक्कम्मओ हिदिवंधो विसेसाहियाणि । उक्कम्मओ हिदिवंधो विसेसाहियाणि ।

एव सिणपंचिदियअपजत्तयस्स वि सत्थाणप्पाबहुगं वत्तन्वं। णविर आउअस्स द्विदिवंध-हाणिवयेया सरवेजगुणो। हिदिवधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्कस्सओ हिदिवंधो विययाहियो। णामा-गोदाण जहण्णओ हिदिवंधो असंखेज्जगुणो। उविर पुव्व व। एव सत्याणपावहुग समत्तं।

जधन्य स्थितियन्ध संर्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है।

सवी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। स्थितिवन्धस्थानिवरोप असरयातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्रुष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। नाम व गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। चार कर्मों का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्र कर्मों का स्थितिवन्धस्थानिवरोप सक्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थानिवरोप सक्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्रुष्ट स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका स्थितवन्धस्थानिवरोष सर्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष सर्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष सर्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष सर्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्रुष्ट स्थितवन्ध विशेष सर्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्रुष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। उत्रुष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्रुष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

इसी प्रकार संत्री पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके भी स्वस्थानअल्पवहुत्व कहना चाहिये। विद्येष इतना है कि आयु कर्मका स्थितिवन्धस्थानविद्येष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक कपसे विद्येष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विद्येष अधिक है। नाम व गोत्र वर्मका ज्ञधन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। आगे पृवेके समान ही कहना चाहिये। इस प्रकार स्वस्थान अद्पवहुन्व समाप्त हुआ।

१ ताप्रनावत प्रात् [ उन्नः द्विदिवधो विमेसाहियाणि ] इत्यधिकः पाठः कोष्टमस्थः समुपलभ्यते । ६ ११-२०

एत्तो अट्टणं कम्माणं चोद्दसजीवसमासेसु परत्थाणप्पाबहुगं वत्तइस्सामो । तं जहा—सन्वर्थोवा चोद्दसणं जीवसमासाणं आउअस्स जहण्णओ द्विदिवंधो । वारसण्हं जीवसमासाणं आउअस्स द्विदिवंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिंदियपजत्तपस्स आउअस्स द्विदिवंधट्टाण-विसेसो असंखेजगुणो । कुदो ? असण्णिपंचिंदियपजत्तपस्स आउअस्स द्विदिवंधट्टाण-विसेसो असंखेजदिभागमेत्तद्विदिवंधुवठंभादो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेईदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिवंधट्टाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधट्टाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विदिवंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधट्टाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विदवंधट्टाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदवंधट्टाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदवंधट्टाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदवंधट्टाणिविसेसो विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदवंधट्टाणिविसेसो विसेसाहियाणि । द्विदवंधट्टाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदवंधट्टाणिविसेसो विसेसाहियाणि । द्विदवंधट्टाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य द्विदवंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य द्विदवंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदवंधट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य द्विदवंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो ।

अव यहांसे आगे चौदह जीवसमासोंमें आठ कर्मीके परस्थान अल्पबहुत्वको कहते है । यथा- चौदह जीवसमासोंके आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्घ सवसे स्तोक है । वारह जीवसमासोंके आयु कर्मका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका स्थितिवन्धस्थानविशेष असख्यातगुणा है, क्योंकि, असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें नारकायु और देवायुका स्थितिवन्ध उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र पाया जाता है। उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थिति-वन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितियन्ध-स्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसी जीवके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मीहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष सख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसीके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयका स्थितियन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिवन्धस्थानिकोप संख्यातगुणा

१ अ-काप्रत्योः 'सन्वत्योवा ' इति पाठः।

हाणविसेयो सखें अगुणो । हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । तस्मेव चर्णण कम्माण हिदिचयहाणिवसेसो विसेसाहियो । हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिदिचयहाणिवसेसो सखें ज्जगुणो । हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । वादरएं दियप ज्जत्यस्स णामा-गोदाण हिदिचयहाणिवसेसो सखें ज्जगुणो । हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । तस्सेच चदुण्ण कम्माण हिदिचयहाणिवसेसो चिसेसाहियाणि । तस्सेच मोहणीयस्म हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । तस्सेच मोहणीयस्म हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । तस्सेच चदुण्ण कम्माण हिदिचयहाणिवसेसो विसेसाहियोणि । हिदिचयहाणाणि एगरूचेण विसेसाहियाणि । तस्सेच मोहणीयस्स हिदिचयहाणिविसेसो सखें ज्जगुणो । हिदिचयहाणिविसेसो सखें ज्जगुणे विसेसो सखें ज्जगुणे विसेसो स्वापेष । तस्सेच मोहणीविसेसो सखें ज्जगुणे विसेसाहियाणि । तस्सेच मोहणीविसेसो सखें ज्जगुणे विसेसो सखें ज्जगुणे । हिद्याणेष विसेसाहियाणि । तस्सेच मोहणीविसेसो सखें हिसेसाहियाणि । तस्सेच चिसेसाहियाणि । तस्सेचयाणि । तस्सेच चिसेसाहियाणि । तस्सेच चि

है। स्थितिवन्धस्थान एक सपसे विशेष अधिक है। उसीके चार कर्मीका स्थितियन्यस्थान-विशेष विशेष अधिक है। स्थितियन्थस्थान एक स्पने विशेष अविक हैं। उमीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष सम्यातगुणा है। स्थितिवनप्रस्थान एक रापेष विदोप अधिक हैं। वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तरके नाम प्र गोत्रका स्थितिपत्र प्रस्थानियंग संख्यातगुणा है। स्थितियन्धस्यान एक रापने विशेष अधिक ह। उसीके चार कर्माका स्थितियन्धस्थानविद्योप विद्येष अधिक है । स्थितियन यस्थान एक सपसे विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयका स्थितियन्धस्थानियोप संप्यातगुणा है। स्थिति धन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। [ हीन्डिय अपर्यातक नाम य गौत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष सर्यानगुणा है। स्थितियन्थस्थान एक रूपमे विशेष अधिक है। उसीके चार कर्मोका स्थितियन्यस्थानविशेष त्रिशेष अधिक है। स्थितियन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थिति उत्तरम्यानियेष गण्यातग्णा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विदेश अधिक हा। उमीके पर्यात्रके नाम व गोत्रका स्थितियन्यस्थानिवशेष सर्यानगुणा है। स्थिनियन्यस्थान एक स्पर्से विशेष शिवक हैं। उसीके चार कर्मोंका स्थितियन्यन्थानियमेष विशेष श्रीयक है। स्थितियन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिकक्षणानीकेष संस्थातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विदेष अधिक हैं। बीन्डिय अपयोत्रके नाम य गौप

१ कोष्टकरथोदय पाठ छ-धा-कायनिष्ट् नोगामने नायनी त्यान्यत म केष्ट्रमण । १।

एतो अट्टणं कम्माणं चोद्दसजीवसमासेसु परत्थाणपाबहुगं वत्तइस्सामो । तं जहा—सव्यत्थोवा चोद्दसणं जीवसमासाणं आउअस्स जहण्णओ ट्विदिवंधो । वारसण्हं जीवसमासाणं आउअस्स ट्विदंधट्टाणिविसेसो सखेजगुणो । ट्विदंधट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विदंधट्टाणिविसेसो सखेजगुणो । असिणिपंचिदियपजत्तपस्स आउअस्स ट्विदंधट्टाणिविसेसो असखेजगुणो । कुदो ? असिणिपंचिदियपजत्तपस्स णिप्य-देवाउआणमुक्कस्सेण पिट्विनेवमस्स असंखेजिदिमागमेत्तद्विद्धंध्वटंभादो । द्विदिवंधट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्विद्वंधो विसेसाहियो । सुहुमेईदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विद्वंधट्टाणिविसेसो असंखेजगुणो । द्विद्वंधट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विद्वंधट्टाणिविसेसो विसेसाहियो । द्विद्वंधट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विद्वंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विद्वंधट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विद्वंधट्टाणिविसेसो विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विद्वंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विद्वंधट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य द्विद्वंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विद्वंधट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य द्विद्वंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विद्वंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य द्विद्वंधट्टाणिविसेसो संखेजगुणो ।

अव यहांसे आगे चौदह जीवसमासोंमें आठ कर्मीके परस्थान अल्पवहुत्वको कहते है। यथा- चौदह जीवसमासोंके आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्घ सवसे स्तोक है। वारह जीवसमासोंके आयु कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका स्थितिवन्धस्थानविशोष असख्यातगुणा है, क्योंकि, असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में नारकायु और देवायुका स्थितिवन्ध उत्कर्पसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र पाया जाता है। उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थिति-वन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिवन्ध-स्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसी जीवके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उसीके मीहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसीके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेप विशेष अधिक है। स्थितिबन्ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उसीके मोहनीयका स्थितियन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष पकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिवन्धस्थानिषकेष संख्यातगुणा

१ अ-काप्रत्योः ' सन्वत्योवा ' इति पाठः।

हाणिवसेसो संखेजगुणो । हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्ण कम्माण हिदिचथहाणिवसेसो विसेसाहियो । हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिदिचथहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वादरएइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिचथहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं हिदिचथहाणिवसेसो विसेसाहियो । हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिदिचथ-हाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । ि विदेवथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं हिदिचथहाणिवसेसो विसेसाहियो । हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियोणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं हिदिचथहाणिवसेसो संखेजजगुणो । हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्ण कम्माणं हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्ण कम्माणं हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि। तस्सेव चढुण्ण कम्माणं हिदिचथहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि। तस्सेव मोहणीयस्स हिदिचथहाणविसेसो संखेजजगुणो । हिदिचथहाणाणि

है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोका स्थितिवन्धस्थान-विशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विद्येष अधिक हैं । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविद्येष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मीका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थिति-वन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। [द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं।] उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितियन्यस्थानिवरोप सल्यातगुणा है। स्थितियन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेप विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितियन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्र

१ कोष्टकरयोऽय पाठ अ-आ-काप्रतिषु नोपलम्यते, ताप्रती तूपलभ्यत स कोष्टकस्य एव ।

गुणो । द्विद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विद्वधहाण-विसेसो विसेसाहियो । द्विद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिद्वधहाणविसेसो संखेज्जगुणो । हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं हिद्वधहाणविसेसो संखेज्जगुणो । हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं हिद्वधहाणविसेसो विसेसाहिओ । हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिद्वधहाणविसेसो संखेज्जगुणो । हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चढुरिंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं हिद्वधहाणविसेसो संखेज्जगुणो । हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं हिद्वधहाणविसेसो विसेसाहिओ । हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं हिद्वधहाणविसेसो संखेजजगुणो । हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स हिद्वधहाणविसेसो संखेजगुणो । हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । असिण-पंचिदयअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिद्वधहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । असिण-पंचिदयअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिद्वधहाणाविसेसो संखेजगुणो । हिद्वधहाणाणि

कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसीके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष सल्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष आधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संर्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उस्तीके चार कार्मीका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष सर्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविद्येप संख्यातगुणा है । स्थितिवन्घस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मीका स्थितिवन्धस्थान-विशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिवन्यस्थानविञेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। असंजी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितियन्धस्थानिवरीय संस्यातगुणा है । स्थितिवन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उसीके चार कर्मीका

एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिंबध्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य टिदिवंधटाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणविसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसा-हियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । बादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । सुहमएइंदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोद।णं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । बादरएइंदिय-अपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ स्टिदिबंघो विसेसाहिओ। बादरएइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सओ ट्विदिवंघो विसेसाहिओ। सहमेइंदियपजत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ। वादरएइंदिय-पुजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। वादरएइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो

स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानिविशेष सख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्र कर्मका स्थितबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके मोहनीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। स्क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके उन दोनों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। पकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । बादर एकेन्द्रिय पर्यातकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंका

साहिओ । तेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइदियपजत्तयस्स उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदिय-पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माण जहण्णो द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । बेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ। बेइंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ । हिदिबंघो विसेसाहिओ । वेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चदुरिदियअपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । चदुरिंदियपजत्तयस्य णामा-गोदाणं उक्कस्सओ हिदि-बधो विसेसाहिओ । सिण्णपंचिंदियपजत्तयस्स आउअस्स हिदिवंधहाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चदुरिंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विद्विवंधो विसेसाहिओ ।

विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उसीके उनका उत्क्रष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्टिय पर्याप्तकके उनका उत्कष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितियन्थ विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। झीन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । उसके ही अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्यातकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितियन्ध विदेशेप अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रिय पर्याप्तककके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। संझी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका स्थितिवन्धस्थानिवरोप विरोप अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्क्षप्ट स्थितिवन्घ विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मीका तस्सेव अपज्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। चस्सेव पज्जत्तयस्से चढुण्णं कम्माण उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्से चढुण्ण कम्माण उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। चढुरिंदियपज्जत्तयस्य पोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। चढुरिंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। असण्णिपचिदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माण जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ।

जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। जीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका कर्मोंका कर्मोंका कर्मोंका कर्याप्यक्र कर्मोंका कर्याप्तके चार कर्मोंका कर्मोंका कर्मोंका कर्याप्तक कर्मोंका कर्याप्

१ अ-आ-काप्रतिपु 'परज॰ 'इति पाठः । २ काप्रती 'अपन्ज॰ 'इति पाठः ।

चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । असण्णिपंचिदियपञ्जत्तयस्स मोह-णीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्सै मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो संखे अगुणो । तस्सेव पजतयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिवंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिवंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिंबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंघो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिबंघद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसा-हिओ। तस्सेव अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणविसेसो विसेसाहिओ। हिदिबंधहा-णाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स हिदिबंधहाणविसेसो संखेजगुणो। हिदिबंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्करसओ हिदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जतयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसा-हिओ। तस्सेव पजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ। द्विदिबंध-

चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्घ विशेष अधिक है । असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोह-नीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके थपर्यातकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्घ विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्रुष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थान-विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्यंस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्रुष्ट स्थिति-वन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष

१ प्रतिपु ' पज्जत्तयस्य ' इति पाठ.।

छ. ११-२१

द्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । संपिह एदेण सुत्तेण सद्दचउव्विहमप्पावहुगं पर्वविदं ।

वध्यत इति वन्धः, स्थितिश्चासौ वन्धश्च स्थितिबन्धः, तस्स स्थानं विशेषः स्थितिबन्धः स्यानं आवार्षस्यानमित्यर्थः। अथवा वन्धनं वन्धः, स्थितेबन्धः स्थितिबन्धः, सोऽस्मिन् तिष्ठतीति स्थितिवन्धस्यानम् । तदो आवाधाद्वाणपरूवणाए वि द्विदिबंधद्वाणपरूवणसण्णा होदि ति कट्टु आवाधाद्वाणपरूवणं परूवणा-पमाणप्पावहुएहि कस्सामो । तं जहा—चोदसण्हं जीवसमासाण-मित्य आवाहाद्वाणाणि । आवाहाद्वाणं णाम किं १ जहण्णावाहमुक्कस्सावाहादो सोहिय सुद्धसेसेम्मि एगस्त्वे पक्तिवे आवाहाद्वाणं । एसत्यो सव्वत्य पर्व्वेदव्वो । पर्व्वणा गदा ।

चदुण्णमेइंदियजीवसमासाणमावाधाद्वाणपमाणँमाविठयाए असंखेज्जदिभागो । अद्यणं

अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृप्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। इस प्रकार इस सूत्रसे सूचित चार प्रकारके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की है।

जो बांधा जाता है वह वन्ध कहलाता है। 'स्थितिश्वासों वन्धश्च स्थितिवन्धः' इस कर्मधारय समासके अनुसार स्थितिको ही यहां वन्ध कहा गया है। उसके स्थान अर्थात् विशेषका नाम स्थितिवन्धस्थान है। अभिप्राय यह कि यहा स्थितिवन्धस्थानसे आवाधास्थानको लिया गया है। अथवा वन्धन कियाका नाम वन्ध है, 'स्थितिका वन्ध स्थितिवन्ध ' इस प्रकार यहां तत्पुरुष समास है। वह स्थितिवन्ध जहा रहता है वह स्थितिवन्ध जहा रहता है वह स्थितिवन्ध स्थान कहा जाता है। इसीलिये आवाधास्थानप्रूपणाकी भी स्थितिवन्धस्थान प्रकृपणा संझा है। अत एव प्रकृपणा, प्रमाण और अरपवहुत्व इन तीन अनुयोगहारों के द्वारा आवाधास्थानप्रकृपणाको करते हैं। यथा—चौदह जीवसमासों के आवाधास्थान हैं।

शका-अावाधास्थान किसे कहते हैं ?

समाधान — उत्कृष्ट आवाधामेंसे जघन्य आवाधाको घटाकर जो शेप रहे उसमें एक अंकको मिला देनेपर आवाधास्थान होता है।

इस अर्थकी प्ररूपणा सभी जगह करना चाहिये । प्ररूपणा समाप्त हुई । चार एकेन्द्रिय जीवसमासोंके आवाधास्थानोंका प्रमाण आयळीके असंख्यातवें

१ अ-आ-काप्रतिषु 'आवाघ ' इति पाठ । २ ताप्रती 'परुवणा (पमाण) मापानहुए ति करमामो ' इति पाट । ३ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ काप्रतिषु 'सुद्धवैसम्मि ', ताप्रती 'सुद्धवै (ते ) समि ' इति पाट । ४ प्रतिषु 'समाग ' इति पाट ।

विगर्लिदियाणमावाधाष्ट्राणपमाणमावित्याए संखेज्जिदिभागो । सिण्णपंचिदियअपज्जित्तयस्स आवाधाष्ट्राणपमाणं संखेजावित्याओ । तं च अंतोमुहुत्तं । तस्सेव पजत्तयस्स आवाधाष्ट्राणं संखेजाणि वाससहस्साणि । एवं पमाणं गदं ।

अप्पावहुगं दुविहं अव्वोगाढप्पाबहुगं मृलपयिडअप्पावहुगं चेदि । तत्य अव्वोगाढ-अप्पावहुअं पि दुविहं सत्याणप्पाबहुअं परत्याणप्पाबहुअं चेदि । तत्य सत्याणप्पावहुअं वत्तइस्सामो— सव्वत्योवो सुहुमेइंदियअपज्ञत्तयस्स आवाधाष्टाणिवसेसो । आवाधाष्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । जहण्णिया आवाधा असंखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाधा विसेसाहिया। एवं सुहुमेइंदियपज्ञत्त-वादरेइंदियपज्ञत्तापज्जत्ताणं च वत्तव्वं । सव्वत्योवो वेइंदियअपज्ञत्तयस्स आवाधाष्टाणिवसेसो । आवाधाष्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । जहण्णिया आवाधा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाधा विसेसाहिया । एवं वेइदियपज्ञत्त-तेइंदिय-चउिरादिय-असण्णिपंचिदियपज्ञत्तापज्ञत्ताणै च सत्याणप्पावहुगं वत्तव्वं । सण्णि-पंचिदियअपज्ञत्तयस्स सव्वत्योवा जहण्णिया आवाहा । आवाहाष्टाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाष्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया । एवं

भाग मात्र है। आठ विकलेन्द्रियोंके आबाधास्थानोंका प्रमाण आवलीके संख्यातवें भाग है। संक्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके आबाधास्थानोंका प्रमाण संख्यात आवलियां है। यह अन्तर्मूहर्तके बरावर है। उसीके पर्याप्तकके आबाधास्थान संख्यात हजार वर्ष प्रमाण हैं। इस प्रकार प्रमाणप्रस्पणा समाप्त हुई।

अल्पवहुत्व दो प्रकार है—अव्योगाद् अल्पबहुत्व और मूलप्रकृति अल्पवहुत्व । इनमें अव्योगाद अल्पबहुत्व भी दो प्रकार है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व । इनमें स्वस्थान अल्पबहुत्वको कहते हैं—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष सवसे स्तोक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। जघन्य आवाधा असंख्यात गुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है।

इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक तथा वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक जीवोंके भी कहना चाहिये। इीन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, एव असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तकके भी स्वस्थान अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। संक्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य आयाधा सबसे स्तोक है। आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। इसी

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-प्रतिषु 'पचिंदियअपव्जत्तापव्जत्ताण ', ताप्रती 'पंचिंदियअपव्जत्तन् पव्जत्ताण ' इति पाठ, ।

## [ एव सण्णिपंचिंदिय- ] पजत्तस्स वि वत्तव्वं । सत्थाणं गदं ।

परत्याणे सन्तत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणिविसेसो । आवाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपजत्तस्स आवाधाद्वाणविसेसो सखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियपजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो सखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आवाद्वाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । एव चउरिंदिय-असण्णपंचिदियपजत्तापजत्ताणं च णेदव्वं ।

तदो वादरएइंदियपजत्तयस्स जहिण्णया आवाधा संखेजगुणा। सुहुमेइंदियपजत्तयस्स जहिण्णया आवाहा विसेसाहिआ। वादरेइंदियअपजत्तयस्स जहिण्णया आवाहा विसेसाहिआ। सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स जहिण्णया आवाधा विसेसाहिआ। तस्सेव अपजत्तयस्स उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिआ। वादरेइंदियअपजत्तयस्स उक्किस्सिया

प्रकार संज्ञी पचेन्द्रिय पर्यातकके भी कहना चाहिये। स्वस्थान अल्पवहुत्व समाप्त हुआ।

परस्थानकी अपेक्षा स्हम एकेन्ट्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष सवसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। वादर एकेन्ट्रिय अपर्याप्तकका आग्राधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। स्हम एकेन्ट्रिय पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संप्यातगुणा है। आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। इीन्ट्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। इीन्ट्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। अवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। अवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। इसीके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संप्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। इसीके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संप्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। इसीके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संप्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय और असंजी पचेन्ट्रिय पर्याप्तक तथा अपर्याप्तकके भी छ जाना चाहिये।

उससे वाटर एकेन्ट्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। स्रथम एकेन्ट्रिय पर्याप्तक्की जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। वाद्र एकेन्ट्रिय अपर्याप्तक्की जघन्य आयाधा विशेष अधिक है। स्रथम एकेन्ट्रिय अपर्याप्तककी जघन्य आयाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्ह्रप्ट आयाधा विशेष अधिक है। बाद्र एकेन्ट्रिय

सुहुमेइंदियपज्रत्तयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिआ। वादरएइंदियपज्रत्तयस्स उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिआ। वेइंदियपज्रत्तयस्स जहिण्णया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहिण्णया आवाहा विसेसाहिआ। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स उक्किसिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्तयस्स जहिण्णया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहिण्णया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहिण्णया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। एवं चर्ठीरंदियपज्जतापज्जताणं पि णेदव्वं। तदो असिण्णपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहिण्णया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्किसिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्तयस्स जक्किसया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहिण्णया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहिण्णया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपज्जत्तयस्स आवाधाट्टाण्विसेसो संखेजगुणो। आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया। उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्वस्स आवाधाट्टाण्विसेसो संखेजगुणो। आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि। उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। एवमव्वोगाढमप्पाबहुणं समत्तं।

अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तककी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तककी जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तककी जवन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। जीन्द्रिय पर्याप्तककी जवन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तकके भी ले जाना चाहिये।

इससे आगे असंही पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तककी अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकका आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकका आवाधास्थान विशेष अधिक है। इस प्रकार अव्वोगाढअल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

१ थ-आ-काप्रतिपु ' उक्क॰', ताप्रते ' उक्क॰ ( जह॰ ) ' इति पाठः ।

मृत्यपडिअपावहुगं दुविह सत्याण परत्याणं चेदि । तत्य सत्याणे पयदं — सन्वत्योवो सुहुमेइदियअपजत्तयस्य णामा-गोदाणमावाधाष्टाणिवसेसो । आवाहाष्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाधाष्टाणिवसेसो विसेसाहिओ । आवाधाष्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाष्टाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाधाष्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा असंखेजगुणो । आवाहाष्टाणिवसेसो सखेजगुणो । आवाहाष्टाणणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माण जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।

एव सुहुमेइदियपजत्त-वादरेइंदियअपजत्ताणं पि वत्तन्व । वादरेइंदियपजत्तएसु सन्व-त्यांचा णामा-गोदाणमावाधाष्टाणविसेसो । आवाधाष्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्ण कम्माणमावाधाष्टाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाधाष्टाणाणि एगरूवेण विसे-साहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाष्टाणविसेसो संखेजगुणो । आवाधाष्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा असंखेजगुणा । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा मखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया

मूलप्रहाति अटपवहृत्व दो प्रकार है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व। उनमें यहा स्वस्थान अटपवहुत्वका प्रकरण है—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सवसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कमोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आयु कर्मकी जबन्य आवाधा असंख्यातगुणी है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष स्वातगुणी है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष है। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जबन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोकी जबन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोकी जबन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीय कर्मकी जबन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्हर आवाधा विशेष अधिक है।

इसी प्रकार सक्ष्म एकेन्ट्रिय पर्यातक और वाटर एकेन्ट्रिय अपर्यातक भी कहना चाहिये। वादर एकेन्ट्रिय पर्यातकों में नाम व गोत्रका आवाधास्थानविद्योप सबसे स्तोक है। प्रावाधास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक है। चार कमाँका आवाधास्थानविद्योप विद्योप अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक है। मोद्दनीयका आवाधास्थानविद्योप संस्थातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्याप अधिक है। आयुकी जघन्य आवाधा असंस्थातगुणी है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संस्थातगुणी है। उन्ह्रेष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। चार कमाँकी जघन्य आवाधा विद्याप अधिक है। उनकी उन्ह्रेष्ट

आवाहा विसेसाहिआ। उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिआ। मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। आउअस्स आवाधाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। आवाधाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि। उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहियाणि।

वेइंदिअपज्ञत्तयस्स सन्वत्योवो णामा-गोदाणमावाधाद्वाणविसेसो । आवावाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाधाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहां विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्य जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एवं तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियअपज्ञत्ताणं पि णेदच्व ।

सव्वत्थोवो वेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण आवाहाद्वाणविसेसो । आवाधाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाधाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आवाधा-द्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाद्वाणविसेसो संखेजगुणो ।

आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष सरयातगुणा है। आवाधा-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है।

द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोकी जवन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जवन्य आवाधा संख्यातगुणी हं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जवन्य आवाधा संख्यातगुणी हं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार शिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंकी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके भी छे जाना चाहिये।

डीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवायास्थानविद्येप स्वासे स्तोक्ष है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्येप अधिक है। चार कर्मीका आवाधास्थानविद्येप विद्येप अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्येप अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थान-

१ ताप्रती 'कम्माण आवाहा ' इति पाठः ।

आवाधाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाधा संखेजगुणा । णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाद्वाणविसेसो सखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । एवं तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपचिदियपज्ञत्ताणं पि णेद्वा ।

सन्तरयोवा सिणपिचिदियपज्ञत्तयस्स आउअस्स जहिण्णया आवाहा । णामा-गोदाणं जहिण्णया आवाहा संखेजगुणा । चढुण्णं कम्माणं जहिण्णया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहिण्णया आवाहा सखेजगुणा । णामा-गोदाणमावाधाद्वाविससो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चढुण्णं कम्माणमावाधाद्वाणविसेसो विसेसाहिया । आवाधाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वणाणि एगस्वेण विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाद्वाणविसेसो सखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहिया । अउअस्स आवाहाद्वाणविसेसो सखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहाद्वाणविसेसो हियाणे । उक्किस्सिया आवाहाद्वाणविसेसो हियाणे । अववाहाद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणे । उक्किस्सिया आवाहाद्वाणविसेसो हियाणे ।

विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमौंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंजी पंवेन्द्रिय पर्याप्तकके भी ले जाना चाहिये।

संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक आयुकी जयन्य आवाधा सबसे स्तोक है। नाम व गोत्रकी जयन्य आवाधा संत्यातगुणी है। चार कमोंकी जयन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जयन्य आवाधा संत्यातगुणी है। नाम व गोत्रका आवाधास्थान विशेष संत्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संत्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उन्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संत्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उन्कृष्ट आगाधा विशेष अधिक हैं।

१. अ-आ-काप्रतिपु 'णामागोदाग........ सखेज्ज्ञगुणा' इति पाठौ नास्ति, ताप्रती त्वस्ति सः।

सिंगपंचिदियअपजत्तयस्स आउअस्स सन्वत्योवा जहिणया आवाहा। आवाहाट्टाण-विसेसो सखेजगुणो। आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उवकस्सिया आवाहा विसेसाहिया। णामा-गोदाणं जहिण्णया आवाहा संखेजगुणा। चदुण्ण कम्माणं जहिण्णया आवाहा विसेसाहिया। मोहणियस्स जहिण्णया आवाहा संखेजगुणा। णामा-गोदाणमा-वाहाट्टाणिविसेसो संखेजगुणो। आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। चदुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणिविसेसो विसेसाहिया। आवाहा-ट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहिया। मोहणीयस्स आवाहाट्टाणिविसेसो संखेजगुणो। आवाधाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहिया। मोहणीयस्स आवाहाट्टाणिविसेसो संखेजगुणो। आवाधाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। एवं सत्याणपावहुगं समत्तं।

प्त्याणे पयदं — सन्वत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणवाहाट्टाणिवसेसो । आवाहाट्टाणािण एगरूवेण विसेसाहियािण । चढुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणिवसेसो विसे-साहिओ । आवाहाट्टाणािण एगरूवेण विसेसाहियािण । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाट्टाणािण एगरूवेण विसेसाहियािण । वादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाट्टाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाट्टाणािण एगरूवेण विसेसाहियािण । चढुण्णं

संज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकके आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है। आबाधा-स्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुःव समाप्त हुआ।

अय परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है— स्क्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रू.से विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका आवाधास्थान-

१ ताप्रती ' लह० आबाहा । [ आबाहा ] हाण- ' इति पाठः । इ. ११-२२

कम्माणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो सखे अगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । सुहुमे इंदियप अत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो संखे अगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चढुणं कम्माणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखे अगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वादरे इंदियप अत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो संखे अगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहियाणि । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखे अगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वेइंदिय-अप अत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहियाणि । यावाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । सोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो सखे अगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव प अत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो सखे अगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव प अत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो सखे अगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव प अत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो सखे अगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्त आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्त्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्त विस

विरोप विरोप अधिक है। आव।धास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका आवाधास्थानविशेष विशेष अधि क है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थान-विदोप संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विदोप अधिक हैं। वादर एकेन्द्रिय पर्यातकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधा-स्थान एक रूपसे विद्याप अधिक है। चार कर्मीका आवाधास्थानविद्याप विद्याप अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्याप अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थान-विशेष संस्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। द्वीन्द्रय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष असंख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मींका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्रोप अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आगधास्यान एक रूपसे विशेष अविक हैं । उसीक पर्याप्तकके नाम व<sup>ै</sup>गोत्रका आवाधास्थानविद्याप संरयातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविद्योप विद्योप अधिक है । आवा-धास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविद्योप संस्यात-

विसेसी सखेजगुणी। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणविसेसो सखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुण्ण कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। मोहणीयस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणविसेसो सखेजगुणो। आवाद्वाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहियाणि। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। मोहणीयस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। मोहणीयस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। ससिणौपंचिंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो।

गुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष। अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधा-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यात-गुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आराधास्थानविद्योप संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विदोप अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविदोष विदोप अधिक है । आवाधा-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आबाधास्थानविशेष संख्यात-गुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। असंक्षी पचेन्द्रिय अवर्धाप्तकके नाम व गोत्रका आवाध।स्थानविद्योप संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्योप

१ अ-आ-काप्रतिषु ' असण्गि-' इत्येतत्पद नोपलभ्यते ।

अधिक हैं। चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थान विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मांका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चौरह जीवसमासोंके आयुक्ती जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। सातों ही अपर्याप्तक जीवसमासोंके आयुक्ता आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुक्ता आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सुक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सुक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सुक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी अधिक है।

१ अप्रतावतोऽग्रे 'मोहणी॰ आवाहाडाणविमेसो सखे॰ गुणो ' इत्यधिक वाक्य समुप्रभ्यते । २ अ-आ-वाप्रतिषु 'पज्ञ॰ ' इति पाठः । ३ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-काप्रतिषु 'सुहुमेइदियपज्ञ॰ ' इति पाठः । ४ काप्रतो 'णामा गोदाणमुक्क॰ ' इति पाठः । ५ नाप्रतो 'सुहुमेइदियपज्ञ॰ णामा गोदाण ज्ञह॰ आवाहा विसे॰ । [वादरेइदियग्ज्ञ॰ णामागोदाण ज्ञह॰ आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइदिय॰ विसे॰ ]। तत्सेव ' इति पाठ ।

मुक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। वादरेइदियअपञ्जत्तस्स उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियपञ्जत्तयस्स उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। वादरेइदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। वादरेइदियपञ्जत्तयस्स चढुण्ण कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियपञ्जत्तयस्स चढुण्ण कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। वादरेइदियअपञ्जत्तयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियअपञ्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियअपञ्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। वादरेइदियअपञ्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियपञ्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं अकिस्सिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सिसेसाहिया। सुहुमेइदिय-पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सिसेसाहिया। सुहुमेइदिय-पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदिय-पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियअपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जक्किसाहिया। सुहुमेइदियअपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियअपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियपञ्जत्त्वस्स मोहणीयस्स उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। वादरेइदियपञ्जत्वयस्स मोहणीयस्स उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। वादरेइदियपञ्जत्वयस्स मोहणीयस्स

वादर एकेन्द्रिय अधिक के उनकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके उनकी उत्कृष्ट आवाधा विद्रोष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्यक्षिकके चार कर्मोंकी जघन्य .आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्यक्षिकके उनकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्यातकके चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कमेंकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीकी उत्कृष्ट आवाधा विद्येष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जयन्य आवाधा संख्यातगुणी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सुक्स एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। वादरए केन्द्रिय अपर्याप्तक मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक के मोहनीयकी उत्क्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी

उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाण उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स नामा-गोदाणं उक्किस्सिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्य चढुण्ण कम्माण जहिण्या आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपन्जत्तयस्य चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चढुण्ण कम्माण उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपञ्जत्तस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णासा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तेइदियपञ्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्सै चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माण-मुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहियाँ । तस्सेव पज्जत्तयस्स चढुण्ह कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइदियपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपन्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपन्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उकस्सिया

उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अर्थाप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्हुए आवाया विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तक चार कमाँकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तके चार कर्में की जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातकके चार कर्मोंकी उत्रुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विद्योग अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उमीके अपर्यातकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाप व गोत्रकी उत्रुष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आयाथा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाघा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मीकी उत्क्रप्ट आवाघा विशेष अधिक है। उसीक पर्याप्तकके चार कर्मों की उन्ह्रेष्ट आयाधा विद्येप अधिक है। डीन्डिय पर्याप्तक के मोहनीयकी जघन्य आवाधा विद्योप अधिक है। उसीके अपर्याप्तक के मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उमीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उन्छए आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तक मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा षिक्रोप अधिक है। चतुरिन्द्रिय

१ प्रतिपु ' पज्ज॰ ' इति पाठः । २ प्रतिपु नाग्तीद वाक्यम्, मप्रती त्वस्ति ।

आवाहा विसेसाहिया । चर्जारिद्यपञ्जत्तयस्म णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा विसे-साहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण जहिणया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्य णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्य णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा त्रिसेसाहिया । चउरिदियपज्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्य चदुण्ण कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयरस चदुण्ण कम्माण उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणमुक्कस्सिया आचाहा विसेसाहिया । तेइदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्य उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उद्धस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उद्घस्सिया आवाहा विसेसाहिया । असण्णिपचिंदिय-पज्जत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा सखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।

पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विद्याप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विद्याप अधिक है। उमीके अपर्यातकके नाम व गोत्रकी उत्क्रप्र आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक्रके चार कर्मोंकी जबन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मों की जयन्य आयाथा विशेष अविक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विद्येप अधिक है। उनीके पर्याप्तकके चार कर्मोकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बीन्द्रिय पर्याप्त∓के मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष र्आधक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विद्येप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्क्रप्ट आयाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्क्रप्ट आवाधा विद्रोप अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जबन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक मोहनीयका जघन्य आयाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आबाधा विदेष अविक है। उमीके पर्यापकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। असबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तवके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा सच्यातगुणी है। उमीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक हैं। उसीके अपर्यातक के नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व नोत्रकी उत्ह्रप्ट आवाधा विदेष अधिक है। असमी

असिंगपचिंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्य कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्यं कम्माण-मुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । असिणपचिंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहिणया आवाहा सखेजजगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपन्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आचाहा विसेसाहिया । सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स णामी-गोदाणं जहिणिया आवाहा सखेज्जगुणा । चढुण्ण कम्माणं जहिण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजजगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजजगुणा । चदुण्णं कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सखेजजगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाधा-हाणविसेसो सखेजजगुणो । आवाधाहाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। चदुण्ण कम्माणमावाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ। आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहाद्वाण-विसेसो संखेजजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपञ्जत्ताणमाउअस्स आवाहाद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहा-

चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मीकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीकी उत्कृप्ट आवाधा विशेष अधिक है । असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तककके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आयाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विद्येष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विद्येष अधिक है। संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संर्यातगुणी है। चार कमेंंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोकी जवन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्यातकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मीका आवाधास्थान-विशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्ह्रष्ट आवाधा विरोप अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानिवरोप संरयातगुणा है। आवाधास्थान एक हरासे विशेष अधिक है। उत्हाए आवाधा विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंके आयुका आवाधास्थानविद्योप संरुपातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक 🕏 ।

र अ-काप्रत्यो. 'सिंण्गपचिदियणामा-', आप्रती 'सिंण्गपचिद्य [पञ्ज०] णामा 'इति पाठ ।

हाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चउरिदिय-पज्जत्तयस्स आउअस्स आवाहहाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहहाणाणि एगस्त्वेण विमेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेड्दियपज्जत्तयस्स आउअस्स आवाहहाणविसेसो सखेजगुणो । आवाहहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। सण्णिपंचिंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण आवाहहाणविसेसो सखेजगुणो । आवाहहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स चढुण्ण कम्माणमाचाहहाणविसेसो विसेसाहिया । अवाहाहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहिया। उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स आवाहहाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहियाणि । अक्किसाहियाणि । अक्किसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहियाणि । अक्किसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहियाणि । अवाहाहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहियाणि । अवाहाहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किसया आवाहा विसेसाहियाणि । अवाहाहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सया आवाहा विसेसाहियाणि । अवाहाहाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया।

सपिह एदेण सुत्तेण परः विदरो वि अप्पावहुअदंडयाणि जुगवं वत्तइरसामो । तं पि उभयदो अप्पावहुअ दुविहं— अव्वोगाढअपावहुअं मूरुपयिडअपाबहुअं चेदि । तत्य अव्वोगाढपावहुअं दुविहं— सत्याणं परत्याणं चेदि । तत्य सत्थाणे पयदं— सव्वत्थोवो

उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। डीन्द्रिय पर्याप्तकके आयुक्ता आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। अवाधास्थानविशेष अधिक हैं। उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। आवाधास्थानविशेष अधिक हैं। अवाधास्थानविशेष अधिक हैं। उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक हैं। संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके आयुका आवाधास्थानविशेष संप्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके आयुका आवाधास्थानविशेष संप्यातगुणा है। आवाधासथान एक रूपसे विशेष आधिक है। उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है।

अव इस स्त्रसे प्रमित दोनों ही अल्पवहुत्प्रदण्डकोंको एक साथ कहते हैं। वह दोनों प्रकारका अल्पवहुत्व अन्त्रोगाढअल्पवहुत्व और मूलप्रकृतिअल्पवहुत्वके भेदसे दो प्रकार है। उनमें अन्त्रोगाढअल्पवहुत्व दो प्रकार हैस्व—स्थान अल्पवहुत्व और परस्थान अल्पवहुत्व। उनमें स्वस्थान अल्पवहुत्वका प्रकरण है—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके सुहुमेइदियअपज्ञत्तयस्स आवाहद्वाणविसेसो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । जहण्णिया आवाहा असंखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधद्वाण-विसेसो असखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । जहण्णओ द्विदिवंधो असखेजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एव सुहुमेइंदियपज्ञत्त-बादरेइदिय-पज्जतापज्जताण च णेदव्वो ।

सन्चत्योवो वेइदियअपजन्तयस्स आवाहद्वाणिवसेसो । आवाहाद्वाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । जहिण्णया आवाहा सखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवधद्वाणिवसेसो असखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । जहण्णओ द्विदिवयो संखेजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एवं वेइंदियपजन्त-तेइंदिय-चउरिदिय-असण्णिपचिंदियपजन्तापजनाण च णेदव्व ।

सन्वत्योवा सिण्णपिचंदियअपजत्तयस्स जहिण्या आवाहा। आवाहहाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाहाणाणि एगल्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। जहण्णओ हिदिवंधो असंखेजगुणो । हिदिवधहाणिवसेसो सखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगल्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ हिदिवधो विसेसाहिओ । एवं सिण्णपजत्ताण वि णेदव्व ।

आवाधास्थानविशेष सवसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। ज्ञावन्य आवाधा असंख्यातगुणी है। उत्ह्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। स्थितवन्यस्थान विशेष असंख्यातगुणा है। स्थितवन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। ज्ञावन्य स्थितवन्य असंख्यातगुणा है। उत्ह्रप्ट स्थितवन्य विशेष अधिक है। इसी प्रकार स्थम एकेन्द्रिय पर्याप्तों और वाटर एकेन्द्रिय पर्याप्तों व अपर्याप्तों के भी छे जाना चाहिये।

हीन्द्रिय अपर्याप्तकके आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। जबन्य अवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यानगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। जबन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार हीन्द्रिय पर्याप्तकों तथा शीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों व अपर्याप्तकों भी हे जाना चाहिये।

संशी पंत्रेन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है। आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक स्वसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। जघन्य स्थितवन्य असंख्यातगुणा है। स्थितवन्यस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्यस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्यस्थान एक स्वसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितियन्य विशेष अधिक है। इसी प्रकार संभी पचेन्द्रिय पर्याप्तकों के भी जानना च।हिये।

परत्याणे पयदं— सन्वत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो । आवाहाद्वाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वादरेइदियअपजत्तयस्स आवाहद्वाणिविसेसो सखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइदियपजत्तयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वादरेइदियपजत्तयस्स आवाहद्वाणिविसेसो सखेजगुणो । आवाहद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वेइदिय-अपजत्तयस्स आवाहद्वाणिविसेसो असंखेजगुणो । आवाहद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । विसेसाहियाणि । वादरेइदियअपजत्तयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । चर्ठारेदियअपजत्तयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणिविसेसो सखेजगुणो । आवाहद्वाणिणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । वादरेइदियपजत्तयस्स जहण्या आवाहा संखेजगुणा । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स जहण्या

अय परस्थान अल्पवहुत्वका प्रकरण है —सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका आबाधास्थान-विशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकरा आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्डिय पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आबाधा-स्थान एक रूपसे दिशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका आबाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष असंख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। जीन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवा वास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविद्योप संर्पातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विद्याप अधिक है। उसीके पर्याप्तकका आवावास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आ ग्राधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। असंज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविद्येप संरयातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तका आवाबास्थानविशेष संस्थानगुणा है। आराधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। वाडर एकेन्डिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। सुद्भ एकेन्ट्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाया विशेष अधिक है। बादर

१ कोष्टवरयोऽय पाठ अ आ-का-ताप्रतिषु नोपलभ्यते, मप्रतितोऽत्र योजितः सः ।

आवाहा विसेसाहिया । वादरेइदियअपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियअपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। वादरेइदियअपज्ञत्तयस्स उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। सुहुमेइदियपज्ञत्तयस्स उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। वादरेइदियपज्ञत्तयस्स उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। वेइदियपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा। तस्सेव अपज्ञत्त्वयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। वेइदियपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपज्ञत्वयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्ञत्वयस्स उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। एवं तेइदिय-चउिरदेयाण णेदव्व। असण्णिपचिदियपज्ञत्ताण जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स आवाहट्टाणिविसेसो संखेजगुणो। आवाहट्टाणिविसेसो संखेजगुणो। उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्ञत्वयस्स आवाहट्टाणिविसेसो सखेजगुणो। आवाहट्टाणिविसेसो सखेजगुणो। उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया। तुहुमेइदियअपज्ञत्तयस्स ट्रिदिवंघट्टाणिविसेसो असखेजगुणो। ट्रिदिवंघट्टाणिविसेसो स्वेत्वगुणो। हिदिवंघट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। वादरेइदियअपज्ञत्तयस्स ट्रिदिवंघट्टाणिविसेसो संखेजगुणो। हिदिवंघट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। सुहुमेइदियअपज्ञत्तयस्स ट्रिदिवंघट्टाणिविसेसो संखेजगुणो। हिद्दिवंघट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। सुहुमेइदियअपज्ञत्त्वरस्स ट्रिदिवंघट्टाणिविसेसो संखेजगुणो। हिद्दिवंघट्टाणिणि एगरूवेण विसेसाहियाणि। सुहुमेइदियअपज्ञत्वरस्स ट्रिटिवंघट्टाणिकिसेसो संखेजगुणो। सुहुमेइदियअपज्ञत्वरस्स ट्रिटिवंघट्टाणिकिसेसो संखेजगुणो। सुहुमेइदियअपज्ञत्वरस्य

पकेन्द्रिय अपर्याप्त मकी जवन्य आवाधा विद्योप अधिक है। सूक्ष्म पकेन्द्रिय अपर्याप्तक की जवन्य आवाबा विद्योप अधिक है। उसीके अपर्याप्तक की उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त किता उक्ष्य आवाधा विद्योप अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त ककी उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक की उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। इति उसीके अपर्याप्त ककी जवन्य आवाधा विद्योप अधिक है। उसीके अपर्याप्त ककी उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। उसीके अपर्याप्त ककी उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। उसीके पर्याप्त ककी उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। इसी प्रकार विद्याप आधिक है। उसीके पर्याप्त किता उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। इसी प्रकार विद्याप आधिक है। उसीके उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। इसी प्रकार विद्याप आधिक है। उसीके पर्याप्त किता चाहिये।

आगे असं ही पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी जवन्य आवाधा संस्यातगुणी है। आगेके रोप तीन पर्रोक्ता अल्पवहुत्व द्वीन्द्रिय जीवोंके समान है। सं ही पंचेन्द्रिय पर्याप्तक्की जवन्य आवाधा संर्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तककी जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकका आवाधास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। अवाधास्थान एक रूपसे विद्योप अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विद्योप अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितवन्यस्थानविद्योप असंस्थानगुणा है। स्थितवन्यस्थानविद्योप संस्थातगुणा है। स्थितवन्यस्थान एक स्पसे विद्योप अधिक है।

पजत्तयस्स हिदिवधहाणविसेसो सखेजगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । वादरेइदियअपजत्तयस्स हिदिवंधहाणविसेसो सखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । वेइदियअपजत्तयस्स हिदिवधहाणविसेसो असखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स हिदिवधहाणविसेसो सखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तेइदियअपजत्तयस्स हिदिवंधहाणविसेसो सखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स हिदिवधहाणविसेसो संखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । चउरिदियअपजत्तयस्स हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स हिदिवधहाणविसेसो संखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । असण्णिपचिदिय-अपजत्तयस्स हिदिवधहाणविसेसो सखेजगुणो । हिदिवधहाणविसेसो सखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । वादरेइदियधहाणविसेसो सखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । वादरेइदियधजत्तयस्स जहण्णओ हिदिवधो विसेसाहिओ । वादरेइदियध्वधि विसेसाहिओ । वादरेइदियध्वधि विसेसाहिओ । वादरेइदियधो विसेसाहिओ । विसेसाहिओ । विसेसाहिओ । विसेसाहिओ । वादरेइदियधो विसेसाहिओ । वादरेइदियधी विसेसाहियो विसेसाहियो विसेसाहियो । वादरेइदियधी विसेसाहियो विसेसाहियो । वादरेइदियधी विसेसाहियो । वादरेइदियधी विसेसाहियो । वादरेइदियधी विसेसाहिया । वादरेइदियधी विसेसाहियो । वादरेइदियधी विसेसाहियो । वादरेइदियधी विसेसाहिया । वादरेइदियधी विसेसाहि

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविद्येप सरयानगुणा है। स्थितिप्रन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्यस्यानिकोप संख्यातगुणा है। स्थितिवन्यस्थान एक रूपसे विद्येप अधिक है। ई। विव्यय अपर्याप्तकका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंरयातगुणा है। स्थितिबन्बस्थान एक स्पसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकका स्थितियन्धस्यानविद्येष सस्यानगुणा है। स्थितियन्यस्यान एक रूपसे विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक मा स्थितियन्यम्या विशेष सम्यानगुण। है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विद्याप अधिक है। उसीके पर्याप्तकका स्थितियन्थम्थान-विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक मपसे विशेष अधिक है। चतुर्गिन्द्रय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविद्येप संस्यातगुणा है। स्थितवन्यस्थान एक स्पनं विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तक्का स्थितिवन्यस्थानविशेष सम्यानगुणा है। स्थिति वन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। अस्की पंचिन्डिय अपर्याप्तरका म्थितिवन्यस्यान-विशेष संख्यातगुणा है। स्थितियन्धस्थान एक मपसे विशेष अधिक है। उमीके पर्यानकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्थस्थान एक नपसे विशेष अविक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य निधनिवन्य सख्यानगुणा है। मध्य एकेन्द्रिय पर्वाप्तकता जद्यन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। बाहर एकेन्द्रिय अपर्याप्तरणा जपन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सुद्म एकेन्ट्रिय अपर्यानकका जयन्य नियन्त्र दिशेष अधिक है। उसीका उत्ह्रप्ट स्थितिवन्ध विद्रोप अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपयानकरा

विसेसाहिओ । सुहुमेइदियपजत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । वादरेइंदिय-पजत्तयस्स उक्करसओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । वेइदियपजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवधो सखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव उक्करसओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स उक्करसओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तरसेव उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तरसेव उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तरसेव उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । क्यिंपांचिद्वयपजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सेसितिण्णिपदाणं वेइदियभगो । असिणणंचिद्वयपजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजजगुणो । सेसितिण्णिपदाणं वेइदियभगो । सिण्णिपंचिद्वयपजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो वेसेसाहिओ । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । संखेजजगुणो । द्विद्वंध्वाणिण एगल्ल्वाहियाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एवमव्योगादमपावहुअ समत्त ।

मृलग्यडिअपावहुअं दुविह— सत्याणं परत्याणं चेदि । तत्य सत्याणे पयदं—

उत्रुष्ट स्थिति इन्य विदेशप अधिक है। सूक्ष्म पकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्रुष्ट स्थिति वन्ध विद्योप अधिक है। बादर एकेन्डिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विद्योप अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्यातकका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितियन्य विशेष अधिक है। उसीका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकता उत्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थिति-बन्च विद्रोप अविक है। उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितवन्ध विद्रोप अधिक है। उसीका उत्कृष्ट स्थितियन्य विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितियन्थ विद्याप अधिक है। चतुरिन्डिय पर्याप्तकका जधन्य स्थितियन्थ विद्योप अधिक है। येप तीन परोक्ती प्रस्पणा हीन्डियके समान है। असूजी पचेन्डिय पर्यातकका जवन्य स्थितियन्ध संरयातगुणा है। रोप तीन पदोकी प्ररूपणा इं।न्डियके समान है। संजी पचेन्डिय पर्यात्र र जा जवन्य स्थितियन्य सर्यातगुणा है। उसीके अपर्यातकका जवन्य स्थितियन्य संर्यातगुणा है। उसीके अपर्यक्षकका स्थितिवन्यस्थानविदेश मरयातगुणा है। स्थिति-बन्धस्थात एक मण्से अधिक है। उरहुष्ट स्थितियन्य विद्याप अधिक है। उसीके पर्याप्तकका न्थितियन्यस्थानिकोप संरयानगुणा है । स्थिनिबन्धस्थान एक रूपसे अविक है। उत्कृष्ट स्थितियन्थ विद्याप अधिक है। इस प्रकार अञ्चोगाढअल्पवहुत्व समाप्त हुआ। मुल्यरुति अरपबहुत्व दो प्रकार है— स्वस्थान अरपबहुत्य और परस्थान अरपबहुत्य ।

र प्रतियु नेस निन्ति-' इनि पाट ।

सन्वत्योवो सुहुमेइ्दियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणिविसेसो । आवाहाद्वाणिणि एगस्वाहियाणि । चढुण्ण कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणिणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो सखेजगुणो । आवाहद्वाणिणि एगस्वाहियाणि । याउअस्म जहण्णिया आवाहा असखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवधो सखेजगुणो । आवाहाद्वाणिविसेसो सखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहाविसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहाविसेसाहिया । चढुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहाविसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहाविसेसाहिया । विसेसाहिया । विदेवध्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवध्वाणिविसेसो विसेसाहिया । द्विदिवध्वाणिणि एगस्वाहियाणि । चढुण्ण कम्माणं द्विदिवध्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवध्वाणिणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवध्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विद्वध्वाणिणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विद्वध्वाणिविसेसो संखेजगुणो । उक्कस्सओ द्विद्वधेषित्वधेषे । चढुण्ण कम्माण जहण्णओ द्विद्वधेषो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विद्वधेषो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विद्वधेषो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विद्वधेषो विसेसाहिओ । एव सुहुमेइंदियप्वजत्त-

इनमेंसे स्वस्थान अल्पवहुत्वका प्रकरण है - सुध्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। चार कर्मीका आवाधास्यानविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संर्यातगुगा है। आवाबास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आयुकी जवन्य अविधा असरियानगुणी है। जवन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। आया वास्थानविशेष सर्यातगुणा है। आया वास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्क्रव आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाया संख्यानगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अविक है। चार कर्मोकी जवन्य आवाबा विशेष अविक है। उनकी उत्रुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाबा सरयातगुणी है। उत्रुष्ट आराया विशेष अधिक है। आयुका स्थितिवन्यस्थानविशेष सर्यानगुणा है। स्थितिवन्य-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उन्क्रप्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। नाम व गोत्रका स्थितिवन्यस्थानविद्येप असंर्यानगुणा है। स्थितिवन्यम्यान एक मपसे विद्येप अधिक हैं । चार कर्मो≆ा स्थितिवन्यस्थानविद्येष विद्येष अधिक है । स्थितिवन्यस्थान एक स्पक्ते अधिक है। मोहनीयका स्थितिवन्बस्थानविद्येप मग्यानगुणा है। स्थिनिवन्बस्थान एक रूपसे अधिक है। नाम व गोबका जबन्य स्थितिवन्य असरपातगुणा है। उन्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। चार कर्मोंका जघन्य स्थितियन्य विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्य सर्यातगुणा है। उन्ह्य स्थिनिवन्य विद्याप अयिक है। इसी प्रकार

१ वापवी एगरुकेनहियानि ' इति पाठ ।

#### वादरेइंदियअपज्जत्ताणं च णेदव्वं ।

सन्वत्योवो वादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहट्टाणिवसेसो । आवाहट्टाणिणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणिवसेसो विसेसाहिओ । आवाहाट्टाणिण एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणिवसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवंघो संखेजजगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा असंखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चढुणं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजजगुणो । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाट्टाणिवसेसो संखेजजगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवंघट्टाणिवसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंघट्टाणिणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सियो असंखेजगुणो । द्विदिवंघट्टाणिणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंघट्टाणिवसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंघट्टाणिणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंघट्टाणिवसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंघट्टाणाणि एगस्त्वाहियाणि । गामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंघो असखेजगुणो । उक्किस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । उक्किस्सओ द्विदेवंघो विसेसाहिओ । विसेसाहिओ । उक्किस्सओ द्विदेवंघो विसेसाहिओ । विसेसाहिओ ।

## सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकों और बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भी जानना चाहिये।

वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सवसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमोंका आवाधास्थान विशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जवन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उससे उन्होंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। असुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। इत्कृष्ट स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रका स्थितवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है। नार कमोंका स्थितवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है। मोहनीयका स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है। मोहनीयका स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है। नाम व गोत्रका जवन्य स्थितवन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। चार कमोंका जवन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट

उक्करसओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबधो सखेजगुणो । उक्करसओ द्रिदिबंधो विसेसाहिओ।

सन्वत्योवो वेइदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणविसेसो । आबाहा-द्राणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । आबाहा-हाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाहाणविसेसो सखेजगुणो । आवाहाहाणाणि एगरूवाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणविसेसो सखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्करिसया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्या आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । उक्किस्सया आबाहा विसेसाहिया । आउअस्स हिदिचंधहाणिवसेसो संखेजगुणो । हिदिचंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्करसओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणविसेसो असंखेजगुणो । हिदिवधहाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिवधहाणविसेसो विसेसाहिओ । हिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवधहाणविसेसो संखेजगुणो । हिदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिवधो

स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जग्रन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सवसे स्तोक है। आबाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोइनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आबाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीका जवन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । उत्कृप आबाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जवन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृप आबाधा विशेष अधिक है। चार कर्मों की जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आषाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृप्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुका स्थितवन्धस्थानविद्येष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। चार कमोंका स्थितिबन्ध-स्थानिवशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक है। नाम ष गोत्रका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृप्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिवंधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । एवं तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचि-दियअपजत्ताणं पि णेयन्वं ।

सन्त्रयोवो वेइंदियपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाडाणिवसेसो । आबाहाडाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चदुण्ण कम्माणमाबाह्डाणिवसेसो विसेसाहिओ । आबाहाडाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाडाणिवसेसो सखेज्जगुणो । आवाहाडाणाणि एगस्त्वाहियाणि । आउस्स जहण्यिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्यओ द्विदिवंघो संखेजजगुणो । णामा-गोदाण जहण्यिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माणं जहण्यिया आबाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्यिया आबाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । आउथस्स आवाहाडाणिवसेसो सखेजगुणो । आबाहाडाणिण एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवंघडाणिवसेसो सखेजगुणो । द्विदिवंघडाणिवसेसो असखेजगुणो । द्विदिवंघडाणिवसेसो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं द्विदिवंघडाणिवसेसो असखेजगुणो । द्विदिवंघडाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चदुण्ण कम्माणं द्विदिवंघडाणिवसेसो विसेसाहिओ । ह्विदवंघडाणिवसेसो विसेसाहिओ । ह्विदवंघडाणिवसेसो विसेसाहिओ । द्विदवंघडाणिणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदवंघडाणिवसेसो

च।र कर्मोका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जवन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार शीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और असंकी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भी जानना चाहिये।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सवसे स्तोक है। आवाधार्थान एक रूपसे अधिक है। चार कमोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जर्घन्य स्थितवन्य संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। स्थितवन्ध स्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्ध स्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्ध स्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्ध स्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्ध स्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितवन्ध विशेष अधिक है। नाम व गोत्रका स्थितवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितवन्ध स्थानविशेष असंख्यातगुणा विशेष अधिक है। चार कमोंका स्थितवन्ध स्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितवन्ध स्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितवन्ध स्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितवन्ध स्थानविशेष

१ अ-आ-लाप्रतिषु 'तेइदिय-असण्गि', ताप्रती 'तेइदिय [ चउरिंदिय ] असण्णि ' इति पाठः।

संखेजजगुणो । द्विदिबंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । णामा-गोदाण जहण्णओ हिदिबंधो संखेजजगुणो । उक्करसओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । उक्करसओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो संखेजजगुणो । उक्करसओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । एवं तेइंदिय-चउरिंदियपज्ञत्ताणं पि' णेयव्वं ।

सन्वत्योवो असण्णिपंचिदियपञ्चत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणिवसेसो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चढुण्ण कम्माणमावाहाद्वाणिवसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिवसेसो सखेञ्जगुणो । आवाधाद्वाणाणि
एगरूवाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेञ्जगुणा । जहण्णओ द्विदिवधो
संखेञ्जगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा सखेञ्जगुणा । उक्किस्सिया आवाहा
विसेसाहिया । चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा
विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सखेञ्जगुणा । उक्किस्सिया आवाहा
विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाद्वाणिवसेसो संखेञ्जगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि ।
उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधद्वाणिवसेसो असखेञ्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि
एगरूवाहियाणि । उक्किस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाण द्विदिवंधद्वाणविसेसो असंखेञ्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चढुण्ण कम्माण द्विदिवंधद्वाण-

संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे अधिक है। नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय प्रयोप्तकोंके भी ले जाना चाहिये।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानिविशेष सबसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। चार कर्मांका आवाधास्थानिविशेष विशेष अधिक हैं। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानिविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। आदुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार व मांकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आगुका आवाधास्थानिविशेष संख्यातगुणी है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान विशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान विशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान विशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान विशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान विशेष असिक हैं। नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान

१ अ-का ताप्रतिषु 'पि ' इत्येखद नोपलभ्यते ।

द्वाणविसेसो विसेसाहिओ। द्विदिवधहाणाणि एगरूवाहियाणि। मोहणीयस्स द्विदिवंधहाण-विसेसो सखेजगुणो। द्विदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि। णामा-गोदाण जहण्णओ द्विदिवधो संखेजगुणो। उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ। चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। [ उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ।] मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो सखेजगुणो। उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ।

सन्वत्योवा सिण्णपंचिदियअपजत्यस्स आउअस्स जहिण्णया आबाहा। जहण्णओ हिदिवधो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि। उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। णामा-गोदाणं जहिण्ण्या आवाहा संखेजगुणा। चढुण्णं कम्माणं जहिण्ण्या आवाहा विसेसाहिया। मोहणीयस्स जहिण्ण्या आवाहा संखेजगुणा। णामा-गोदाणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि। उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। चढुण्णं कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ। आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि। उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि। उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। आउअस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो। हिदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि। उक्किस्सथो हिदिवंधो विसेसाहिओ। णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो

एक रूपसे अधिक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानिवशेष विशेष अधिक हैं। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। नाम व गोत्रका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोंका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोंका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

संशी पंचेन्त्रिय अपर्याप्तकके आयुक्ती जघन्य आवाधा सवसे स्तोक है। जगन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्हुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार वमाँकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। नाम व गोत्रका आवाधास्थान विशेष अधिक है। चार वमाँका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। चार वमाँका आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आवुका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उत्हुष्ट स्थितवन्ध खान विशेष अधिक है। उत्हुष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। जाम व गोत्रका जघन्य स्थितवन्ध अधिक है। उत्हुष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। नाम व गोत्रका जघन्य स्थितवन्ध असस्थातगुणा

असंखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो सखेजगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चदुण्ण कम्माण द्विदिवंधद्वाण-विसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधव्वाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्वा-द्वियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधा विसेसाहिओ ।

सन्वत्थोवा सिण्णिपंचिदियपजत्तयस्स आउअस्स जहिण्णया आवाहा । तस्सेव जहण्णओ द्विदिवंघो संखेजगुणो । णामा-गोदाण जहिण्णया आवाहा सखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहिण्णया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहिण्णया आवाहा संखेजगुणा । णामा-गोदाणमावाहद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माणमावाहद्वाणिवसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवधद्वाणाणि एगस्त्वोहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवधद्वाणाविसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवधद्वाणाविसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्स्या आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवधद्वाणविसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्स्यो । द्विदिवधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । णामा-गोदाण जहण्णओ द्विदिवधो

है। चार कमोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रका निथितिवन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितिव ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार कमोंका स्थितिवन्धस्थानिवशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। योहनीयका स्थितवन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

संशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है। उसीका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। चार्कमाँकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। मोहनीपकी जघन्य आबाधा संख्याता गुणी है। नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। अवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। चार कमोंका आबाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। अवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। अवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। आवाधास्थान विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। अवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थानविशेष अधिक है। स्थितबन्धस्थानविशेष असिक है। स्थितबन्धस्थानविशेष असिक है। स्थितबन्धस्थानविशेष असिक है। स्थितबन्धस्थानविशेष असिक है। स्थितबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष असिक है। नाम व गोत्रका जघन्य स्थितबन्ध

संखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयरस जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणिवसेसो सखेजगुणो । द्विदिवंधहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चदुण्ण कम्माणं द्विदिवंधहाण-विसेसो विसेसाहिओ । द्विदेवंधहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयरस द्विदिवंधहाणिवसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधहाणाणि एगस्त-वाहियाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एव सत्याणप्पावहुगं समत्त ।

परत्याणे पयदं—सन्वत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहृहाण-विसेसो । आवाहाृहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहृाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाृहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाृहाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाृहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । वादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाण-मावाहृहाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहृहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणमावाह्हाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहृहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहृहाण-विसेसो संखेजगुणो । आवाहृहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहृहाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहृहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहृहाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहृहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स कम्माणमावाहृहाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहृहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स

संख्यातगुणा है। चार कमें का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार कमें का स्थितिवन्धस्थान विशेष विशेष अधिक है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्धस्थानिवशेष अधिक है। मोहनीयका स्थितवन्धस्थानिवशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्ध

अव परस्थान अल्पचहुत्वका प्रकरण है— स्हम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानिवशेष सवसे स्तोक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोका आवाधास्थानिवशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोंका आवाधास्थान विशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। सहम एकेन्द्रिय पर्याप्तककके नाम व गोत्रका आवाधास्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधा-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका आवाधास्थानिवशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानिवशेष आबाहाद्वाणिविसेसो संखेजजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्याहियाणि । यादगण्डेद्य पजत्त्वरस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्याहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्याहियाणि । वेइंदियअपजत्त्वरस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो असंखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्याहियाणि । वेइंदियअपजत्त्वरस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । चढुण्ण कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । तेइंवियपजत्वरस्स णामा-गोदामावाहद्वाणिविसेसो संखेजजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्य आवाहद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । तेइंवियपजत्वयस्म णामा-गोदाणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजजगुणो । आवाहद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । तेइंवियपजत्वयस्म णामा-गोदाणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजजगुणो । आवाहद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । नदुण्ण कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । नद्वण्ण कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । नद्वण्ण कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । नद्वण्य कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहद्वाणिविसेसो

संख्यातगुणा है। आवात्रास्थान एक रूपसे विद्याप अविक हैं। मादर वर्जास्त्रय पर्यापक है नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संस्थातगुणा है। आधाधास्थान एक स्पन्ने विशेष अधिक है। चार कमें का व्यावास्त्रानविद्याप विद्याप अधिक है। आराधाम अन एक क्रपसे र्यायक है। मोहनीयका आवाधास्थानविद्येष सम्यानगुणा है। व प्राप्तान गक रूपसे विशेष अधिक है। ईान्द्रिय अपर्यानकके नाम व गोत्रका अप्रत्य स्थानियक्षिय असंख्यातगुणा है। आवाधान्धान एक रूपसे अधिक है। चार कमीका नावा वास्यान विशेष विशेष अधिक है। आयात्रास्थान एक कपसे विशेष आं अहि है। सार्नायका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। शापाधास्थान एक सपसे ।प्रश्न कां एक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवात्रास्थानिविद्याप सम्यानगुणा ने । अवस्थार प्रान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार क्षींका आवाबास्थानीवश्य विशेष अवि के हैं। हावा धास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाबान्यानीवश्य मण्या गणाहि। भावाधास्थान एक रूपसे विदेश अधिक है। अतिन्द्रय पर्यानकके नाम य गाणका व मान्य स स्थानिवशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्यान एक रूपसे विदाय अविक है। चार वस्त्र स आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आयाजास्यात एक र एसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविद्याप संस्थातगुणा है। आया गरमान एक र पक विस्थ अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाश्वरियानी प्रत्य संस्था राणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार क्रमाँका आधायायाविद्याप विशेष

विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चर्रारंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाह-द्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चरुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाह-द्वाणिविसेसो सखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चरुण्णं कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो सखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । असिण्णपंचिदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चरुण्णं कम्माणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चरुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चोहसण्णं जीवसमासाणमाउअस्स जहण्यिया आवाहा संखेजगुणा । जहण्यओ द्विदिवंधो संखेजगुणो ।

अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं। मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मीका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मोंका आदाधास्थानविद्योष विद्योष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोदनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधा स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रवा आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे षिरोप अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थान संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तक े नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मीका आवाधास्थान-विशेष विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका आवाधास्थानविशोप संरयातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेप अधिक हैं। चौदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थितिवन्ध

सत्तण्णमपञ्जताणमाउअस्स आबाहाद्वाणविसेसो संखेजगुणो । आबाहद्वाणाणि एगरूवाहि-याणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्ञत्ताणमाउअस्स आबाहाद्वाण विसेसो संखेजगुणो। आबाहाद्वाणाणि एगरूवाहियाणि। उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। बादरेइंदियवजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहाण्णिया आवाहा संखेजगुणा । सुहुमेइंदियपजत्तस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । वादरेइदियअपजत्तयस्स [णामा-गोदाण ] जहिणया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहिण्णया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्त-यस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सिया आचाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण-मुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। बादरेइंदियपञ्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजन्तयस्य चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । बादरेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ।

संख्यातगुणा है। सात अपर्याप्तकोंके बायुका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृप आबाधा विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके आयुका आबाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक के नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोक्की जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके उनकी उत्कृप्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्ट्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीकी जवन्य आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्शत कके चार कर्मीकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके उनकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृप आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तन के चार कर्मोंकी उत्कृप आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोकी उत्कृष्ट आवाधा

बादरेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । सुहुमेइंदिय-पजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया । एवं सेसाणं छप्पदाणं पि णेदन्वं। बेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाण्मुक्क-सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइंदियपज्जत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्क-स्सिया आबाहा विसेसाहिया। तेइंदियपज्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्य चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। बेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपज्ञत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया।

विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार शेष छह पदोंका भी अल्पवहृत्व जानना चाहिये।

आगे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य आवाधा विरोष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विरोष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विरोष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विरोप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विरोप अधिक है। जीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके है। उसीके अपर्याप्तकके है। इनिन्द्रय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके है। इनिन्द्रय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके है। इनिन्द्रय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके है। इनिन्द्रय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके है। इनिन्द्रय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके है। इनिन्द्रय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके है। इनिन्द्रय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके है। इनिन्द्रय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विरोप अधिक है। इनिन्द्रय पर्याप्तकके नाम व गोत्रय आवाधा विरोप अधिक है। इनिक्य पर्याप्तकके नाम व गोत्रय आवाधा विरोप अधिक है। इनिक्य पर्याप्यक्य विरोप्तक विरोप्यक्य विरोप्यक्य विर

अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पप्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णियां आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णियां आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्वयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जव्हण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पज्जत्वयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव पज्जत्वयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव पज्जत्वयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा हिसेसाहिया। तस्सेव अपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा हिसेसाहिया। तस्सेव अपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा हिसेसाहिया। तस्सेव अपजत्त्वयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्त्वस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव अपजत्वस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव अपजत्त्वस्स माना-गोदाणमाचाहट्टाण-विसेसो संखेजगुणो। आवाहाट्टाणाणि एगस्त्वाहियाणि। उक्किसाहिओ विसेसाहिओ।

आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपयोप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्रुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमोंकी उत्क्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्यातकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्यातकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उमीके अपर्यातकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके चार वर्मांकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृप्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातकके चार कर्मोंका आवाधास्थानविद्रोप विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक

१ ताप्रती ' कम्माणं उक्क॰ ( नह॰ ) ' इति पाठः।

आवाहद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपजत्ताणमाउअस्स आवाहद्वाणिवसेसो सखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चउरिदियपजताण-माउअस्स आवाहद्वाणिवसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स आवाहाद्वाणिवसेसो सखेज्जगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सिणिपंचिंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाद्वाणिवसेसो संखेजजगुणो । अववाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किसिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स नवुण्णृ कम्माण-मावाहद्वाणिवसेसो विसेसाहिओ । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किसिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स आवाहाद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किसिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइदियपजत्त-यस्स आउअस्स आवाहाद्वाणिवसेसो विसेसाहिया । पंचिंदियसण्णि-अस्ण्णिपज्जत्ताणमाउअस्स आवाह-द्वाणिवसेसो सखेज्जगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया । पंचिंदियसण्णि-अस्ण्णिपज्जत्ताणमाउअस्स आवाह-द्वाणिवसेसो सखेज्जगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया । पंचिंदियसण्णि-अस्णिपज्जताणमाउअस्स आवाह-द्वाणिवसेसो सखेज्जगुणो । आवाहाद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्किस्सया आवाहा

हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकवेः मोहनीयका आवाधास्थान-विशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविशेष संर्यातगुणा है। आबाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक है। उत्रुप्ट आवाधा विरोप अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्हाए आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविशोप संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक स्वसे विशेष अधिक हैं।-उत्हृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्यानविशोप संख्यानगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विद्याप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्माका आवाधास्यानविद्योग विशेष अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविद्योप विद्योप अधिक है। आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्क्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। पंचेन्द्रिय संज्ञी व असंज्ञी पर्याप्तकोंके आयुका आवाधास्थानविद्याप संख्यातगुणा है। अवाधास्थान एक रूपसे विरोप अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। वारह जीवसमासोंके आयुका

विसेसाहिया । बारसण्णं जीवसमासाणमाउअस्स हिदिवंधहाणविसेसो संखेज्जगुणो । हिदिवंघहाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्करसओ हिदिवंघो विसेसाहिओ। असण्णि-पंचिदियपञ्जत्ताणमाउअस्स हिदिबंधहाणविसेसो असखेञ्जगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगरू-वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । सुहुमेइदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणविसेसो असंखेज्जगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवधटाणिवसेसो विसेसाहिओ । द्विदिबंधटाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवधद्वाणिवसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंघद्वाणाणि एगस्वाहियाणि । वादरेइंदिय-णामा-गोदाण हिदिबंधहाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्वि**दिवध**द्वाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवधहाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवधहाणविसेसो संखेज्जगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगस्त्वाहियाणि । सुहुमेइंदियपञ्जताणं णामा-गोदाण हिदिवंधहाणविसेसो संखेञ्जगुणो। हिदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिवंधहाणविसेसो विसेसाहिओ । हिदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि। मोहणीयस्स हिदिवंधहाणविसेसो हिदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । वादरेइंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं हिदिवंधहाण-विसेसो संखेज्जगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगरूवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिवंधहाण-

स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असंबी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका स्थितिवन्धस्थानविद्येप असंख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितवन्धस्थानविद्योप असंख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विद्याप अधिक हैं। चार कमोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्यस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। वाद्र एकेन्द्रिय अपर्शप्तकों के नाम वगोत्रका स्थितिवन्घस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविद्योप विद्योप अधिक है । स्थितिवन्यस्थान एक रूपसे विद्रोप अधिक है । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानिवद्रोप संख्यातगुणा है । स्थितियन्धस्थान एक रूपसे विदोप अधिक है। सुद्दम एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके नाम व गोत्रका स्थितियन्थस्थान विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मीका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्यस्थानविशेष संर्यातगुणा है। स्थितिवन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। वादर एकेन्ट्रिय पर्याप्तकोके नाम व गोत्रका स्थितिवन्यस्थानिवशेष संस्यातगणा है। स्थितिवन्यस्यान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मीका स्थिति-

विसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाण-विसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । वेइंदियअपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं द्विदिवधद्वाणिविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्ण कम्माणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । तस्सेव पज्जत्ताणं णामा-गोदाणं द्विदिवधद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । तेइंदियअपज्ञत्ताणं णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणिवसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो त्वसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्ताणं णामा-गोदाणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणिविसेसो विसेसा-हिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणिविसेसो

षन्वस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोह-नीयका स्थितिबन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके नाम व गोत्रका स्थितिबन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कमौंका स्थितिबन्धस्य नविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थान-विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूएसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मींका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितियन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका स्थितिबन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितवन्धस्थानविशेष संख्यात गुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे हिदिवंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । हिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । च्हुणं कम्माणं हिदिवंधहाणिविसेसो विसेसाहिथो । ठिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स ठिदिवंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । तस्सेव पजताणं णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । चहुण्णं कम्माण हिदिवंधहाणिविसेसो विसेसाहिओ । हिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । असिण्ण-पंचेंदिअपजत्ताणं णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । चहुण्णं कम्माणं हिदिवंधहाणिविसेसो विसेसाहिओ । ठिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । चहुण्णं कम्माणं हिदिवंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । तस्सेव पजताणं णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवंधहाणाणि एगस्वाहियाणि । तस्सेव पजताणं णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवधहाणाणि एगस्वाहियाणि । चहुण्णं कम्माणं हिदिवंधहाणिविसेसो संखेजगुणो । ठिदिवधहाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवंधहाणाविसेसो हियोधे हिदिवंधो सखेजगुणो । सुहुमेइंदियपजत्वयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिवंधो

विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानिषशेष संख्यातगुणा है। स्थितवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मीका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । चार कर्मीका स्थितिवन्धस्थानिधशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्यितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। असंज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम च गोत्रका स्थितिवन्धस्थानिवशेष संरयातगुणा है। स्यितवन्यस्यान एक रूपसे विशेष अधिक है। चार कर्मीका स्थितवन्यस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितियन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। मोहनीयका स्थिति-वन्यस्थानविशेप सख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्यस्थान विशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्य-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। चार कर्मोंका स्थितिवन्यस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्यस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। मोहनीयका स्थितिवन्यस्थानविशेष संरयातगुणा है। स्थितिवन्बस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। बादर पकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जवन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है। सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितियन्य विशेष अधिक है। याटर एकेन्द्रिय अपर्यातकके नाम व

विसेसाहिओ । वादरेइदिपअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदिपअपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाण उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाण उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइदियपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियअपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइदियअपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइदियअपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माण उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियअपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियअपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदेवंधो विसेसाहिओ । वादरेइदियपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । विसेसाहिओ । वेइदिवंधो सखेज्जगुणो । सेसाणि सत्त पदाणि विसेसाहियाणि णेदव्वाणि । वेइदिवंधो सखेज्जगुणो । वेससाणि सत्त पदाणि

गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम बा गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विदेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम घ गोत्रका उत्रुष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्रुप स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उन्छए स्थितिबन्य विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार वर्मोका जधन्य रिथितियन्थ विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कमींका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उमीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्क्रप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। वाटर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विद्योप अधिक है। बाटर एकेन्ट्रिय पर्याप्तक के चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितवन्ध सख्यातगुणा है। शेप सात पर विशेष अधिक क्रमसे ले जाना चाहिये। डीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जवन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उमीक अपर्याप्तरके

१ अपती 'विसेसाहियाणि ति णेदव्वाणि ' इति पाट ।

छ. ११-२६

संखेजगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ। णामा-गोदाण उक्करसओ द्विदिबधो विसेसाहिओ। तस्सेव तस्सेव अपज्जत्तयस्स पजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ। तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ द्विदिचधो विसेसाहिओ। एव सेसाणि तिण्णि पदाणि णेदच्वाणि। तेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णओ हिदिचधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णको हिदिवधो विसेसाहिको। एव सेसदोपदाणि विसेसाहियकमेण णेदन्वाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माण जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तैस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणमुवकस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो विशेसाहिओ। वेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंबो विसेसाहिओ। तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिवधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । चउरिदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण उक्कस्सओ द्विदि-वंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाण उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ।

नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जबन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार शेष तीन पर्दोंको ले जाना चाहिये।

अगो त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम च गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम च गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार शेष दो पदोंको भी विशेषाधिकके क्रमसे ले जाना चाहिये। उसीके पर्याप्तकके चार कमोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इतिवन्ध पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इतिवन्ध पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इतिवन्ध पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका स्थितिवन्ध

१ वाक्यमिद नोपलभ्यत अ-आ-काप्रतिषु । २ ताप्रतौ 'चदुण्ण क० उक्क० (जह०) 'इति पाठः।

सिण्णपिचिदियपजताणमाउअस्स द्विदिवंधद्वाणिवसेसो विसेसाहिओ । ठिदिवंधद्वाणाणि एगरूवाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चउरिंदियपजनाण चदुण्ण कम्माण जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपजताण चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताणं चढुण्ण कम्माणमुक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्ञत्ताण चउण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपज्जताण मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्ताण मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजताण मोहणीयस्स उक्करसओ द्विदिवधो विसेसाहिओ। तस्सेव पंजताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। चउरिंदियपज्जताणं मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजताण मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजताण मोहणीयस्स उवकस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । असिक्णिपर्चिदियपजत्ताण णामा-गोदाणं जहन्णओ द्विदिबधो संखेजगुणो । तस्सेव अपञ्जत्ताण णामा-गोदाण जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपञ्जत्ताणं णामा-गोदाण उकस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जत्ताण णामा-गोदाण-मुक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । असण्णिपंचिदियपज्जताणं चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं चदुण्णं कम्माण जहण्णओ द्विदिवंधो

स्थानविरोप विरोप अधिक है । स्थितिबन्धस्थान एक रूपसे विरोष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विद्योप अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध विद्योष अधिक है । उसीके अपर्यातकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्य विरोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विद्रोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विद्रोप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य सिथतिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका ज्ञान्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जवन्य स्थितियन्य विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्हर स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। असंभी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मांका जधन्य उत्क्रप्ट स्थातवर्ग राज्याच्या अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मीका जधन्य स्थितिबन्ध

विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताण चढुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताण चढुण्ण कम्माणमुक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । असण्णिपचिदिय-पज्जताण मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवधो सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जताण मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताण मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताणं मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । स्रिक्षाहिओ । तस्सेव पज्जताणं गामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पञ्जताणं चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं गामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जताणं गामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जताणं मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो सखेज्जगुणो । द्विदेवंधो सखेज्जगुणो । द्विदेवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो सखेज्जगुणो । द्विदेवंधां विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं चढुण्णं कम्माणं द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं मोहणीयस्स द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं मोहणीयस्स द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं मोहणीयस्स द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं । द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं मोहणीयस्स द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं । द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं । द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्जताणं । द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताणं गामा-गोदाणं प्रास्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताणं गामा-गोदाणं प्रास्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताणं गामा-गोदाणं प्रास्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विद्वंधां विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताणं । विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों । तस्सेव पज्जताणं गामा-गोदाणं प्रास्वाहियाणं । उक्कस्सः यो विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों । तस्सेव पज्जताणं गामा-गोदाणं प्रास्वाहियाणं । विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों । तस्तेव प्रास्वाहियाणं विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों विसेसाहियों

विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमाँका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्घ विदेशे अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्क्रप्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्क्रप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक्षके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितियन्ध संर्यात-गुणा है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीका जवन्य स्थितवन्ध्र विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उमीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मांका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कमोंका म्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उमीके अपर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविद्येष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविद्योप संख्यानगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विद्योप

सखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्करस्यो द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जताण चदुण्ण कम्माणं द्विदिवंधद्वाणविसेसो विसेसाहिओ । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्करस्यो द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो सखेज्जगुणो । द्विदिवंधद्वाणाणि एगस्त्वाहियाणि । उक्कम्मओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।

# सन्वत्थोवा सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्सं संकिलेसविसोहिट्टाणाणि ॥५१॥

स्थितयो वध्यन्ते एभिरिति करणे चञ्चत्पत्तेः कर्मस्थितिवन्धकारणपरिणामाना स्थितिवन्ध इति व्यपदेशः । तेषां स्थानानि अवस्थाविशेषाः स्थितिवन्धस्थानानि । संपिह तेसिं द्विद्वधकारणपरिणामाणं परूवणा कीरदे । किमहमेदेसिं परूवणा कीरदे १ कारणा-वगमदुवारेण कम्महिदिकजावगमणहं । ण च कारणे अणवगए कजावगमो सम्मत्तं पिडविज्ञदे, अण्णत्थ तहाणुवलभादो ।

एत्यं पर्व्वणा पमाणमप्पाबहुअमिदि तिण्णि अणियोगद्दाराणि भवति । सुत्ते

अधिक हैं। उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं। उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कमाँका स्थितिवन्धस्थान विशेष विशेष अधिक हैं। उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है।

मध्म एकेन्द्रिय अपर्यातकके सक्लेश-विशुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं॥ ५१॥

' जिनके द्वारा स्थितिया वधती हैं 'इस विश्वहके अनुसार करण अर्थमें ' घज् ' प्रत्य होनेसे स्थितिबन्धके कारणभृत परिणामोंको स्थितिबन्ध कहा गया है। उनकी अवस्थाविज्ञेषोंका नाम स्थितिबन्धस्थान हैं। अब स्थितिबन्धके कारणभृत उन परिणामोंकी प्ररूपणा करते है।

शका-इनकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है?

समायान—कारणपरिक्षानपूर्वक व मिस्यितिके रूप कार्यका परिक्षान करानेके लिये उनकी प्ररूपणा की जा रही है। कारण कि जवतक कार्योत्पादक हेतुका परिक्षान नहीं हो जाता, तव तक कार्यका परिक्षान यथार्थताको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि, दूसरी जगह वैसा पाया नहीं जाता है।

यहा प्रस्त्रणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ये तीन अनुयोगद्वार हैं।

१ अ-आ काप्रतिपु 'पज्जत्तयस्म ' इति पाठः। २ अ आ काप्रतिपु 'घट्युत्पत्ते ' इति पाठः।

अपाबहुआणियोगहारमेक्कमेव किमइं परूविदं ? ण एस दोसो, अप्पाबहुअपस्त्रणाए तेसि दोण्ह पि अंतन्भावादो । कुदो ? अणवगयसत-पमाणेसु परिणामेसु अप्पाबहुगाणुववत्तीदो । तत्य ताव एगजीवसमासमिस्सिदृण संकिलेस-विसोहिद्वाणाण परूवणा कीरदे । त जहा-जहण्णियाए द्विदीए अत्थि सिकलेसद्वाणाणि । एवं णेद्व्य जाव उक्कस्सिद्विदि त्ति । एव विसोहिद्वाणाण पि परूवणा कायव्वा । णविर उक्कस्सिद्विदिप्पहुडि परूवेद्व्य । एव परूवणा गदा ।

जहिणयाए द्विदीए संकिलेसहाणाण पमाणमसंखेजा लोगा। विदियाए द्विदीए वि असखेजा लोगा। एव णेदन्व जाव उक्किस्सिया द्विदि ति। एव विसोहिहाणाण पि विवरीएण पमाणपस्वणा कायन्वा। एत्य पमाणाणियोगद्दारेण स्विच्दाण सेडि-अवहार-भागा-भागाणं परूवणं कस्सामो। तत्य सेडिपरूवणा दुविहा- अणंतरोविणधा परपरोविणधा चेदि। तत्य अणंतरोविणधाए जहण्णद्विदीए सिकेलेसहाणेहिंतो विदियाए द्विदीए सिकेलेसहाणाणि विसेसाहियाणि। को पिडमागो पिलेदोवमस्स असंखेजिदिभागो। विदिय-द्विदिसंकिलेसहाणोहिंतो तिद्यद्विदिसंकिलेसहाणाणि विसेसाहियाणि। एत्यं पिडमागो

शका—सूत्रमें एक मात्र अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारकी ही प्ररूपणा किसलिये की गई है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, वे दोनों अल्पवहुत्व प्ररूपणाके अन्तर्गत हैं। कारण यह कि सत्त्व और प्रमाणके अज्ञात होनेपर उक्त परिणामोंके विषयमें अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा सम्भव नहीं है।

उनमें पहिले एक जीवसमासका आश्रय लेकर संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंकी प्ररूपण की जाती है। यथा — जवन्य स्थितिमें संक्लेशस्थान हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये। इसी प्रकार विद्युद्धिस्थानोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि उनकी प्ररूपणा उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर करना चाहिये। प्ररूपणा समाप्त हुई।

जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंका प्रमाण असंख्यात छोक है। द्वितीय स्थितिके भी संक्लेशस्थानोंका प्रमाण असंख्यात लोक ही है। इस प्रकार उत्कृप्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये। इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंके भी प्रमाणकी प्रस्पणा विपरीत क्रमसे करना चाहिये।

यहा प्रमाणानुयोगद्वारसे सूचित श्रेणि, अवहार और भागाभागकी प्ररूपणा करते हैं। उनमें श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। उनमें अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा—जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंसे द्वितीय स्थितिके संक्लेशस्थान विशेष अधिक हैं। प्रतिभाग क्या है ? प्रतिभाग पहयोपमका असंर्यातवा भाग है। द्वितीय स्थितिके संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा तृतीय स्थितिके संक्लेशस्थान विशेष

पिटोवमस्स असखेअदिभागमेत्तो । एव णेदव्य जाव उक्कस्सिट्टिदिसिकेलेसट्टाणाणि ति । एवमणंतरोवणिया गदा ।

परपरोविणयाए जहण्णिष्टिदिसिकिलेस्टाणेहितो पिलदोवमस्स असखेज्जिद्माग-मेत्तद्धाण गत्वण दुगुणविही होदि । पुणो वि एत्तियमढाणमुविर गत्वण चदुगुणविही होदि । एव णेयव्व जाव उक्करसिट्टिदीए सिकिलेस्टाणाणि ति । एत्य णाणागुणहाणिसलागाओ योवाओ । एगगुणहाणिट्टाणतरमसंखेजगुण । एव विसोहिट्टाणाणं पि सेडिपस्वण विवरीद-कमेण कायव्व, उक्करसिट्टिदिपरिणामेहितो हेट्टिम-हेट्टिमिट्टिदिपरिणामाण विसेसाहियतुव-लभादो । एव सेडिपस्वणा गदा ।

अवहारो उच्चदे। त जहा—सन्वसिकलेसट्टाणाणि जहण्णद्विदिसंकिलेसपमाणेण अविहिरिज्ञमाणे केविचरेण कालेण अविहिरिज्ञति। एव णेदव्व जाव उक्किस्सियाए द्विदीए सिकलेसट्टाणाणि ति। एव विसोहिट्टाणाणं पि वत्तव्व। अवहारो गदो।

जहण्णियाए हिदीए सिकलेसिटाणाणि सन्वसंकिलेसिटाणाण केविडिओ भागो ? असखेजिदिभागो । एवं णेदन्वं जाव उक्किस्सियाए हिदीए सिकलेसिटाणाणि ति । एव विसोहिटाणाण भागाभागपस्त्वणा कायन्वा । एवं भागाभागपस्त्वणा गदा ।

अधिक है। यहा प्रतिभाग पल्योपमका असंख्यातवा भाग है। इस प्रकार उत्कृप्ट स्थितिके संक्लेशस्थानों तक छे जाना चाहिये। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

परम्परोपनिधासे जघाय स्थितिक संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा परयोपमके असंख्यातवें भाग मात्र अन्वान जाकर दुगुणी वृद्धि होती है। फिर भी इतना मात्र अन्वान आगे जाकर चतुर्गुणी वृद्धि होती है। फिर भी इतना मात्र अन्वान आगे जाकर चतुर्गुणी वृद्धि होती है। इस कमसे उत्कृप्ट स्थितिके संक्लेशस्थानों तक ले जाना चाहिये। यहा नाना गुणहानिशलाकार्ये स्तोक हैं। एक गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंकी भी श्रेणिव्रक्ष्यणा विपरीत कमसे करना चाहिये, क्योंकि, उत्कृप्ट स्थितिके संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा नीचे नीचेकी स्थितियोंके परिणाम विशेष अधिक पाये जाते हैं। इस प्रकार श्रेणिव्रक्ष्यणा समाप्त हुई।

अवहारकी प्ररूपणा करते हैं। यथा-समस्त संक्लेशस्थानोंको जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंके प्रमाणसे अपहत करनेपर वे कितने कालके द्वारा अपहत होते हैं? उक्त प्रमाणसे वे असंख्यात कालके द्वारा अपहत होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेशस्थानातक ले जाना चाहिये। इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंके भी अवहारका कथन करना चाहिये। अवहारका कथन समाप्त हुआ।

ज्ञानय स्थितिके संक्लेशस्थान सब संक्लेशस्थानोके कितनेवें भाग प्रमाण है ? वे सब सक्लेशस्थानोके असर्यानवे भाग प्रमाण हैं। इस प्रकार उत्ह्रष्ट स्थितिके स्थानों नक ले जाना चाहिये। इसी प्रकार विद्युद्धस्थानोंके भागाभागकी प्रक्रपणा करना चाहिये। इस प्रकार भागाभागप्रम्पणा समात हुई।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'विसोहिट्टागाणि ' इति पाट.।

सपिह अपाबहुअपस्त्रणाए सुतुिह्हाए विवरणं कस्सामो—सन्वत्थोवा सुहुमेइंदिय-अपज्ञत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्धाणाणि । संपिह सिकेलेसट्डाणाणं विसोहिद्धाणाण च को मेदो ? पिरयत्तमाणियाणं साद-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेजादीण सुभपयडीणं वधकारण-भूदकसायद्वाणाणि विसोहिद्धाणाणि, असाद-अधिर-असुह-दुभग-[दुस्सर-] अणादेजादीण पिरयत्तमाणियाणमसुहपयडीण बधकारणकसाउदयद्वाणाणि संकलेसट्ढाणाणि ति एसो तेसि मेदो । बहुमाणकसाओ संकिलेसो, हायमाणो विसोहि ति किण्ण वेपदे ? ण, सांकिलेस-विसोहिद्धाणाण संखाए समाणत्तपसगादो । कुदो ? जहण्णुक्कस्सपरिणामाण जहाकमेण विसोहि-संकिलेसिणयमदंसणादो मिज्झिम-पिरणामाण च संकिलेस-विसोहिद्धाणाणि किन्छएण थोवाणि ति पवाइज्जमाण-समाणत्तमत्थ, सिकेलेसट्टाणेहिंतो विसोहिट्डाणाणि णिन्छएण थोवाणि ति पवाइज्जमाण-समाणत्तमत्थ, सिकेलेसट्टाणेहिंतो विसोहिट्डाणाणि णिन्छएण थोवाणि ति पवाइज्जमाण-सम्लास्त्रणेल सह विरोहादो । उक्कस्सिट्टिदीए विसोहिट्डाणाणि योवाणि जहण्णिट्टिदीए

अव सूत्रोहिए अल्पवहुत्वकी प्ररूपणाका विवरण करते हैं —स्क्ष्म एकेन्द्रिय अपर्या-सकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान सबसे स्तोक है।

शंका-यहा संक्लेशस्थानों और विशुद्धिस्थानोंमें क्या भेद है ?

समाधान — हाता, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदेय आदिक परिवर्तमान शुभ प्रकृतियों के वन्धके कारणभूत कपायस्थानों को विशुद्धिस्थान कहते हैं और असाता, अंस्थर अशुभ, दुर्भग, [ दुस्वर ] और अनादेय आदिक परिवर्तमान अशुभ प्रकृतियों के वन्धके कारणभूत कपायों के उद्यस्थानों को संक्लेशस्थान कहते हैं, यह उन दोनों में भेद है।

शका—वहती हुई कपायको संक्लेश और हीन होती हुई कपायको विशुद्धि क्यों नहीं स्वीकार करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वैसा स्वीकार करनेपर संक्लेशस्थानों और विशुद्धि-स्थानोंकी संख्याके समान होनेका प्रसंग आता है। कारण यह कि जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके क्रमशः विशुद्धि और संक्लेशका नियम देखा जाता है, तथा मध्यम परिणामोका संक्लेश अथवा विशुद्धिके पक्षमें अस्तित्व देखा जाता है। परन्तु संक्लेश और विशुद्धि स्थानोमें संख्याकी अपेक्षा समानता है नहीं, क्योंकि, 'संक्लेशस्थानोकी अपेक्षा विशुद्धिस्थान नियमसे स्तोक हैं' इस परम्परासे प्राप्त गुरुके उपदेशसे विरोध आता है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिमें विशुद्धिस्थान थोड़े और जघन्य स्थितिमें वे बहुत

१ अ-आ-काप्रतिपु 'परियत्तवृणियाणि,' ताप्रतौ 'परियत्तमाणियाणि ' इति पाठः। साय थिराइ उच्च सुर-मणु दो दो पणिदि चउरसं। रिमइ-पसत्यविद्वायगइ सोलस परियत्तसुभवग्गो॥ प स. १,८१ २ आ-काप्रतिपु 'परियत्तवृणियाण ' इति पाठः। अस्साय यावरदस नरयदुग विहगई य अपसत्या। पचेंदि रिसमचउरसगेयरा असुभवोलणिया॥ प.स. १,८२ ३ म प्रतिपाठोऽयम । अ-आ का प्रतिपु 'एक्स्स ' ताप्रतौ 'ए (उ) वनस्स ' इति पाटः।

वहुवाणि ति गुरूवएसादो वा हायमाणकसाउदयद्वाणाण विसोहिभावो णित्य ति णव्वदे पिसम्मतुण्यतीए सादद्वाणपम्वणं कादृण पुणो सिकलेस-विसोहीण पस्वण कुणमाणा वन्स्वाणाइरिया जाणाविति जहा हायमाणकसाउदयद्वाणाणि चेव विसोहिसण्णिदाणि ति भणिदे होदु णाम तत्य तथाभावो, दसण-चिरत्तमोहक्खवणोवसामणासु पृथ्विल्लसमए उदयमागद-अणुभागफद्दएहितो अणतगुणहीणफद्दयाणमुदएण जादैकसायउदयद्वाणस्स विसोहित्तमुवगमादो । ण च एस णियमो ससारावत्थाए अत्यि, तत्य छव्विहविह-हाणीहि कमाउदयद्वाणाण उत्पत्तिद्दसणादो । ससारावत्थाए वि अंतोमुहुत्तमणंतगुणहीणकमेण अणुभाग-फद्दयाण उद्यो अत्यि ति वृत्ते होदु, तत्य वि तथाभाव पहुच विसोहित्तक्भुवगमादो । ण च एत्य अणतगुणहीणफद्दयाणमुदएण उपण्णकसाउदयद्वाणां विसोहि ति घेपदे, एत्य एवविहविवनस्खाभावादो । कितु सादवधपाओग्गकसाउदयद्वाणाणि विसोही, असाद-वथपाओग्गकसाउदयद्वाणाणि सिकलेसो ति घेत्व्वमण्णहा विसोहिद्वाणाणमुक्कस्सिट्विण

होते हैं, इस गुरुके उपदेशसे जाना जाता है कि हानिको प्राप्त होनेवाळी कपायके उदयस्थानोंके विशुद्धता सम्भव नहीं है।

<sup>शका</sup>—सम्यक्त्वोत्पित्तमें सातावेदनीयके अध्वानकी प्ररूपणा करके पश्चात् संक्ष्ठेश व विशुद्धिकी प्ररूपणा करते हुण व्याख्यानाचार्य यह शापित करते हैं कि हानिको प्राप्त होनेवाले कपायके उदयस्थानोंकी ही विशुद्धि संशा है ?

समाधान—ऐसी आशका होनेपर उत्तर देते हैं कि वहाँपर वैसा कहना ठीक ह, क्योंकि, दर्शन आर चारिश्र मोहकी अपणा व उपणामनामें पूर्व समयमें उदयको प्राप्त हुए अनुभागस्पर्धकोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुभागम्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न हुए कवायो दयस्थानके विशुद्धपना स्वीकार किया गया है। परन्तु यह नियम संसारावस्थामें सम्भव नहीं है, क्योंकि, वहाँ छह प्रकारकी वृद्धि च हानियोंसे कपायोदयस्थानकी उत्पत्ति देगी जाती है।

गका—संसारावस्यामें भी अन्तर्भुहर्न काल तक अनन्तगुणे टीन फ्रमसे अनुभाग-स्पर्धकोंका उदय है ही ?

समाधान—संसारावस्थामें भी उनका उदय वना रहे, वहाँ भी उक्त स्वरूपका आश्रय करके विशुद्धता स्वीकार की गई है। परन्तु यहाँ अनन्तगुणे हीन स्पर्यक्रोके उदयसे उत्पन्न कपायोदयस्थानको विशुद्धि नहीं ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि, यहाँ इस प्रकारकी विवक्षा नहीं है। किन्तु सानावेदनीयके वन्वयोग कपायोदयस्थानोंको विशुद्धि और असातावेदनीयके वन्वयोग्य कपायोदयस्थानोंको संक्षेत्रा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इसके विना उन्हाष्ट स्थितिमें विशुद्धिस्थानोकी स्नोक्ताका विरोध है।

१ प्रतिष् 'सादद्वाणं पर्वा इति पाठ । २ प्रतिषु 'बाव ' इति पाठ । ३ अ आ रा प्रतिष् 'तत्थाभाव ' इति पाठ । ८ ताप्रतो 'एव विघवितस्याभागादो ' इति पाठ ।

छ. ११-२७

सपिह अप्पाबहुअपस्त्वणाए सुतुिह्हाए विवरणं कस्सामो—सव्वत्थोवा सुहुमेइंदिय-अपअत्तयस्स सिकेलेस-विसोहिहाणाणि । संपिह सिकेलेसहाणाणं विसोहिहाणाण च को मेदो १ पिरयत्तमाणियांणं साद-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेजादीण सुभपयडीण वधकारण-भूदकसायहाणाणि विसोहिहाणाणि, असाद-अथिर-असुह-दुभग-[दुस्सर-] अणादेजादीणं पिरयत्तमाणियाणमसुहपयडीणं वंधकारणकसाउदयहाणाणि सकलेसहाणाणि ति एसो तेसि मेदो । वहुमाणकसाओ सिकेलेसो, हायमाणो विसोहि ति किण्ण घेप्पदे १ ण, सांकेलेस-विसोहिहाणाणं संखाए समाणत्तप्यसंगादो । कुदो १ जहण्णुक्कस्सपिरणामाण जहाकमेण विसोहि-संकिलेसणियमदंसणादो मिज्झिम-पिरणामाणं च संकिलेस-विसोहिपक्खदुत्तिदंसणादो ण च सिकेलेस-विसोहिहाणाणं सखाए समाणत्तमत्थि, सिकेलेसहाणेहिंतो विसोहिहाणाणि णिच्छएण थोवाणि ति पवाइज्जमाण-गुल्वएसेण सह विरोहादो । उनकस्सिहिदाणाणि णिच्छएण थोवाणि ति पवाइज्जमाण-गुल्वएसेण सह विरोहादो । उनकस्सैहिदीए विसोहिहाणाणि थोवाणि जहण्णहिदीए

अव स्त्रोहिए अल्पवहुत्वकी प्ररूपणाका विवरण करते हैं —स्क्ष्म एकेन्द्रिय अपर्या-प्रकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान सबसे स्तोक है।

रांका—यहा संक्लेशस्थानों और विद्युद्धिस्थानोंमें क्या भेद है ?

समाधान — काता, स्थिर, ग्रुभ, सुभग, सुस्वर और आदेय आदिक परिवर्तमान ग्रुभ प्रकृतियों के वन्धके कारणभूत कपायस्थानों को विशुद्धिस्थान कहते है और असाता, अस्थिर अशुभ, दुर्भग, [ दुस्वर ] और अनादेय आदिक परिवर्तमान अशुभ प्रकृतियों के वन्धके कारणभूत कपायों के उदयस्थानों को संक्लेशस्थान कहते हैं, यह उन दोनों में मेद है।

शका—बढ़ती हुई कपायको संक्लेश और हीन होती हुई कपायको विशुद्धि क्यों नहीं स्वीकार करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वैसा स्वीकार करनेपर सक्लेशस्थानों और विशुद्धि-स्थानोंकी संख्याके समान होनेका प्रसंग आता है। कारण यह कि जबन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके क्रमशः विशुद्धि और संक्लेशका नियम देखा जाता है, तथा मध्यम परिणामोंका संक्लेश अथवा विशुद्धिके पक्षमें अस्तित्व देखा जाता है। परन्तु संक्लेश और विशुद्धि स्थानोंमें संख्याकी अपेक्षा समानता है नहीं, क्योंकि, 'संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा विशुद्धिस्थान नियमसे स्तोक हैं दस परम्परासे प्राप्त गुरुके उपदेशसे विरोध आता है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिमें विशुद्धिस्थान थोड़े और जबन्य स्थितिमें वे वहत

१ अ-आ-काप्रतिषु 'परियत्तवृणियाणि, 'ताप्रती 'परियत्तमाणियाणि 'इति पाठः। साय थिराइ उच्च सुर-मणु दो-दो पणिंदि चउरस। रिमह-पस्थिविहायगइ सोलस परियत्तसुभवग्गो॥ प. स. १,८१ २ अ. आ-काप्रतिषु 'परियत्तवृणियाण 'इति पाठः। अस्साय यात्ररदस नरयदुग विहगई य अपस्या। पचेंदि रिसमचउरसगेयरा असुभघोल्णिया॥ प. स. १,८२ ३ म प्रतिपाठोऽयम । अ-आ का प्रतिषु 'एक्स्स 'ताप्रती 'ए (उ) वनस्स 'इति पाठः।

वहुवाणि ति गुरूवएसादो वा हायमाणकसाउदयहाणाण विसोहिभावो णित्य ति णव्यदे ि सम्मतुण्यतीए सादद्धाणपरूवणं कादृण पुणो सिकलेस-विसोहीण परूवणं कुणमाणा वक्त्वाणाइित्या जाणावेति जहा हायमाणकसाउदयहाणाणि चेव विसोहिसिण्णदाणि ति भणिदे होदु णाम तत्य तथाभावो, दसण-चित्तमोहक्खवणोवसामणासु पुव्विलसमए उदयमागद-अणुभागफहएहिंतो अणतगुणहीणफह्याणमुदएण जादैकसायउदयहाणस्स विसोहित्तमुवगमादो । ण च एस णियमो ससारावत्थाए अत्यि, तत्य छव्विहविह-हाणीहि कसाउदयहाणाण उत्पत्तिदंसणादो । ससारावत्थाए वि अंतोमुहुत्तमणतगुणहीणकमेण अणुभाग-फह्याणं उदओ अत्यि ति वृत्ते होदु, तत्य वि तथाभाव पहुच विसोहित्तन्भुवगमादो । ण च एत्य अणतगुणहीणफह्याणमुदएण उपण्णकसाउदयहाणं विसोहि ति घेपपदे, एत्य एविहविवक्खाभावादो । कितु साद्वधपाओग्गकसाउदयहाणाणि विसोही, असाद-वथपाओग्गकसाउदयहाणाणि संकिलेसो ति घेत्व्वमण्णहा विसोहिहाणाणमुक्कस्सिहदीए

होते हैं, इस गुरुके उपदेशसे जाना जाता है कि हानिको प्राप्त होनेवाली कपायके उदयस्थानोंके विशुद्धता सम्भव नहीं है।

शका—सम्यक्त्वोत्पित्तमें सातावेदनीयके अध्वानकी प्ररूपणा करके पश्चात् संक्लेश व विशुद्धिकी प्ररूपणा करते हुए व्याख्यानाचार्य यह झापित करते हैं कि हानिको प्राप्त होनेवाले कपायके उदयस्थानोंकी ही विशुद्धि संज्ञा है ?

समाधान—ऐसी आशंका होनेपर उत्तर देते हैं कि वहाँपर वैसा कहना ठीक है, क्योंकि, दर्शन और चारिश्र मोहकी क्षपणा व उपशामनामें पूर्व समयमें उदयको प्राप्त हुए अनुभागस्पर्धकोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुभागस्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न हुए कवायो-दयस्थानके विशुद्धपना स्वीकार किया गया है। परन्तु यह नियम संसारावस्थामें सम्भव नहीं है, क्योंकि, वहाँ छह प्रकारकी वृद्धि व हानियोंसे कथायोदयस्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है।

शका संसारावस्थामें भी अन्तर्भुहर्त काल तक अनन्तगुणे दीन क्रमसे अनुभाग-स्पर्धकोंका उदय है ही ?

समाधान—संसारावस्थामें भी उनका उदय बना रहे, वहाँ भी उक्त स्वरूपका आश्रय करके विद्युद्धता स्वीकार की गई है। परन्तु यहाँ अनन्तगुणे हीन स्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न कपायोदयस्थानको विद्युद्धि नहीं ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि, यहाँ इस प्रकारकी विवक्षा नहीं है। किन्तु सातावेदनीयके बन्धयोग कषायोदयस्थानोंको विद्युद्धि और असातावेदनीयके बन्धयोग्य कषायोदयस्थानोंको संक्लेश ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इसके विना उत्कृष्ट स्थितिमें विद्युद्धिस्थानोंकी स्तोकताका विरोध है।

१ प्रतिपु 'सादद्धाणं परुवण ' इति पाठः । २ प्रतिपु 'नाव ' इति पाठः । ३ अ-आ का प्रतिषु 'तत्थाभाव ' इति पाठ । ४ ताप्रतो 'एव विधविवक्खाभावादो ' इति पाठः ।

छ. ११-२७.

भ्योवत्तविरोहादो ति । तदो संकिलेसट्टाणाणि जहण्णट्टिदिप्पहुडि विसेसाहियवद्शीए, उक्कस्सट्टिदिप्पहुडि विसोहिट्टाणाणि विसेसाहियवङ्कीए गच्छिति [ति] विसोहिट्टाणेहितो संकिलेसट्टाणाणि विसेसाहियाणि ति सिद्धं।

# बादरेइंदियअपज्जयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५२ ॥

सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स द्विदिवंधद्वाणेहिंतो वादरेइंदियअपजत्तयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि ति सुत्तेहि पर्विदाणि। तदो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेसिवसोहि-द्वाणेहिंतो वादरेइदियअपजत्तयस्स सिकलेस-विसोहिद्वाणेहिं संखेजगुणेहि होदव्वं। तेण असंखेजगुणाणि ति सुत्तवयणं ण घडदे १ एत्य परिहारो उच्चदे—जिद सन्वद्विदीणं संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि सिरसाणि चेव होति तो संखेजगुणत्तं जुजदे। ण च सन्वद्विदि-संकिलेस-विसोहिद्वाणाणं सिरसत्तमित्य, जहण्णुकिस्सिद्विद्युडि सिकलेस-विसोहिद्वाणाणम-संखेजजभागवड्ढीए गमणुवलभादो। तेण सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणोहितो वादरेइंदियअपजत्तयस्स सिकलेस-विसोहिद्वाणोहितो वादरेइंदियअपजत्तयस्स सिकलेस-विसोहिद्वाणोणमसंखेजगुणतं जुजदि ति वेत्तव्वं ।

अतएव संक्लेशस्थान जवन्य स्थितिसे लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिकके क्रमसे तथा विद्युद्धिस्थान उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर विशेष अधिक क्रमसे जाते हैं, इसीलिये विद्युद्धिस्थानों की अपेक्षा संक्लेशस्थान विशेष अधिक हैं, यह सिद्ध होता है।

स्रक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके सक्लेश-विशुद्धिस्थानोसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५२ ॥

शंका—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुण हैं, ऐसा सूत्रों (३७-३८) में कहा जा चुका है। अतएव सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धि स्थानोंकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान संख्यातगुणे होना चाहिये। इसीलिये असंखेज्जगुण।णि 'यह सूत्रवचन घटित नहीं होता है ?

समाधान—इस शकाका परिहार कहते हैं—यदि सभी स्थितियों से संकेश-विशुद्धिस्थान सदश ही होते, तो वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेशविशुद्धिस्थानों को संर्यातगुणा कहना उचित था। परन्तु सब म्थितियों के संक्लेशविशुद्धिस्थान सदश होते नहीं है, क्यों कि, जबन्य और उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर कमश संक्लेश और विशुद्धि स्थानों का गमन असंख्यातभागवृद्धिक साथ पाया जाता है। अतएव मृद्धम एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेश विशुद्धिस्थानों से वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेश विशुद्धिस्थानों को असंख्यातगुणा कहना उचित है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

१ कथमेव गम्यते मर्वत्राप्यसक्येयगुणानि संक्लेशस्थानानीति चेदुच्यते इह स्ध्रमम्यापर्याप्तस्य

सपिह जिद वि असखेजगुणत्त वुद्धिमताण सिस्साण सुगम तो वि मदमेहाविसिस्साणमणुग्गहर्ष्टमसखेजगुणत्तसाहण वत्तइस्सामो । त जहा—सुहुमेइदियअपजत्तयस्स द्विदिवधर्ष्टाणाण पिटदोवमस्स असखेजदिभागमेत्ताण सिद्दिण रचणा कायव्वा । पुणो एदेसि
द्विद्वधर्ष्टाणाण दिक्खणिदसाए वादरेइदियअपजत्तिद्विद्वधर्ष्टाणाण रचणा कायव्वा ।
तत्य वादरेइदियअपजतिहिदिवधर्ष्टाणे सुहुमेइदियअपजत्तिहिद्वधर्ष्टाणाणि मोत्तूण सेसहेहिमद्विद्वधर्ष्टाणाणि सुहुमेइदियअपजत्तिहिद्वधर्ष्टाणेहितो सखेजगुणाणि सुहुमेइदियअपजत्तविसोहीदो वादरेइदियअपजत्तिवसोहीए अणतगुणतुवलभादो । उवरिमहिद्विधर्ष्टाणाणि
तत्तो संखेजगुणाणि, सुहुमेइदियअपजत्तिउवक्सससिकेलेसादो वादरेइदियअपजत्त-उक्करससिकेलेसस्स अणतगुणतुवलभादो । एव च द्विद्विद्वधर्ष्टाणेसु जहण्णिहिद्वधर्ष्टाणमार्दि
कादृण जावुक्कस्सिहिद्वधर्ष्टाणे त्ति ताव पादेक्कमसखेजलोगमेत्तसंकिलेस-विसोहिद्दाणाण

अव यद्यपि वुद्धिमान् शिष्योंके लिये असंख्यातगुणत्वका जानना सुगम है, तथापि मन्द्वुद्धि शिष्योंके अनुप्रहार्थ असंख्यातगुणत्वका साधन कहा जाता है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिवन्ध स्थानोंकी संष्टिमें रचना करना चाहिये। पश्चात् इन स्थितिवन्धस्थानोंकी दक्षिण दिशामें वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्ध स्थानोंकी रचना करना चाहिये। उनमें वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी छोड़कर अवशिष्ट नीचेके स्थितिवन्धम्थान सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंको छोड़कर अवशिष्ट नीचेके स्थितिवन्धम्थान सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितवन्धस्थानोंको छोड़कर अवशिष्ट नीचेके स्थितवन्धम्थान सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके विद्युद्धिसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी विद्युद्धि अनन्तगुणी पायी जाती है। उनसे ऊपरके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट संक्लेशसे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका उत्कृष्ट सक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है। इस प्रकार अवस्थित स्थितिवन्धस्थानोंमें जघन्य स्थितिवन्धस्थानको आदि करके उत्कृष्ट स्थितिवन्धस्थान तक प्रत्येक स्थितिवन्धस्थानके

जधन्यस्यितिवन्धारमे यानि सक्लेशस्थानानि तेम्यः समयाधिकजधन्यस्थितिवन्धारमे सक्लेशस्थानानि विशेषाधिकानि । तेम्योऽपि द्विसमयाधिकजधन्य-स्थितिवन्धारमेऽपि विशेषाधिकानि । एव तावद्वाच्य यावत्तस्यैवोत्कृष्टा स्थिति । तदुत्कृष्टस्थितिवन्धारमे च संक्लेशस्थानानि जधन्यस्थितिसत्कसंक्लेशस्थानापेक्षयाऽसंख्येयगुणानि लभ्यन्ते । यदैतदेव तदा सुतरामपर्याप्तवादरस्य संक्लेशस्थानानि अपर्याप्त-स्क्ष्मसत्कस्थानापेक्षयाऽस्वयेयगुणानि भवति । तथाहि-अपर्याप्तस्क्ष्मसत्कस्थितिस्थानापेक्षया वादरापर्याप्तस्य स्थितिस्थानीन सख्येयगुणानि । स्थितिस्थानवृद्धौ च सक्लेशस्थानवृद्धिः । ततो यदा स्मापर्याप्तस्यापि स्थितिस्थानेष्वतिक्ष्यानप्रतिस्थानस्य स्थितिस्थानेष्वया अकृष्टे स्थितिस्थानेष्वया सक्लेशस्थानापेक्षया अकृष्टे स्थितिस्थाने संक्लेशस्थानाप्यक्षया अकृष्टे स्थितिस्थाने संक्लेशस्थानाप्यक्षया अकृष्टे स्थितस्थाने संक्लेशस्थानाप्यक्षया अवित्यक्षयानापिक्षया अकृष्टे स्थितस्थानेष्वयान्यक्षयानाप्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयानाप्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्षयान्यक्यविक्यविक्यक्षयान्यक

आदीदो पहुडि कमेण विसेसाहियाणमसखेजणाणागुणविष्टिसलागसहियाणं दुगुणदुगुणपक्खे-वपवेसवसेण अविद्वदिगुणहाणिपमाणाण पुध पुध णिव्वग्गणकडयमेत्तखंडभाव गदाणं रचणा कायव्वा । तत्थ गुणहाणिपमाणमेत्ताणं सिकलेस-विसोहिष्टाणाणं वालजणबुद्धिवङ्घावणष्ट-मेसा संदिष्टी—

. एसा सुहुमेइंदियअपञ्जत-३२७६८०० २५६०० संदिट्टी १६३८४०० १२८०० किमद्वं हेट्टिमगुणहाणिपरिणामेहिंतो अणतरउवरिमगुणहा-८१९२०० णिपरिणामा दुगुणा १ ण एस दोसो, जेण हेट्टिमगुणहाणिजह-४०९६०० ण्णहाणपरिणामेहिंतो उवरिमाणंतरगुणहाणिजहण्णपरिणामा दुगुणा २०४८०० १०२४०० विदियहाणपरिणामेहिंतो उत्ररिमगुणहाणि-विदियहाणपरिणामा द्रगुणा, तदियद्वाणपरिणामेहिंतो [ उविरमगुणहाणि- ] तदिय-५१२०० डाणपरिणामा दुगुणा, एवं णेदव्व जाव दोण्ण गुणहाणीण २५६०० चरिमद्विदिवंधद्वाणे त्तिः, तेण हेट्टिमगुणहाणिसव्वसंकिलेस-१२८०० अणंतरउवरिमगुणहाणिसंकिलेस-विसोहि-विसोहिद्राणेहिंतो ६४०० द्वाणाण दुगुणत्त ण विरुज्झदे । 3200 पढमगुणहाणिसव्वज्झवसाणपुंजादो तदियगुणहाणिसव्वज्झ-१६०० वसाणपुंजो चउग्गुणो होदि। एत्य वि कारण पुव्व व परूवेदव्वै। 600 चउत्थगुणहाणिसन्वज्झवसाणपुजो अद्वगुणो (८) । एत्य वि 800 कारणं पुच्च व वत्तव्व । एव गत्रुण जहण्णपरितासखे अछेदणयमे-२०० त्तगुणहाणीयो उवरि गत्ण हिदगुणहाणीए सव्वज्झवसाणपुजो १००

असंख्यात लोंक प्रमाण जो संक्लेशविशुद्धिस्थान आदिसे लेकर क्रमश विशेष अधिक हैं, असंख्यात नानागुणवृद्धिशलाकाओं से सहित है, दूने दुने प्रक्षेपके प्रवेशवश अवस्थित गुणहानिके वरावर हैं, तथा पृथक् पृथक् निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण खण्ड भावको प्राप्त हैं, उनकी रचना करना चाहिये। उनमें गुणहानि प्रमाण मात्र संक्लेशविशुद्धिस्थानोंकी, वाल जनोंकी युद्धिके वढानेके हेतु यह संदृष्टि है (मूलमें देखिये)।

शका—अधस्तन गुणहानिके परिणामोंकी अपेक्षा उससे अव्यवहित आगेकी गुणहानिके परिणाम दुने क्यों हैं ?

१ काप्रती 'सुहुमेइदिय 'इति पाठः। २ काप्रती 'वादरेहदिय 'इति पाटः। ३ मप्रतिपाठा ऽयम्। अ आ-का प्रतिषु 'पुत्व परूवेदन्व 'ताप्रती 'पुन्वं [ य ] परुवेदन्वं 'इति पाठः।

जहण्णपित्तासंख अगुणो पढमगुणहाणीण एगेगिट्टि विचयहाणसिक तेस-विसोही हितो अपिटगुणहाणीण पटमािटिट्टि विचयहाणसिक तेस-विसोहिहाणाण जहाक मेण जहण्णपित्तास खेअगुणमेत्तगुणगास्वत्नादो । एवमुविर पि जािण गुणगारो साहेयव्वो । एव सिटिट्टि
ठिवय एिटिस्स अवहभवलेण सुहुमेइ वियअप जत्तसिक तेस-विसोहिहाणे हितो वादरेड दियअप जत्तसिक तेमिवसोहिहाणाणमस खे अगुणत भण्णदे । त जहा—वादरेड दियअप जत्तणाणागुणहािणसतागाओ जहण्णपित्तास खे ज्जे छे दणएि बोविट्टिय त्य विरते गणणा गुणहािणसतागाओ समस्वड किय दिण्णे स्व पिड जहण्णपित्तास से अच्छे दणाओ
पावति । एत्य चिरम जहण्णपित्तास खे जन्छे दणयमेत्तगुणहाणीण सव्वमिक तेस-विसो

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्यांकि, यतः अवस्तन गुणहानि सम्बन्धी जघन्य स्थानके परिणामोसे आगेकी अयबिहत गुणहानिके जघन्य परिणाम दूने हैं, अवस्तन गुणहानि सम्बन्धी हितीय स्थानके परिणामोकी अपेक्षा आगेकी गुणहानिके हितीय स्थान सम्बन्धी परिणाम दूने हें, अवस्तन गुणहानि सम्बन्धी तृतीय स्थानके परिणामोंसे अग्रिम गुणहानि सम्बन्धी तृतीय स्थानके परिणाम दूने हें, इस प्रकार दो गुणहानियोंके अन्तिम स्थितिबन्धस्थान तक ले जाना चाहिय, इसी कारण अवस्तन गुणहानि सम्बन्धी समर्व संक्लेश विशुद्धिस्थानोंकी अपेक्षा उससे अव्यवहित आगेकी गुणहानि सम्बन्धी संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंक दुने होनेमें कोई विरोध नहीं हो।

प्रथम गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुजसे तृतीय गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज चौगुणा है। यहाँ भी पित्रिके ही समान कारण बतलाना चाहिये। उससे चतुर्य गुणहानि सम्बन्धी समस्त अभ्यासानपुंज अठगुणा ह। यहाँ भी पित्रिके ही समान कारण बतलाना चाहिये। इस प्रकार जाते हुए जबन्य परीतासण्यातके अर्धच्छेटोके बरावर गुणहानियाँ आगे जाकर स्थित गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंजसे जबन्य परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, प्रथम गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंजसे जबन्य परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, प्रथम गुणहानि सम्बन्धी एक एक स्थितिबन्धस्थानके समलेश-विश्वहिस्थानोंके विविक्षित गुणहानि सम्बन्धी प्रथमादिक स्थितिबन्धस्थानके समलेश विश्वहिस्थानोका गुणकार क्षत्रश जबन्य परीतासंस्थातगुणा मात्र पाया जाता है। इसी प्रकार आगे भी जानकर गुणहारका कथन करना चाहिये।

इस प्रकार उपर्युक्त संदिष्टिको स्थापित पर उसके आश्रयसं स्थम एकेन्ट्रिय अपर्यातके संक्लेश विश्व हिस्यानोकी अपेक्षा यादर एकेन्ट्रिय अपर्यातके सक्लेश विश्व हिस्यानोका असंदर्भत गुण्य वतलाया जाता है । यथा—प्राटर एकेन्ट्रिय अपर्यातकी नानागुणहानि शलकाओं में ज्ञ्चन्य परीतासंद्यातके अर्थ च्छे हों का भाग है कर जो प्रात हो उसका विरत्न कर नानागुणहानिशला काओं को समस्यण्ड करके देनेपर एक एक अकके प्रति ज्ञ्चन्य परीतासंद्यातके अर्थ च्छेट प्राप्त होते हैं । यहाँ ज्ञ्चन्य परीतासर्थातके अर्थ च्छेट प्राप्त होते हैं । यहाँ ज्ञ्चन्य परीतासर्थातके अन्तिम अर्थ च्छेट प्रमाण गुणहानियोंका समस्त संक्लेश विश्व दिस्यानपुत एक कम विरत्न राशिसे गुणित ज्ञान्य

हिट्ठाणपुंजो स्व्यणिवरलणगुणिद्जहण्णपित्तासखे अछेदणयमेत्तंहिट्टमगुणहाणीणं सव्यञ्चय-साणपुजादो असंखे अगुणो, विसेसाहिय उनकस्ससखे अगुणगारदसणादो । क्रयमेद णव्यदे १ जुत्तीदो । त जहा—पढमजहण्णपित्तासखे अछेदणयमेत्तगुणहाणीण सव्यञ्चय-साणपुजादो विदिय जहण्णपित्तासंखे अछेदणयमेत्तगुणहाणीण सव्यि द्विचथ ज्वयसाण द्वाणीण जहण्णपित्तासखे अगुणाणि, हे द्विमपढमादिगुणहाणि अञ्चयसाणपुजादो उवित्मपढमादिगुण-हाणि अञ्चयसाणपुजादो उवित्मपढमादिगुणहाणि अञ्चयसाणपुजादो उवित्मपढमादिगुण-हाणि अञ्चयसाणपुजादो प्रध्य प्रध्य प्रध्य जहण्णपित्तासखे अगुणत्तु चलमादिगुण सव्यञ्चयसाणपुजो पढमजहण्णपित्तासखे अछेदणयमेत्तगुणहाणीण सव्यञ्चयसाणपुजो एदमजहण्णपित्तासखे अछेदणयमेत्तगुणहाणीण सव्यञ्चयसाणपुजादो जहण्णपित्तासखे अवग्गुणे होदि, जहण्णपित्तासखे अवग्गुणे होदिय जहण्णपित्तासखे अछेदणयमेत्तगुणहाणीण सव्यञ्चयसाणपुजादो जहण्णपित्तासखे । विदिय जहण्णपित्तासखे अछेदणयमेत्तगुणहाणीण सव्यञ्चयसाणपुजादो जहण्णपित्तासखे अगुणो होदि, हे हिम्हिन्दिपिरिणामेहिंतो उवित्मिहिदिपिरिणामाण पुध पुध जहण्णपित्तासखे अगुणो होदि, हे हिमहिदिपिरिणामेहिंतो उवित्महिदिपिरिणामिष्ठितो तिदयखं इगुण-स्वित्स स्वे अगुणत्त्वलभादो । पुणो हे हिमदोख इगुणहाणीण सव्यञ्चवसाणि हिंतो तिदयखं इगुण-स्वे स्वे अगुणत्त्वलभादो । पुणो हे हिमदोख इगुणहाणीण सव्यञ्चवसाणि हिंतो तिदयखं इगुण-स्वे स्वे अगुणा हो स्वे अगुणा होति ।

परीतासंख्यातके अर्घच्छेदोंके बरावर अधस्तन गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि, यहाँ गुणकार उत्क्रप्ट संख्यातसे विशेष अधिक देखा जाता है।

शका-यह कैसे जाना जाता है ?

समायान—वह युक्तिसे जाना जाता है। यथा—जघन्य परीतासंख्यातके प्रथम अर्घच्छेदके वरावर गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जघन्य परीतासंख्यातके हितीय अर्घच्छेदके वरावर गुणहानियोंके समस्त स्थितवन्धाध्यवसानस्थान जघन्य परीतासंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, अधन्तन प्रथमादिक गुणहानियोंके अध्यवसान पुंजकी अपेक्षा आगेकी प्रथमादिक गुणहानियोंका अध्यवसानपुंज पृथक् जघन्य परीता-संख्यातगुणा पाया जाता है। जघन्य परीता-संख्यातके तृतीय अर्घच्छेटके वरावर गुणहानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज जघन्य परीतासंख्यातके प्रथम अर्घच्छेटके वरावर गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका जो प्रमाण हो उससे गुणित है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातके अर्घच्छेदके वरावर गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका जो प्रमाण हो उससे गुणित है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातके अर्घच्छेदके वरावर गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जिवन्य परीतासंख्यातके तृतीय अर्घच्छेदके वरावर गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंज जे जघन्य परीतासंख्यातके तृतीय अर्घच्छेद मात्र गुण्वानियोंके समस्त अध्यवसानपुंज जे जघन्य परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, अधस्तन हिन्योंको परिणामोंसे उपरिणामोंसे उपरिण स्थितयोंके परिणाम पृथक् पृथक् जघन्य-परीतासंख्यातगुण परिणामोंसे उपरिणामोंसे उपरिणामोंके समस्त अध्यवसान-गुण परिणाम पृथक् पृथक् जघन्य-परीतासंख्यातगुण परिणामोंके समस्त अध्यवसान-गुण परिणामोंके समस्त अध्यवसान-गुण परिणाम परिणामोंके समस्त अध्यवसान-गुण परिणामोंके समस्त अध्यवसान-गुण परिणाम परिणामोंके समस्त अध्यवसान-गुण परिणामिक समस्त अध्यवसान-गुण परिणाम परिणाम परिणामेंके समस्त अध्यवसान-गुण परिणाम वर्षके समस्त अध्यवसान-गुण परिणाम वर्षके समस्त अध्यवसान-परिणाम वर्षके समस्त अधिक समस्त अधिक समस्त वर्षके समस्त अधिक समस्त अधिक समस्त अधिक समस्त समस्त समस्त अधिक सम

हाणीण सन्वज्झवसाणपुजो असखेज्ञगुणो होिद, स्वाहियजहण्णपित्तासखेज्जेण जहण्णपित्तासखेज्ञयस्स वग्गे भागे हिदे स्वाहियजहण्णपित्तासखेजेण एगस्व खिंद्र तत्थ एगखंडेणव्महियउक्कस्ससखेजमेत्तस्त्वुवलमादो । पुणो पढमखंडसव्वगुण-हािणसव्वज्झवसाणपुजादो चउत्थखंडसव्वज्झवसाणपुजो जहण्णपित्तासखेजघणगुणो होिद्दे, तििण्जहण्णपित्तासखेजछेदणए विरिलय विग किर्ग्य अण्णोण्णव्भत्थे कदं तित्पदुत्पणपित्तासखेजज्ञवलभादो । विदियखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासखेजज्ञवलभादो । विदियखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासखेजज्ञवलभादो । विदियखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासखेजगुणो, एगजहण्णपित्तासखेज्ञवग्गुणतिदो । तिदयखंडज्झवसाणहिंतो जहण्णपित्तासखेजगुणो, एगजहण्णपित्तासखेज्ञवग्गुणहाणीयो उविर चिडदृण अवद्याणादो । हेिद्रमितिण्णि-खंडसव्वगुणहाणिसव्यज्झवसाणपुजादो उविरमचउत्यखण्डज्झवसाणपुंजो असखेजगुणो होिद, जहण्णपित्तासखेजवग्गेण स्वाहियजहण्णपित्तासंखेजन्महिएण जहण्णपित्तासंखेजवग्गेण मागे हिंद एदंण भागहारण एगस्व खिंद्य तत्य एगखंडेणव्महियउक्कस्ससंखेजमेत्तस्ख्वित्रभादो ।

स्थानींसे तृतीय खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज असंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक अधिक जबन्य परीतासंख्यातका जबन्य परीतासंख्यातके वर्गमें भाग टेनेपर एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे एक अंकको खण्डित करनेपर प्राप्त हुए एक भागसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक पाये जाते हैं। प्रथम खण्ड सम्बन्धी सव गुणहानियोके समस्त अध्यवसानपुंजसे चतुर्थ राण्ड सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज जबन्य परीतासंरयातका घन करनेपर जो प्राप्त हो उतना गुणा है, क्योंकि, तीन जवन्य परीनासंख्यातके अर्थच्छेदोंका विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणा करनेपर तीन वार उत्पन्न परीतासंरयात अर्थात् उसका घन पाया जाता है। द्वितीय खण्डकी सब गुणहानियोके परिणामोकी अपेक्षा चतुर्थ खण्डका सब परिणामपुंज जघन्य परीतासख्यानका वर्ग करने पर जो प्राप्त हो उससे गुणित है, क्योंकि, दो जधन्य परीता-सख्यातके दुगुणे अर्थच्छेटोंका विरलन करके द्विगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जघन्य परीतासरपानका वर्ग उत्पन्न होता है। तृतीय खण्डके परिणामोंकी अपेक्षा चतुर्थ खण्डका सव परिणामपुंज जबन्य परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक जबन्य परीतासंख्यातके अर्थच्छेटोंके वरावर गुणहानियाँ ऊपर जाकर उसका अवस्थान है। अधस्तन तीन खण्ड सम्बन्धी समस्त गुणहानियोंके सब परिणामपुंजकी अपेक्षा आगेका चतुर्ध खण्ड सम्बन्धी परिणामपुंज असरयातगुणा है, क्योंकि, एक अधिक जवन्य परीतासंख्यातसे अधिक जबन्य परीतासंख्यातके वर्गका जबन्य परीतासंख्यातके घनमें भाग देनेपर इस भागहारसे एक अंकरो मण्डित करनेपर लब्ब हुए एक लण्डसे अधिक उत्क्रप्ट संस्यात प्रमाण अक पाये जाने है।

एदं पि कयं णव्वदे १ जहण्णपिरत्तासंखेजयस्स वग्ग विरित्य तग्वण् समखंडं किरिज्ञणं दिण्णे स्त्वं पिंड जहण्णपिरत्तासंखेज पावदि, तत्य एगेगस्त्वे गिहदे जहण्णपिरत्तासंखेजवग्गमेत्त्रस्त्वोवलदी होदि, ताणि स्वाणि पासे विरित्दिजहण्णपिरत्तासंखेजजयस्स समखंड कादृणं दिण्णेसु स्त्व पिंड जहण्णपिरत्तासखेज पावदि, पुणो तत्य स्त्वधिरदं पिंड एगेगस्त्वे गिहदे जहण्णपिरत्तासखेज उपपज्जिद, पुणो तत्य एगस्त्वमविणय पासे विरित्दिएगस्त्वस्स दिण्णे उक्कस्ससखेजं पावदि, पुणो अविणदएगस्त्व एदीए विरत्णाए खडेदृणं तत्य एगेगखंडे स्त्व पिंड दिण्णे एगस्त्वस्स असंखेजजिदभागेणच्मिहयउक्कस्ससखेजजगुणगारो होदि, तेण णव्वदे ।

सपिह पढमखडज्झवसाणोहितो पचमखंडज्झवसाणा जहण्णपिरत्तासखेज्जयस्स वग्गवग्गेण गुणिदमेत्ता होंति, चत्तारिजहण्णपिरत्तासखेज्जछेदणाओ विरिट्य विगं कित्य अण्णोण्णब्भत्ये कदे चढुण्ण जहण्णपिरत्तासंखेजाणमण्णोण्णब्भत्यरासिसमुप्पत्तीदो । एव सेसखंडाण पि पुव्वं व गुणगारो साहेयव्वो । सपिह चढुक्खंडसव्वज्झवासणेहितो

### शका-यह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान—जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका विरलन कर उसके घनको समखण्ड करके देनेपर एक एक अंक प्रति अघन्य परीतासंख्यात पाया जाता है। उन विरिलित अंकोंमेंसे एक एक अंक प्रति प्राप्त राशियोंमेंसे एक एक अक को ग्रहण करने पर जघन्य परीतासंख्यातके वर्ग प्रमाण अक पाये जाते हैं। उन अंकोंको पासमें विरिलित जघन्य परीतासंख्यातके प्रति समखण्ड करके देनेपर एक एक अंक प्रति जघन्य परीतासंख्यात पाया जाता है। फिर उनमेंसे एक एक अंक के जपर रखी हुई प्रत्येक राशिमेंसे एक एक रूपके ग्रहण करनेपर जघन्य परीतासंख्यात उत्पन्न होता है। पुनः उनमेंसे एक अक को कम कर पासमें विरिलित एक रूपके प्रति देनेपर उत्कृष्ट संख्यात प्राप्त होता है। प्रश्चात कम किये गये एक अंक को इस विरलन राशिसे खण्डित कर उनमेंसे एक एक खण्डको प्रत्येक अंक प्रति देनेपर एक रूपके असंख्यात वाम से उनमेंसे एक एक खण्डको प्रत्येक अंक प्रति देनेपर एक रूपके असंख्यात मागसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात गुणकार होता है। इसीसे वह जाना जाता है।

प्रथम खण्डके परिणामोंकी अपेक्षा पंचम खण्डके परिणाम जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका वर्ग करनेपर जो प्राप्त हो उतने गुणे है, क्योंकि, चार जघन्य परीतासंख्यातोंके अर्धच्छेदोंको विरित्त कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर चार जघन्य परीता-संख्यातोंकी अन्योन्याम्यस्त राशि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार शेप खण्डोंके भी गुणकारका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये।

१ अ-आ-का प्रतिपु 'करियअण ' इति पाटः ।

पचमखडसच्यञ्झवसाणद्वाणाणि असखेजगुणाणि, जहण्णपित्तासंखेजघणेण स्वाहियजहण्ण-पित्तासंखेजयसिहदजहण्णपित्तासखेजवरगञ्भिहिएण जहण्णपित्तासखेजयस्स वरगवरगे भागे हिदे एगस्वस्य असखेजदिभागेणञ्भिहयउक्कस्ससखेजभेत्तस्खुवलभाढो । एत्य वि कारण पुट्य व वत्तव्व । एवमुविस्मसव्यखडेसु एगस्वस्स असखेजदिभागेणञ्भिहयउक्करससंखेजभेत्तो गुणगारो वत्तव्वो । कुदो १ पुव्विलपस्त्वणाए उविस्मत्यपस्त्वणं पि वीजीभदत्तादो । उविस्मगुणगारो अण्णहा किण्ण जायदे १ ण, गुणहाणिअञ्ज्ञवसाणद्वाणाणं दुगुणत्तण्णहाणु-ववत्तीदो । तेण हेद्विमसव्यखण्डज्ज्ञवसाणिहितो वादरेइदियअपञ्जत्तयस्य चिरमखडज्ज्ञवसाण-द्वाणाणि णिन्छएण असखेजगुणाणि होति ति सहहेयव्वं । उक्करससखेजादो सादिरेयस्स जहण्णपित्तासखेजादो किच्नणस्य एदस्य गुणगारस्स कथमसखेजत जुजदे १ ण, उक्करस-संखेजमिदक्कतस्य तदिवरोहादो । दुगुणजहण्णपित्तासंखेजछेदणयमेत्तगुणहाणीहि एगेग-खडपमाण कादण वा असखेजगुणत्त साघेदव्य । वादरेइदियअपजत्तयद्विदिवंधद्वणाणाम-सखेजभागाण सिकेलेस-विसोहिद्वाणीहितो जदि उविसमअसखेजदिभागस्स सिकेलेस-विसोहि

चार खण्डोंके समस्त परिणामोकी अपेक्षा पांचवें 'खण्डके सव परिणाम असंख्यातगुणे हं, क्योंकि एक अधिक जवन्य परीतासंख्यातसे सहित जवन्य परीतासख्यातका जो
वर्ग है उससे अधिक जवन्य परीतासख्यातके वनका जवन्य परीतासस्यातके वर्गके
वर्गमें भाग देनेपर एक अंकके असख्यातवे भागके साथ उत्रुष्ट संख्यात प्रमाण अंक प्राप्त
होते हैं। यहाँपर भी पहिलेके ही समान कारण वतलाना चाहिये। इसी प्रकार आगेके सव
खण्डोमें एक अंकके असस्यातवे भागसे अधिक उत्रुष्ट सम्बात प्रमाण गुणकार जानना
चाहिये, क्योंकि, आगेकी अर्थ प्रह्मपणाके प्रति पहिलेकी प्रक्रपणा वीजभृत है।

शका-अगोका गुणकार अन्य प्रकार क्यो नहीं होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि इसके निना गुणहानियाके अध्यवसानस्थान दुगुणे यन नहीं सकते।

इसीलिये अधस्तन सच मण्डोंक अध्यवमानस्थानीकी अपेक्षा वाद्र एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके अन्तिम खण्ड सम्बन्धी अध्यवमानस्थान निश्चयसे असंग्यातगुणे हैं, गमा श्रद्धान करना चाहिये।

गका—उत्कृष्ट संर्थानसे साधिक और जबन्य परीनासंस्थानसे कुछ कम क्ष्म गुणकारको 'असंर्थान ' कहना कैसे उचिन हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उन्हण संर्यातका अनिष्ठमण कर जो कोई भी संग्या हो उसे 'असंर्यात कहनेमें कोई विरोध नहीं। अथवा, दृने जबन्य परीतासंग्यातंक अर्धच्छेदोंके वरावर गुणहानियोंके डाग एक एक गण्ड प्रमाण करके असंग्यातगुणन्तको सिद्ध करना चाहिये। बादर एकेन्डिय अपर्यात सम्बन्धी स्थितिबन्धस्थानोंके असम्यात एदं पि कधं णव्चदे? जहण्णपरित्तासंखे अयस्स वग्गं विरित्य तग्वण् समखड करिऊणं दिण्णे स्त्वं पि जहण्णपरित्तासखे पाविदः, तत्य एगेगस्वे गिहदः जहण्णपरित्तासखे अवग्गमत्तः स्वोवल ही होदिः, ताणि स्वाणि पासे विरित्द जहण्णपरित्तासंखे जवप्यस्स समखड कादण दिण्णेसु स्व पि जहण्णपरित्तासखे पाविदः, पुणो तत्य एगस्वमविण्य पासे विरित्द एग्गस्वस्स दिण्णे उक्करससखे पाविदः, पुणो अविणद एगस्व एदीए विरत्णाए खटेदण तत्य एगेगखे स्व पि दिण्णे एगस्वस्स असखे जविद पागिण क्रिय उक्करससखे जागुणगागे होदिः, तेण णव्वदे ।

सपिह पढमखडज्झवसाणाहितो पचमखडज्झवसाणा जहण्णपित्तायखंज्जयस्स वग्गवग्गेण गुणिदमेता होति, चत्तारिजहण्णपित्तासखेज्जछेदणाओ पिरिटिय विग कित्य अण्णोण्णच्मत्ये कदे चढुण्ण जहण्णपित्तासखेञ्जाणमण्णोण्णच्मत्यरासिसमुप्पत्तीदो । एव सेसखंडाण पि पुच्च व गुणगारो साहयन्त्रो । सपिह चढुक्खडसन्त्रज्झवासणेहितो

#### शका—यह भी कैसे जाना जाता है १

समाधान—जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका विरलन वर उसके घनको समसण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य परीतासंख्यात पाया जाता है। उन विरलित अकोंमेसे एक एक अंक प्रति प्राप्त राशियोंमेंसे एक एक अंक प्रेष्टण करने पर जघन्य परीतासंख्यातके वर्ग प्रमाण अक पाये जाते हैं। उन अंकोंको पासमें विरलित जघन्य परीतासंख्यातके प्रति समराण्ड करके देनेपर एक एक अंक प्रति जघन्य परीतासंख्यात पाया जाता है। किर उनमेंसे एक एक अंक के उपर रखी हुई प्रत्येक राशिमेंसे एक एक रूपके ग्रहण करनेपर जघन्य परीतासंख्यात उत्पन्न होता है। पुनः उनमेंसे एक अक को कम कर पासमें विरलित एक रूपके प्रति देनेपर उत्कृष्ट संख्यात प्राप्त होता है। प्रश्चात् कम किये गये एक अंक को इस विरलन राशिसे खण्डित कर उनमेंसे एक एक खण्डको प्रत्येक अंक प्रति देनेपर एक रूपके असंख्यात विमासे अधिक उत्कृष्ट संख्यात गुणकार होता है। इसीसे वह जाना जाता है।

प्रथम खण्डके परिणामोंकी अपेक्षा पंचम खण्डके परिणाम जबन्य परीतासंख्यातके वर्गका वर्ग करनेपर जो प्राप्त हो उतने गुणे हैं, क्योंकि, चार जघन्य परीतासंख्यातोंके अर्धच्छेदोंको विरित्तित कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर चार जघन्य परीता- संख्यातोंकी अन्योन्याम्यस्त राशि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार होष खण्डोंके भी गुणकारका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये।

१ अ-आ-का प्रतिषु 'करियअण ' इति पाटः ।

पचमखडसन्त्रज्ञवसाणद्वाणाणि असखेजगुणाणि, जहण्णपिरत्तासंखेजघणेण स्वाहियजहण्ण-पिरत्तासखेजसिहद्जहण्णपिरत्तासखेजवग्गन्भिहिएण जहण्णपिरत्तासखेजयस्स वग्गवग्गे भागे हिरे एगस्वस्स असंखेजदिभागेणन्भिहियउक्कस्ससखेजमेत्तस्खेजवंभादो । एत्य वि कारण पुत्र्य व वतन्त्व । एवमुविस्मिद्व्यखंडेसु एगस्वस्स असखेजदिभागेणन्भिहयउक्कस्ससंखेजमेत्तो गुणगारो वत्तन्त्रो । कुदो १ पुन्त्रिक्षपस्त्वणाए उविस्मित्यपस्त्वण पि वीजीभुदत्तादो । उविस्मिगुणगारो अण्णहा किण्ण जायदे १ ण, गुणहाणिअञ्ज्ञवसाणद्वाणाणं दुगुणत्तण्णहाणु-ववत्तीदो । तेण हेद्विमसन्त्रखण्डज्ज्ञवसाणेहिंतो बादरेइंदियअपञ्जत्तयस्य चिस्मिखंडज्ज्ञवसाण-द्वाणाणि णिन्छएण असखेजगुणाणि होंति ति सद्देयव्वं । उक्कस्ससंखेजादो सादिरेयस्स जहण्णपिरत्तासखेजादो किंचुणस्य एदस्य गुणगारस्स कधमसंखेजतं जुजदे १ ण, उक्कस्स-सखेजमिद्वक्ततस्य तदिरोहादो । दुगुणजहण्णपिरत्तासंखेजछेदणयमेत्तगुणहाणीहि एगेग-खंडपमाण कादृण वा असंखेजगुणत्त साधेदव्वं । बादरेइंदियअपज्जत्तयद्विदिवंधद्वणाणाम-सखेजभागाण सिकछेस-विसोहिद्वाणीहिंतो जिद उविस्मिअसंखेजदिभागस्स संकिछेस-विसोहि

चार खण्डोंके समस्त पिरणामोंकी अपेक्षा पांचवें 'खण्डके सव परिणाम असंख्यातगुणे हं, क्योंकि एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे सहित जघन्य परीतासंख्यातका जो
धर्म हे उससे अधिक जघन्य परीतासख्यातके घनका जघन्य परीतासख्यातके वर्मके
धर्ममें भाग देनेपर एक अंकके असख्यातवें भागके साथ उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक प्राप्त
होते हं। यहाँपर भीं पहिलेके ही समान कारण वतलाना चाहिये। इसी प्रकार आगेके सब
खण्डोमें एक अंकके असंख्यातवे भागसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण गुणकार जानना
चाहिये, क्योंकि, आगेकी अर्थ प्रस्तपणांके प्रति पहिलेकी प्रस्तपणा बीजभूत है।

शका-अगोका गुणकार अन्य प्रकार क्यो नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इसके विना गुणहानियोंके अध्यवसानस्थान दुगुणे यन नहीं सकते।

इसीलिये अधस्तन सच खण्डोंके अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके अन्तिम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान निश्चयसे असंख्यातगुणे हैं, ऐसा अद्धान करना चाहिये।

गका—उत्कृप्ट संर्यातसे साधिक और जयम्य परीतासंख्यातसे कुछ कम इस गुणकारको 'असंर्यान ' कहना कैसे उचित है ?

समाधान—नहीं, क्योकि उन्कृष्ट संख्यातका अतिक्रमण कर जो कोई भी संख्या हो उसे 'असंर्यात ' कहनेमें कोई विरोध नहीं। अथवा, दृने जबन्य परीतासंर्यातके अर्धच्छेदोंके बरावर गुणहानियोंके द्वारा एक एक खण्ड प्रमाण करके असंख्यातगुणत्वको सिद्ध करना चाहिये। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त सम्यन्धी स्थितिबन्धस्थानोंके असंख्यात द्वाणाणि असंखेजगुणाणि होंति तो सुहुमेइंदियअपजत्तद्विदिवंधद्वाणेसु वादरेइंदियअपजत्त-द्विदिवंधटाणाणं संखेजिदिभागेसु जाणि संकिलेस-विसोहिटाणाणि तेहिंतो वादरेइंदिय-अपजत्तयस्स सन्वसिकलेस-विसोहिद्याणाणि णिन्छएण असखेजगुणाणि होति त्ति साहेद्व्य । अधवा अण्णेणी पयारेण गुणगारो उन्चदे । त जहा—सुहुमेइदियअपज्ञत्तजहण्णद्विदिवध-हाणादो हेहिमवादरेइंदियअपञ्चत्तहिदिवधहाणगयसंकिलेस-विसोहिहाणाण णाणागुणहाणिस-लागाओं विरलिय विग करिय अण्णोण्णन्मत्ये कदे जो रासी उपजिद तेण पढमगुणहाणि-दव्वे [ १०० ] गुणिदे सुहुमेइदियअपजत्तयस्स पहमगुणहाणिद्व्य होदि । पुणो एद्मिमं सुहुमेइंदियअपज्ञत्तयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ [ २ ] विग्लिय विगं करिय अण्णोण्ण-च्मत्थं कादृण स्वमवणिय सेसेण गुणिदं सुहमेइदियअपजत्तयस्स सिकलेस-विसोहिट्टाणाणि होति । पुणो एदम्मि चेव पढमगुणहाणिद्व्वं [ १०० ] वादरेइदियअपञ्जत्तयस्स णाणागुण-हाणिसलागाओ [ १६ ] विरलिय विग करिय अण्णोण्णच्मत्यं कादृण स्वमवणिय [ ६५५३५ ] सेसेण गुणिदे वादरेइदियअपजत्तयस्स सिकटेस-विसोहीए हाणाणि होति । पुणो एदेसु सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स सिकलेस-विसोहिट्टाणेहि भागे हिदेसु पिट्टोवमस्स वहुभाग मात्र स्थानोंके संक्लेश विशुद्धिस्थानोंकी अपेक्षा यदि ऊपरके असंख्यातवें भाग मात्र स्थानोंके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असल्यातगुणे होते हैं, तो वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवंधस्थानोंके संख्यातवेभागमात्र सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थानोंमें जो संक्लेश-विशुद्धिस्थान हें उनकी अपेक्षा वाद्र एकेन्द्रिय अपर्याप्तके समस्त सक्लेश-विद्यद्धिस्थान निश्चयसे असल्यातगुणे होते हैं, ऐसा सिद्ध करना चाहिये।

अथवा अन्य प्रकारसे गुणकारका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है—सूक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्धस्थानकी अपेक्षा नीचेके वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थान सम्बन्धी सक्छेश-विद्युद्धिस्थानोंकी नानागुणहानिशलाकाओंका विरलन कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न होती है उससे प्रथम गुणहानिक द्वन्य (२००) को गुणित करनेपर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी प्रथम गुणहानिक द्वन्य होता है। पश्चात् सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी नानागुणहानिशलाकाओं (२) का विरलन करके दूनाकर परस्पर गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसमेंसे एक अक कम कर अवशिष्ट राशि (३) से उपर्युक्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी प्रथम गुणहानिक द्वन्यको गुणित करनेपर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विद्युद्धिस्थान होते हैं (१२८००×३=३८४००)। पश्चात् वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी नानागुणहानिशलाकाओं (१६) का विरलन कर दुगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर जो (६५५३६) प्राप्त हो उसमेंसे एक अक कम करके अवशिष्ट राशि (६५५३५) से इसी प्रथम गुणहानि सम्बन्धी द्वन्यको गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके सक्लेश विद्युद्धिस्थान होते हैं (६५५३५×१००=६५५३५००)। इनमे सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंका

१ ताप्रती 'अणेण ' इति पाठः। २ अ-आ-का प्रतिषु ' एगम्मि ', ताप्रती ' एग ( द ) मिम ' इति पाठः। ३ प्रतिषु (३ ) इति पाठः।

असंखेबिकिमागो गुणगारो आगच्छदि वाद्राणमुवरिमगुणहाणिसलागाण किंचुणण्णोण्णन्भत्य-गर्मि सुहुमअण्णोण्णन्भत्यरासिणा गुणिय ताए चेव स्त्वृणाए ओविट्टिद्पमाणतादो । एदेण गुणगारेण सहमेइदियअपजत्तयस्स सिकलेस-विसोहिट्टाणेसु गुणिदेसु वादरेइदियअपजत्तयस्स संिकलेस-विसोहिट्टाणाणि होति। अथवा सुहुमेइदियअपजत्तयस्स द्विदिवधट्टाणपमाणेण मुहुमेड्दियजहण्णहिदिवधहाणपमाणवादरेइंदियअपञ्चत्तिहिदवधहाणप्पहुडि उवरिमहाणेसु करेमु सखेबगुणाणि हवति । सपिह तत्य पढमखडस्स सिकलेस-विसोहिटाणाणि सुहुमे-इदियअपजतयस्स सिकलेस-विसोहिष्टाणमेत्ताणि होति । एदासिमेगा गुणगारसलागा [१]। सहमेइंदियअपजत्तयस्स अण्णोण्णन्भत्यरासिणा [ ४ ] सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स सिकलेस-विसोहिद्वाणेसु गुणिदेसु वादरेइदियअपज्जत्तयस्स विदियखंडसंकिलेस-विसोहि-ट्टाणाणि हवति । पुणो एदस्स वग्गेण गुणिदेसु तदियखडस्स सिकलेस-विसोहिट्टाणाणि होंति । पुणो एदस्स घणेण गुणिदेसु चउत्यखडस्स सिकलेस-विसोहिट्टाणाणि होति । पुणो एदस्स वग्गवग्गेण गुणिदेसु पचमखडस्स सिकलेस-विसोहिट्टाणाणि होति। एव णेदव्व जाव चरिमखंडे ति । सुहुमेइंदियअपज्जत्तजहण्णद्विदिवधद्वाणादो हेद्विमाण वादरेइदिय-अपज्जत्तयस्स सिकलेस-विसोहिद्याणाण एगरूवस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारो होदि, तेसि सुहुमेइदियअपञ्जत्तसिकलेसद्वाणाणमसंखेञ्जदिभागत्तादो । एदाओ सन्वगुणगारसलागाओ भाग देनेपर पल्योपमका असंख्यातवा भाग गुणकार प्राप्त होता है, क्योंकि उसका प्रमाण वादर जीवोंकी उपरिम गुणहानिशलाकाओकी कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशिको सूक्ष्म एकेन्टियोंकी अन्योन्यास्यस्त राशिसे गुणित करके एक अंकसे कम उसीके हारा अपवर्तित करनेसे जो प्राप्त हो उतने मात्र है। इस गुणकारसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंको गुणित करनेपरवादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेशविद्युद्धिस्थान होते हैं -

अथवा, सह्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके ज्ञान्य स्थितिवन्धस्थानों के वरावर जो वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थान हैं उनको आदि हेकर ऊपरके स्थानोंको सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थानोंके प्रमाणसे करनेपर वे संख्यातगुणे होते हैं। अप उनमें जो प्रथम खण्डके संवहेश-विद्युडिस्थान सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्हेश-विद्युडिस्थानोंके वरावर है, इनकी एक (१) गुणकारशलाका है। पुनः सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी अन्योन्याभ्यस्त राजि (८) से सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्हेश विद्युडिस्थानोंको गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके द्वितीय खण्ड सम्बन्धी संक्हेश विद्युडिस्थान होते हैं। पश्चात् उनको इसके वर्गसे गुणित करनेपर तृतीय खण्डके संक्हेश विद्युडिस्थान होते हैं। इसके वर्गके वर्गसे उनको गुणित करनेपर पाचवे खण्डके संक्हेश विद्युडिस्थान होते हैं। इस प्रकार अन्तिम खण्ड तक हे जाना चाहिये। सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके ज्ञान्य स्थितिवन्धस्थानसे नीचेके वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके सक्तेश विद्युडिस्थानोंका गुणकार एक अंकका असंर्यातवा माग होता है, क्योंकि, वे सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके सक्तेश विद्युडिस्थानोंका गुणकार एक अंकका असंर्यातवा माग होता है, क्योंकि, वे सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके सक्तेश विद्युडिस्थानोंक सक्तेश विद्युडिस्थानोंक सक्तेश विद्युडिस्थानोंका गुणकार एक अंकका असंर्याप्तवा माग प्रमाण है। इन कप गुणकारशलाकाओंको मिलाकर उनसे मुख्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विद्युडि

मेलाविय सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिष्टाणेसु गुणिदेसु वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स सिकलेस-विसोहिष्टाणाणि होति । पुणो एदेसु सुहुमेइदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहि-ट्टाणेहि ओविट्टदेसु गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि ।

एदेसिं गुणगाराणं मेठावणविहाणं सिदिष्टिमवठंविय उन्चदे । तं जहा—सुहुमेइंदिय अपजत्तयस्स णाणागुणहाणिसठागाओ विरितय विग किरय अण्णोण्णन्भत्यं कादृण रूवे अविषेद एत्तियं होदि [३] । पुणो एदेण अण्णोण्णन्भत्यरासिणा सुहुमउविरमवादरणाणा-गुणहाणिसठागाओ [७] विरठय विग किरय अण्णोण्णन्भत्यरासिम्हि मागे हिदे भागठहमेत्त्यं होदि [१२८।३] । पुणो ठद्धे एदिम्हि [१२८] सिरसच्छेदं किरय पिक्खते एत्तियं होदि [५१२।३] । पुणो एदेण पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागेण सुहुमेइंदियसव्वड्झवसाण-हाणेसु [३८४००] गुणिदेसु वादरअपजत्तज्झवसाणहाणाणि पढमगुणहाणिअज्झजवसाण-मेत्तेण अहियाणि होति [६५५३६००] । पुणो एत्तियमेत्तेण [१००] हाइदृण इच्छामो ति वादरेइंदियअपजत्तयस्स सव्वणाणागुणहाणिसठागाओ विरितय विगं किरय अण्णोण्णन्भत्ये कदे एत्तियं होदि । तं च एदं [६५५३६] । पुणो एदेण पढमगुणहाणिदव्वे गुणिदे पढमगुहाणिअज्झवसाणाहियसव्वज्झवसाणैपमाणं होदि । त च एदं [६५५३६००] ।

स्थानोंको गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्छेश विशुद्धिस्थान होते हैं। अब इनमें सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्छेश विशुद्धिस्थानोंका भाग देनेपर पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार प्राप्त होता है।

अव संदृष्टिका आश्रय करके इन गुणकारों मिलाने विधानको कहते हैं। वह इस प्रकार है—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी नानागुणहानिशालाओं वा विरलन करके दुगुणाकर परस्पर गुणा करके जो राशि प्राप्त हो उसमें से एक कम करनेपर इतना होता है—के×के=४, ४-१=३। अब सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा वादर जीवकी आगेकी नानागुणहानिशालाकाओं (१० से१६ तक ७) का विरलनकर दूना करके परस्पर गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त हो उसमें उक्त अन्योन्याम्यस्त राशिका भाग देनेपर लच्छ इतना होता है—क्रे×के×के×के×के×के×के×के×के×के×के×के×के निलानेपर इतना होता है—१२८=३५०। इस लच्छा राशिमें इस (१२८) को समच्छेद करके मिलानेपर इतना होता है—१२८=३५०, विस्म पकेन्द्रियके समस्त अध्यवसानोंको गुणित करनेपर वादर अपर्याप्तके अध्यवसान प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक होते हैं—३५५०००। अव चूंकि ये इतने (१००) मात्रसे हीन अभीष्ट हैं, अत एव वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी समस्त (१६) गुणहानिशलाकाओंका विरलन कर दिगुणा करके परस्पर गुणा करनेपर इतना होता है। वह यह है—६५५३६। इससे प्रथम गुणहानिके द्रव्यको गुणित करनेपर प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक समस्त शुणहानिके द्रव्यको गुणित करनेपर प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंस अधिक समस्त अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है। वह यह है—६५५३६००=६५५३६००। इस

१ प्रतिषु [५१२] इति पाठः । २ प्रतिषु 'सन्वज्झवसाय ' इति पाठः ।

एदस्स रासिस्स जिंद एतियो [५१२।३] गुणगाररासी ठन्भिद, तो एत्तियस्य [१००]' कि ठभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविट्टदाए एत्तिय होदि [१।३८४]। पुणो एदिम्म पुविल्लगुणगाररासीदो [५१२।३] सिरसच्छेदं कादूण अविणदे गुणगाररासी एतियो होदि [६५५३५।३८४]'। पुणो एदेण पिट्टोवमस्स असंखेजिदिभागेण सुहुमेइं-दियअपजत्त्रयस्स सव्वज्ज्ञवसाणहाणेसु मेठाविय [३८४००] गुणिदेसु वादरेइंदियअपजत्त्रयस्स सव्वज्ज्ञवसाणहाणाणि होति । पमाणमेदं [६५५३५००]। एदं गुणगारविहाणं उविर सव्वत्य सभविय वत्तव्य ।

### सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५३ ॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । एत्य गुणगाराणयणिवहाणं पुट्वं व पत्त्वेदच्व । कुदो ? सुहुमेइंदियपजत्तो विसुज्झमाणो बादरेइंदियअपजत्तयस्स सव्विष्टिदिवंध-हाणोहिंतो सखेजगुणाणि हिदिवंधहाणाणि हेहा ओसरिद, संकिलेसंतो वि तेहिंतो संखेजगुणाणि हिदिवंधहाणाणि उविर चडिद त्ति गुरुवदेसादो ।

(६५५३६००) राशिकी यदि इतनी (५९३३) मात्र गुणाकार राशि पायी जाती है, तो वह इतने (१००) मात्रकी कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमागसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है—५९३२४१००-६५५३६००=६५६१३०८-३८४ इसको समच्छेद करके पूर्वकी गुणकार राशि ५३३ मेंसे घटानेपर इतना होता है—(५५४१३००-६५४१४३५) पच्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र उक्त गुणकार राशिसे स्क्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके समस्त अध्यवसानस्थानोंको मिलाकर गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके समस्त अध्यवसानस्थान होते हैं। उनका प्रमाण यह है—१२८००+२५६००) × ५४५३५००। गुणकारकी इस विधिको आगे सव जगह यथासम्भव कहना चाहिये।

उनसे मक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके सक्लेश-विशुद्धिस्थान असल्यातगुणे हैं ॥ ५३ ॥
यहा गुणकार क्या है १ गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। यहां गुणकार
टानेकी विधिकी प्ररूपणा पहिलेके ही समान करना चाहिये, क्योंकि, सक्ष्म एकेन्द्रिय
पर्याप्तक जीव विशुद्ध होना हुआ बाक्षर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके सव स्थितिवन्धस्थानोंकी
अपेक्षा संस्थातगुण स्थितिवन्धस्थान नीचे हटना है, तथा वहीं संक्लेशको शप्त होता
हुआ उक्त स्थानोंकी अपेक्षा असंख्यानगुणे स्थान ऊपर चढ़ता है, ऐसा गुरूका उपदेश है।

१ प्रतिषु धरपेयं 'लभामो ति' इत्यत पश्चादुपलम्यते । २ प्रतिषु ६५५३५ एवंविधात्र सरन्या महुरलम्यते ।

### बादरेइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेडजगुणाणि ॥ ५४॥

को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेबदिभागो । एत्य गुणगारसाहणं पुन्वं व वत्तन्त्र । बीइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि असंखेजजगुणाणि ॥ ५५॥

बादरेइंदियपजत्तयस्स द्विदिवंधट्ठाणेहिंतो वीइंदियअपजत्तयस्स पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तद्विदिवंधट्ठाणाणि जेण असखेजगुणाणि तेण संकिलेस-विसोहिट्ठाणाण पि असंखेजगुणत्तं ण विरुज्ज्ञदे । एत्य गुणगारो पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो ।

### बीइंदियपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेञ्जगुणाणि ॥ ५६॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो । कुदो ? विसोहि-संकिलेसाणं वसेण हेट्टा उवीरं च अप्पिदिहिदिवंधटाणेहिंतो संखेजगुणिहिदिवधटाणाणमुवलंभादो ।

### तीइंदियअपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि असंखेज्जग्रुणाणि ॥ ५७॥

कघ पजत्तयस्स हिदिचधहाणेहिंतो अपजत्तयस्स हिदिचंधहाणाण असखेज्जगुणत्तं १

उनसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके सक्लेश-विशुद्धिस्थान असल्यातगुणे हैं ॥ ५४ ॥
गुणकार क्या है १ गुणकार पत्योपमका असंख्यातवा भाग है। यहा गुणकारकी
सिद्धिका कथन पहिलेके ही समान कहना चाहिये।

उनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके सक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे है ॥ ५५ ॥

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके परयोपमके असंख्यातवे भाग मात्र स्थितिवन्धस्थान चूकि असंख्यातगुणे हैं, अतएव संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके भी असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। यहां गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५६ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पथ्योपमका असंख्यातवा भाग है, क्योंकि, विद्युद्धि अथवा सक्छेशके वशसे नीचे व ऊपर विवक्षित स्थितिबन्धस्थानोंको अपेक्षा संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थान पाये जाते हैं।

त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५७ ॥

शंका—पर्याप्तक जीवके स्थितिबन्धस्थानोंकी अपेक्षा अपर्याप्तक जीवके स्थिति-बन्धस्थान असंख्यातगुणे कैसे हो सकते हैं ?

१ अ-आ-काप्रतिषु ' संखेज्जगुणत्त ', ताप्रती ' [ अ ] सखेज्जगुणत्त ' इति पाठः ।

जादिविसेसत्तादो । तेणेव कारणेण सिकलेस-विसोहिद्वाणाणं पि सिद्धमसंखेज्जगुणत्त । एत्य वि गुणगारो पिलदोवमस्स असखेज्जदिभागो होदि ।

### तीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जगुणणि ॥ ५८ ॥

को गुणगारो १ पिठदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं जाणिय वत्तव्व ।

### चउरिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५९॥

कुदो ? तीइदियपञ्जत्तयस्स हिदिबधहाणेहितो चउरिदियअपञ्जत्तयस्स हिदिबंध-संख्ञगुणत्तुवलभादो । त पि कथ णन्वदे ? जादिविसेसादो । को गुणगारो ? पिटदोवमस्स अमखेज्ञदिभागो । कारण चितिय वत्तव्यं ।

### चउरिंदियपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेडजगुणाणि ॥ ६० ॥

समाधान-भिन्नजातीय होनेसे उनके सख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। इसी कारण सक्छेश विद्युज्जिस्थानोके भी असंरयातगुणत्व सिद्ध होता है।

यहा भी गुणकार पल्योपमका असख्यातवा भाग है।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके सक्लेशविद्युद्धिस्थान असंस्यातगुणे हैं ॥ ५८ ॥

गुणकार नया है <sup>?</sup> गुणकार पल्योपमका असंख्यातवा भाग है ? इसका कारण जानकर कहना चाहिये।

चतुरिन्द्रिय अपर्यातककं सम्लेश-विशुद्धिस्थान असल्यातगुणे हैं ॥ ५९ ॥

गका—वे असंख्यातगुणे किस कारणसे हैं?

समाधान—चृकि जीन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान सच्यातगुणे पाये जाते हैं, अतः उसके संक्लेशिवशुद्धि-स्थानोंके असंद्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है।

गका—वह भी केंसे जाना जाता है ?

समायानि—भिन्न जातीय होनेसे त्रीन्द्रिय पर्यातकके स्थितिवन्यस्थानीकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय अपर्यातकके स्थितिवन्यस्थान संर्थातगुणे हैं, यह जाना जाता है।

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंर्थातवा भाग है। कारण विचार कर कहना चाहिये।

चतुरिन्डिय पर्यातकके सक्लेश-विशुद्धिस्थान असल्यातगुणे है ॥ ६० ॥

१ दावती ' विनेसाडो ' दांन पाट ।

कुदो ? विसोहि-संकिलेसवसेण अप्पिदिट्टिदिवंधट्टाणेहिंतो हेट्टा उविरं च संखेजगुण-ट्टिदिवंधट्टाणेसु वीचार्त्वलंभादो । एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागो । सेसं सुगमं ।

### असिणपंचिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ६१॥

को गुणगारो १ पिठेदोवमस्स असंखे अदि भागो । कारणं चितिय वत्तव्य ।

### असिणपंचिंदियपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिडाणाणि असंखेञ्जगुणाणि ॥ ६२ ॥

को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेज्जदि भागो । कारणं सुगम ।

### सिण्णपंचिदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ६३॥

जादिविसेसेण संखेजगुणिटटिबंघट्टाणेसु संकिलेस-विसोहिट्टाणाणं पि असंखेजगुणत्तं पिंड विरोहाभावादो । सेसं सुगमं ।

### सिण्णपंचिंदियपञ्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेञ्जगुणाणि ॥ ६४ ॥

इसका कारण यह कि विशुद्धि और संक्लेशके वशसे विविधत स्थितिवन्धस्थानोंसे नीचे व ऊपर संख्यातगुणे स्थितिवन्धस्थानोंमें वीचार पाया जाता है। यहां भी गुणकार पर्वोपमका असंख्यातवा भाग है। शेष कथन सुगम है।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६१ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारण विचारकर कहना चाहिये ।

असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग हैं। कारण इसका सुगम है।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्यासकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६३ ॥

क्योंकि, जातिमेदसे संख्यातगुणे स्थितिबन्धस्थानोंमें संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। शेष कथन सुगम है।

संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६४ ॥

को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेजदिभागो । सेस सुगम ।

वध्यते इति वन्धः, स्थितिश्वासौ वन्धश्च स्थितिबन्धः, तस्य स्थानमवस्थाविशेषः स्थितिवधस्थानम् । एदमत्थपदमस्सिदृण परूवणद्वमुवरिमसुत्तकलाओ आगदो

सन्वत्थोवो संजदस्स जहण्णओ द्विदिवंधों ॥६५॥

जहण्णुक्कस्सिट्टिदिपस्त्वणा किमद्रमागदा ? द्विदिबंधद्वाणाणि एत्तियाणि होंति ति पुत्र्व पस्तिवदाणि । सपिह तत्य एगेगद्विदिवंधद्वाणमेत्तिए समए घेतूण होदि ति पस्त्वणद्वमागदा । एत्य जहण्णुक्कस्सिट्टिदिपस्त्वणाए संतपमाणाणियोगदारे मोतूण अपावहुगं चेव किमद्व पस्तिवद ? ण एस दोसो, पस्त्वणा-पमाणाविणाभाविअपाबहुअ ति कहु तद्वपस्त्वणादो । तम्हा अप्पाबहुअंतब्भूदपस्त्वणा-पमाणाणि वत्तइस्सामो । त जहा—चोद्दसण्ह जीवसमासाणमित्य जहण्णुक्कस्सिट्टिदीयो । पस्त्वणा गदा ।

चदुण्ह पि एड्दियाण मोहजहण्णद्विदी सागरोवमं पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागेण ऊगय । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीय-अंतराइयाणं जहण्णद्विदी सागरोवमस्स

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवा भाग है। शेष कथन सुगम है। जो याथा जाता है वह वन्ध है। स्थितिस्वरूप जो वन्ध वह स्थितिबन्ध। [इस प्रकार यहा कर्मधारयसमास है।] उसके स्थान अर्थात् अवस्थाविशेषका नाम स्थितिबन्धस्थान ह। इस अर्थपदका आश्रय करके प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्रकटाप प्राप्त होता है—

सयत जीवका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है।। ६५॥

शका-जघन्य घ उत्रुष्ट स्थितिकी प्ररूपणाका अवतार किसलिये हुआ है ?

समायान—स्थितिवन्धस्थान इतने होते हैं, यह पूर्वमें कहा जा चुका है। अव उनमेंसे एक एक स्थितिवन्धस्थान इतने समयोंको ग्रहण करके होता है, यह बतलानेके लिये इस श्रह्मणाका अवतार हुआ है।

गका—इस जवन्य-उत्रुष्टिस्थितिप्ररूपणामं सत् (प्ररूपणा) और प्रमाण अनु-अनुयोगद्वारोंको छोड़कर एक मात्र अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा किसिलिये की गई है १

समाधान-च्यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, अल्पबहुत्व प्ररूपणा और प्रमाणका अविनाभावी है, ऐसा जानकर उन दोनों अनुयोगडारोंकी प्ररूपणा यहां नहीं की वर्ड है।

इसी कारण अल्पवहुत्वके अन्तर्गत होनेसे प्ररूपणा और प्रमाण अनुयोगहारोंका कथन करते हैं। यथा — चौदह जीवसमासोंके जघन्य व उत्क्रप्ट स्थितियां है। प्ररूपणा समाप्त हुई।

चारों ही एकेन्द्रियोंके मोहकी जघन्य स्थिति पल्योपमके असंख्यानवें भागसे हीन एक सागरोपम प्रमाण है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायकी जघन्य

१ तत्र स्रमहापरायस्य जवन्यस्थितिबन्ध सर्वस्तोकः (१)। क. प्र (मलय) १,८०-८१ २ अपतो 'पना विज्ञाभावि ' इति पाठ ।

तिण्णि-सत्तभागा पिट्रोवमस्स असखेबिदभागेण ऊणया । णामा-गोदाणं [जहण्णिष्टिदी] सागरोवमस्स वे-सत्तभागा पिट्रोवमस्स असखेबिदभागेण ऊणया । आउअस्स जहण्णिष्टिदी खुद्दाभवग्गहणं ।

एदेसिमुक्कस्सिट्टिदिपमाण उच्चदे । तं जहाँ—मोहणीयस्स एगं सागरोवमं [१] णाणावरणीय-दसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाण सागरोवमस्स तिण्णि-सत्त भागा पिडवुण्णा [२।७] णामा-गोदाणं वे-सत्त भागा पिडवुण्णा [२।७]। णविर सुहुमेइंदियपजत्ता-पजत्त-वादरेइंदियअपजत्ताणमुक्कस्सिट्टिदिवधो वादरेइदियपजत्तस्सुक्कस्सिट्टिदिवधादो पिलदोव-मस्स असखेजदिभागेण ऊणो। आउअस्स उक्कस्सओ द्विदिवधो पुन्वकोडी सग-सगउक्कस्सा-वाहाए अहिया।

स्थित पत्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे तीन भाग (है) प्रमाण है। नाम और गोत्रकी जघन्य स्थिति पत्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपमके सात भागोंमें दो भाग (है) प्रमाण है। आयुकी जघन्य स्थिति अद्भाग प्रमाण है।

अय इन चारों एकेन्द्रियोंके उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कहते हैं। यथा — मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक (१) सागरोपम प्रमाण है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति एक सामरोपमके सात भागोंमसे परिपूर्ण तीन है प्रमाण हैं।

विशेपार्थ — एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके आयुको छोड़कर शेप ज्ञानावरणादि कमोंकी उत्कृष्ट स्थिति मोहनीयके आधारसे निम्न प्रकार त्रैराशिकके हारा निकाली जाती है — यदि सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवाले मोहनीय (मिथ्यात्व) कमेकी उत्कृष्ट स्थिति एकेन्द्रियके एक सागर प्रमाण वंधती है तो उसके तीस कोड़कोड़ी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले ज्ञानावरणीय कमेकी कितनी उत्कृष्ट वंधेगी, ३० को को सा ×१ = 3 सागरोपम। इसी प्रकारसे द्वीन्द्रियादि जीवोंके ७० को को सा

भी समझना चाहिये। मोद्दनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका द्वीन्द्रियके २५ सागरोपम, त्रीन्द्रियके ५० सा चतुरिन्द्रयके १०० सा और असंबी पंचेन्द्रियके १००० सा प्रमाण वंघ है।

नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति सागरोपम सात भागोंमेंसे परिपूर्ण दो भाग <u>२० को सा × १</u> = है सा ] प्रमाण है। विशेष इतना है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त

अपर्यात तथा वादर एकेन्द्रिय अपर्यातक उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वादर एकेन्द्रिय पर्यातक के उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वादर एकेन्द्रिय पर्यातक के उत्कृष्ट स्थितिवन्ध के अपेक्षा पर्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन होता है। आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अपनी अपनी उक्तप्ट आवाधासे अधिक एक पूर्वकोटि प्रमाण है।

१ तिर्यगायुपो मनुष्यायुपश्च बवन्या स्थितिः क्षुह्यकभवः । तस्य किं मानमिति चेदुच्यते-आविह्याना द्वे राते पट्पचगदिषके । क प्र. (मलयः) १, ७८० २ ताप्रती 'एदेसिमुक्स्सिट्टिदिपमाणं उच्चदे । त जहा ' इत्येतावानयं पाठस्त्र्यितो लातः । ३ आ काप्रत्यो 'पजत्त्रसुक्स्सिप्रघो ', ताप्रती 'पजतुक्क-स्सिट्टिदिवधो ' इति पाठः ।

एसु सागरोवमसदस्स सत्त-सत्त भागा तिण्णिसत्त भागा चे-सत्त भागा पिडवुण्णा १००- ४२।६।७; २८।४।७। आउअस्स पुव्यकोडी। असण्णिपचिंदिएसु सागरोवमसहस्सस्स सत्त-सत्त भागा तिण्णि-सत्त भागा वे-सत्त भागा उक्कस्सिट्टिदिवंधो १०००-४२८। ४।७; २८५।५।७। आउअस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो पिठदोवमस्स असखेजदि-भागो । सण्णिपंचिंदियअपज्ञत्तयस्स सत्तण्ण कम्माण्ण जहण्णद्विदिवंधो उक्कस्सिट्टिदिवंधो च अतो कोडाकोडीए। सण्णिपचिंदियपज्ञत्तयस्स वेयणीयस्स जहण्णद्विदिवंधो वारस सुहत्ता। णामागोदाणमद्वमुहत्ता। सेसाणं कम्माणं भिण्णमुहृत्त। उक्कस्सिट्टिदिवंधो मोहणीयस्स सत्तरि, चढुण्ण कम्माण तीसं, णामागोदाण वीसं सागरोवमकोडीयो। आउअस्स तेतीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि। एव पमाणपस्त्वणा गदा।

सपिह एदेसिं द्विदिवधद्वाणाणं अप्पाबहुगं उच्चदे । तं जहा—सन्वत्योवो सजदस्स जहण्णद्विदिवधो । एत्य सुहुमसापराइयसुद्धिसंजदस्स चिरमद्विदिवंधो जहण्णो ति घेत्तव्वो।

चतुरिन्द्रिय जीवोंमें मोहनीय, ज्ञानावरणादिक एवं नाम गोत्र कर्मोंका उत्कृष्ट स्थिति-वन्ध सी सागरोपमोंके सात सात भाग, तीन-सात भाग और दो-सात भाग प्रमाण होता है —१००, ४२५, २८५ । आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक पूर्वकोटि प्रमाण होता है।

असंजी पचेन्द्रिय जीवोंमें उपर्युक्त कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध क्रमशः एक हजार सागरोपमोंके सात-सात भाग, तीन सात भाग और दो-सात भाग प्रमाण होता है— १०००, ७२८५, २८५५। आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है।

संजी पचेन्द्रिय अर्थाप्तक जीवके आयुके विना सात कर्मोंका जघन्य स्थितियन्ध ओर उत्रुप्ट स्थितियन्ध अन्त कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण होता है। संक्षी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके वेदनीयका जघन्य स्थितियन्ध यारह सुहूर्त प्रमाण होता है। नाम एव गोत्रका जघन्य स्थितियन्ध उसके आठ अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है। शेष कर्मोंका जघन्य स्थितियन्ध उसके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है। उक्त जीवके मोहनीयका उत्कृप्ट स्थितियन्ध सत्तर कोड़ाकोडि सागरोपम, ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका उत्कृप्ट स्थितियन्ध तीस कोड़ाकोडि सागरोपम और नाम व गोत्रका उत्कृप्ट स्थितियन्ध वीस कोडाकोड़ि सागरोपम प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रमाणविक्षणण समाप्त हुई।

अव इन स्थितिवन्धस्थानोंके अल्पवहुत्वको कहते हैं । यथा—संयतका जघन्य स्थितिवन्य सबसे स्तोक है । यहां स्क्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसंयतके अन्तिम स्थितिवन्यको जघन्य ग्रहण करना चाहिये ।

१ आउचउक्ककोषो पहासखेजमागममणेसु । सेशाण पुरवकोदी साउतिभागो आबाहा सिं॥ क प्र १,७४ २ अ-आ-का-प्रतिपु 'हिदिबषट्टाणं ' इति पाटः ।

उविर किण्ण घेष्पदे १ ण, तत्य कसायाभावेण द्विदिवधाभावादो । खीणकसाए वि एगसमइया द्विदी अंतोमुहुत्तमेत्तसुहुमसापराइयचिरमद्विदिवधादो असखेज्ञगुणहीणा रुव्भिद । सा किण्ण घेष्पदे १ ण, बिदियादिसमएसु अवद्वाणस्स द्विदि त्ति ववएसादो । ण च उप्पत्तिकाले द्विदी होदि, विरोहादो ।

### बादरेइंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेञ्जगुणो ॥ ६६॥

को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेबिदभागो । कुदो ? अंतोम्रहुत्तमेत्तसंजदजहण्ण-द्विदिबधेण पिठदोवमस्स असंखेबिदिभागेण्रणसागरोवममेत्तबादरेइंदियपञ्चत्तजहण्णद्विदिबंधे भागे हिदे पिठदोवमस्स असंखेबिदिभागुवरुंभादो ।

### सुहुमेइंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहियो ॥ ६७॥

केत्तियमेत्तेण ? पिठदोवमस्स असंखे अदिभागमेत्तेण ।

### बादरेइंदियअपत्तज्जयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ६८ ॥

रांका—इससे ऊपरके स्थितिबन्धको जबन्य स्वरूपसे क्यों नहीं ग्रहण करते ? समाधान—नहीं, क्योंकि ऊपर कषायका अभाव होनेसे स्थितिबन्धका अस्तित्व भी नहीं है।

शका—क्षीणकषाय गुणस्थानमें भी एक समयवाली स्थिति सुक्ष्मसाम्परायिकके अन्तर्भेहर्त मात्र अन्तिम स्थितिबन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी हीन पायी जाती है। उसका प्रहण क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि समयोंमें स्थित रहनेका नाम स्थिति है। उत्पत्ति समयमें कहीं स्थिति नहीं होती, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है। उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जवन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है॥ ६६॥

गुणकार क्या है <sup>१</sup> गुणकार पर्वोपमका असंख्यातवा भाग है, क्योंकि, संयतके अन्तर्भुहर्त परिमित स्थितिबन्धका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके पत्योपमके असंख्यातमें भागसे हीन सागरोपम प्रमाण जबन्य स्थितिबन्धमें भाग देनेपर पत्योपमका असंख्यातवां भाग पाया जाता है।

उससे सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ६७॥ वह कितने प्रमाणसे अधिक है १ पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्रसे वह अधिक है उससे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ६८॥

१ ततो वादरपर्याप्तकस्य जघन्यः स्थितिवन्घोऽसंखेयगुणः (२)। क. प्र (मलय,) १,८०-८१. (अतोऽग्रे वक्ष्यमाणिमदं सर्वमेवाल्पवहुरवमत्र यथाकम षट्त्रिशत्पदेपूपलभ्यते).

केत्तियमेत्तो<sup>°</sup> विसेसो <sup>१</sup> पिठदोवमस्स असंखेबदिभागपमाणवीचारहाणमेत्तो । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ६९ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? वादरेइंदियअपजत्तयस्स जहण्णद्विदिबधादो सुहुमेइदिय-अपजत्तयस्स हेट्टिमवीचारट्टाणमेत्तो ।

## तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७० ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स वीचारहाणमेत्तो ।

### वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्करसओ द्विदिबंधो

विसेसाहिओ ॥ ७१ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो १ सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सिट्टिदिचधादो उविसम्बादरे-इंदियअपजत्तवीचारटाणमेत्तो ।

### सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७२ ॥

केत्तियमेत्तेण ? वादरेइंदियअपजत्त-उक्कस्सिट्टिदिवंधादो उविसेण वादरेइंदियअपजत-

विशेष कितना है <sup>१</sup> वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण वीचारस्थानके वरावर है।

उससे सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका जवन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक है ॥ ६९ ॥ विशेष कितना है १ वह वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके जबन्य स्थितिवन्धसे सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त सम्बन्धी नीचेके बीचारस्थानके बरावर है ।

उसी अपर्याप्तकका उत्कृष्ट्रस्थितिवन्य विशेष अधिक है ॥ ७० ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके वीचारस्थानके वरावर है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है।। ७१।।

विशेष किनना है ? वह सङ्ग एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे जपरके वाटर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके वीचारस्थानके वरावर है।

सृज्म एकेन्ट्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७२ ॥ वह किनने प्रमाणसे अधिक है १ वह वाद्र एकेन्ट्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थित

१ ताप्रती 'केत्तिओ ' इति पाठ.।

वीचारट्टाणेहितो सखेजगुणेण सुहुमेइंदियपंजत्तयस्स वीचारट्टाणेण पिटदोवमस्स असं-खेजदिभागमेत्तेण।

### वादरेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७३ ॥

सुहुमेइंदियपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिट्टिदिबधादो उविरमेहि पिलदोवमस्स असखेज्ञदिभाग-मेत्तवादरेइदियपज्जत्तवीचारहाणेहि विसेसाहिओ ।

### बीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ७४॥

को गुणगारो ? किंचूणपणुवीसरूवाणि । सेसं सुगमं ।

### तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७५॥

वीइंदियअपजत्तजहण्णिद्धिदेवंघादो हेट्टा पिट्टोवमस्स संखेजिदिभागमेत्तवीचार-ट्टाणाणि ओसरिय वीइंदियपजत्तयस्स जहण्णिद्धिदेवंधस्स अवट्टाणादो ।

# तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७६॥

सगजहण्णद्विदिवंधादो पिठदोवमस्स सखेजदिभागमेत्तवीचारहाणाणि उविर चिडिय सगुक्कस्सद्विदिवंधसमुप्पत्तीदो ।

वन्धसे ऊपरके वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके बीचारस्थानसे संख्यातगुणे व पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके वीचारस्थानसे अधिक है।

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७३॥

वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके उत्क्रप्ट स्थितिवन्धसे अपर पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके वीचार स्थानोंसे विशेष अधिक है।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिचन्ध संख्यातगुणा है ॥ ७४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार कुछ कम पच्चीस रूप हैं। शेष कथन सुगम है। उसी अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।। ७५॥

क्योंकि, द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिवन्धसे नीचे पल्योपमके संख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थान हटकर द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध अवस्थित है।

उसी अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है ॥ ७६ ॥

क्योंकि, अपने जघन्य स्थितिवन्धसे पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थान ऊपर चढ़कर अपना उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उत्पन्न होता है।

### तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ।।७७॥

वीइंदियपजत्तयस्स उक्कस्सिट्टिदिवधादो पलिदोवमस्स संखेजदिभागमेत्तिट्टिदिवंध-ट्टाणाणि उविर अन्भुस्सिरिदृण वीइदियपजत्तयस्स उक्कस्सिट्टिदिवंधावट्टाणादो ।

### तीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओं ।। ७८ ॥

कत्तियमेत्तो विसेसो १ पिठदोवमस्स संखे अदिभागेणूणपणुवीससागरोवममेत्तो ।

### तीइंदियअपज्जत्तयस्म जहण्णओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ७९॥

केतियमेत्तेग १ पिठदोवमस्स संखेजिदिभागमेत्तेण । कुदो १ तीइंदियअपजत्तजहण्ण-द्विविचधादो पिठदोवमस्स सखेजिदिभागमेत्तिहिदिवधहाणाणि हेहा ओसिरयूण तीइंदिय-पजत्तयस्स जहण्णहिदिवधावहाणादो ।

### तस्सेव उक्कस्सिट्टिवंधो विसेसाहिओ ॥ ८० ॥

केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स संखेबदिभागपमाणसगवीचारहाणमेत्तेण ।

### तीइंदियवज्जत्तयस्स उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८१॥

उसी पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।। ७७।।

पयोंकि, डीन्डिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे पल्योपमके संख्यातवें भाग माश्र स्थितिवन्धस्थान ऊपर जाकर द्वीन्डिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अवस्थित है।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७८ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? उसका प्रमाण पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन पच्चीस सागरोपम प्रमाण है।

त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकका जवन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक है ॥ ७९ ॥

कितने मात्रसे वह विशेष अधिक है १ वह पत्थोरमके संख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है, क्योंकि, बीन्डिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिवन्धसे पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र स्थितिवन्धसे पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र स्थितिवन्यस्थान नीचे जाकर बीन्डिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध अवस्थित है ।

उमीका उन्क्रप्ट स्थितिवन्थ विशेष अधिक है ॥ ८० ॥

वह किनने प्रमाणसे अधिक है ? वह पत्योपमके संरयातवें भाग मात्र अपने धीचारस्थानोंके प्रमाणसे अधिक है ।

त्रीन्टिय पर्याप्तकका उन्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है।। ८१॥

१ तनोऽपि पर्यातचीन्द्रियस्य चयन्य स्थितियन्त्रः सरयेयगुणः (१४)। कः प्र (मल्य ) १,८०-८१ः

तीइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सिटदीदो उचित्मतेःदियपग्रन्थाः नाग्द्राणिः पित्रदायपग्र

### चउरिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ॥ ८२ ॥

कत्तियमेत्तो विसेसो १ पिटदोवमस्स संखेजदिभागणणपणणामसागगवसागा।

### तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ॥ ८३॥

केत्यिमेत्तो विसेसो १ पिटदोवमस्य संखेबिद्भागमेत्तो । कुढो १ चर्डां दिय अपग्रन-जहण्णिहिदिवंधादो हेर्डो पिटदोवमस्स सखेबिद्भागमत्तिहिदेवंधहाणाणि चर्डां दिय अपग्रन-हिदिवंधहाणेहितो सखेबगुणाणि बोसिस्य चर्डां दियपबत्तजहण्णिहिदिवधावहाणादो ।

### तस्तेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ ॥ ८४ ॥

कत्तियमेतो विसेसो १ पिटरोवमस्स मन्देइदिसागमना ।

### तस्सेव पज्जतयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ॥ ८५॥

वह त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे उपरंत्र पन्योपर्कं संस्थानवं भाग मात्र एकेन्द्रियके वीचारस्थानोंसे विशेष अधिक है।

चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकका जवन्य स्थितिवन्य विशेष अध्य है ।। ८२ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? उसका प्रमाण परयोपमंक संस्थानंत्रं भागमे हीन पवास सागरोपम है ।

उसी अपर्यातकका जवन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक है ॥ ८३ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है? उसका प्रमाण पर्वोषमका संस्थातमं आग्रं क्रियां क्रिया

उमी अपर्याप्तकका उन्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अविक है ॥ ८४ ॥ विशेषका प्रमाण कितना है <sup>१</sup> वह पन्योपमक संख्यात्वें भाग प्रमाण है । उमी पर्याप्तकका उन्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है ॥ ८५ ॥

१ तापनो 'हेडिम ' इति पाठः। २ अन्त्रान्त्रान्प्रतिषु 'तसंख्य उत्सरमन्धां ' इति पाठः।

केत्तियमेत्तेण १ चउरिदियअपजतिहिदियंघहाणेहिंतो संखेजगुणेण चउरिदियअपजत-उक्कस्सिहिदियधादो उवरिमेण चउरिदियपजत्तवीचारहाणमेत्तेण विसेसाहिओ ।

### असण्णिपंचिंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ॥ ८६ ॥

को गुणगारो ? सखेजा समया । कारण सुगमं । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८७ ॥

केतियमतो विसेसो ? पिठदोवमस्स संखेबिदभागमेतो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८८॥

केत्तियमत्तो विसेसो ? सगवीचारहाणमेत्तो ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ ८९॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? पिटदोवमस्स संखे अदिभागमेत्तो ।

संजदस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखज्जगुणो ॥ ९०॥

वह कितने प्रमाणसे अधिक है <sup>२</sup> वह चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंसे सं≉्यातगुणे ऐसे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे ऊपरके चतुरिन्द्रिय पर्याप्तके बीचारस्थानप्रमाणसे विशेष अधिक है ।

असजी पंचिन्त्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है।। ८६॥
गुणकार क्या हं १ गुणकार संरयात समय हं। इसका कारण सुगम है।
उसी अपर्याप्तकका जवन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक है।। ८७॥
विशेष कितना हं १ वह पख्योपमके संर्यातवे भाग प्रमाण है।
उसी अपर्याप्तकका उन्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है॥ ८८॥
विशेष कितना हे १ वह अपने वीचारस्थानके बरावर है।
उसीके पर्याप्तकका उन्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है॥ ८९॥
विशेष कितना है १ वह पख्योपमके संर्यातवें भाग प्रमाण है।
स्थितवन्य संख्यातगुणा है॥ ९०॥

१ काप्रती 'सरपीचारहारमेत्तो ' इति पाटः । २ अ-आ-का प्रतिषु 'परवत्तयस्य ' हति पाटः ।

को गुणगारो <sup>१</sup> संखेजा समया । कुदो <sup>१</sup> सागरोवमसहस्सेण अतोकोडाकोडीए गोवट्टिदाए संखेजसमओवलंभादो ।

### संजदासंजदस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९१ ॥

कुदो मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयपमत्तैसजदुक्कस्सिट्टिदिबंधादो वि संजदासजदजहण्ण-ट्टेदिवंधो संखेजगुणो त्ति <sup>१</sup> ण, देसघादिसंजलणोदय पेक्खिदृण सव्वघादिपच्चक्खाणो-,यस्स अणंतगुणत्तादो । ण च कारणे थोवे संते कज्जस्स बहुत्त सभवइ, विरोहादो ।

### तस्सेव उक्करसओ द्विदिबंधो संखेज्जग्रणो ॥ ९२ ॥

कुदो १ मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयसंजदासंजदउक्कस्सिट्टिदिवधग्गहणादो ।

### असंजदसम्मादिद्विपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जग्रुणो ॥ ९३ ॥

कुदो ? उदयगदपचम्खाणादो तस्सेव गदअपचम्खाणस्स अणतगुणत्तादो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो

संखेज्जगुणो ॥ ९४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है, क्योंकि, हजार सागरोपमींका जन्तः कोडाकोडिमें भाग देनेपर संख्यात समय प्राप्त होते हैं।

संयतासंयतका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९१ ॥

श्का—मिथ्यात्वके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती प्रमत्तसंयतके उत्रुप

स्थितिबन्धसे भी संयतासंयत जीवका जघन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा क्यों है ? समाधान---नहीं, क्योंकि देशघाती संज्वलन कपायके उदयकी अपेक्षा सर्वघाती प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय अनन्तगुणा है । और कारणके स्तोक होनेपर कार्यका आधिक्य सम्भव नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध हैं ।

उक्त जीवका ही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९२ ॥

कारण कि यहां मिध्यात्वके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती संयतासंयतके उस्कृष्ट स्थितिवन्धका ग्रहण किया गया है।

असंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है ॥ ९३ ॥

कारण कि उसके प्रत्याख्यानावरणके उदयकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरणका उद्य अनन्तगुणा है।

उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितियन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९४ ॥

१ अ-आ-का प्रतिषु 'समयपत्त ' इति पाठ ।।

कुदो <sup>१</sup> अपजत्तकाले अइविसोहीएँ द्विदिवधापसरणिमित्ताए अभावादो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखेजजगुणो ॥ ९५॥

अपजत्तकाले सन्विविसुद्धेण असंजदसम्मादिष्टिणा बज्झमाणिष्टिदिबंधादो अपजत्तकाले चेव असजदसम्मादिष्टिणा सन्वुक्कडँसंकिलेसेण बज्झमाणिष्टदीए संखेजगुणत्तं पिड विरोहाभावादो ।

### तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्करसओ हिदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९६ ॥

कुदो <sup>१</sup> अपजन्तअसंजदसम्मादिष्टिसन्बुक्कष्टसंकिलेसादो पजन्तअसंजदसम्मादिष्टिसन्बु-क्कष्टसंकिलेसस्स अणंतगुणनुवलंभादो ।

### सिणमिन्छाइडिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ डिदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९७ ॥

कुदो ? असंजदसम्मादिहिस्स सन्तुक्कहसंकिलेसादो सण्णिमिच्छाइहिपंचिंदियपजत्त-सन्वजहण्णसंकिलेसस्स अणंतगुणतुवलभादो, सिकलेसवहीए हिदिबंधविहणिमित्ततादो ।

क्योंकि, अपर्याप्तकालमें स्थितिबन्धापसरणमें निमित्तभूत अतिशय विशुद्धिका अभाव है।

उसीके अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९५ ॥

क्योंकि, अपर्याप्तकालमें सर्वविद्युद्ध असंख्यात सम्यग्दिष्ट जीवके द्वारा वांघे जानेवाले स्थितिवन्धकी अपेक्षा अपर्याप्तकालमें ही सर्वोत्कृष्ट संक्लेशसे संयुक्त असंयत सम्यग्दिष्टिके द्वारा वांघे जानेवाले स्थितिवन्धके संख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है।

उसीके पर्याप्तका उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध संख्यातग्रणा है ॥ ९६ ॥

इसका कारण यह है कि अपर्याप्त असंयत सम्यग्दिष्टिके सर्वोक्तप्ट संक्लेशकी अपेक्षा पर्याप्त असंयत सम्यग्दिष्टका सर्वोत्कृष्ट संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है।

सज्ञी मिथ्यादृष्टि पचेन्द्रिय पर्याप्तकका जवन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९७ ॥

कारण कि असंयत सम्यग्दिष्ठिके सर्वोत्कृष्ट संक्लेशकी अपेक्षा संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका सर्वज्ञघन्य संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है, और संक्लेशकी वृद्धि ही स्थिति-वन्धवृद्धिका निमित्त है। अथवा, मिथ्यात्वके उदय वश असंयत सम्यग्दिष्ठके सर्वोत्कृष्ट

१ प्रतिषु 'अइमुद्धविमोदीए ' इति पाठः । २ अप्रतौ ' सच्चुक्करस ' इति पाठः । ३ सन्नीपज्ञत्तियरे अनिमतरओ य (उ) कोडिकोडीओ । ओघुक्कोसो सन्निस्स होइ पञ्जत्तगस्सेव ॥ क. प्र. १,८२

मिच्छत्तोद्यणिमित्तेण वा असंजदसम्माइद्विसञ्चुक्कस्सिद्विदिवधादो सजमाहिमुह-चिरमसमय-मिच्छाइद्विस्स जहण्णद्विदिवधो सखेजगुणो ।

### तस्तेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९८ ॥

कुदो १ संजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइिहसंकिलेसादो अपजत्तमिच्छाइिहसव्वज-हण्णसंकिलेसस्स अणंतगुणतुवलंभादो ।

> तस्सेव अपन्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ ९९॥

सुगममेदं ।

तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ॥ १०० ॥

अपजत्तकालसिकलेसादो पजत्तद्वाए सन्बुक्कस्ससंकिलेसस्स अणतगुणत्तुवलभादो । एव हिदिवंधहाणपरूवणा त्ति समत्तमणियोगद्वारं ।

### णिसेयपरूवणदाए तत्य इमाणि दुवे अणियोगहाराणि अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा ॥ १०१ ॥

निषेचन निषेकः, कम्मपरमाणुक्खधणिक्खेवो णिसेगो णाम । तस्स प्रत्वणदाए स्थितिवन्धकी अपेक्षा संयमके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिका जघन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है।

उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध सख्यातगुणा है ॥ ९८ ॥

कारण कि संयमके अभिमुख हुए अन्तिम समयवती मिथ्यादृष्टिके संक्लेशकी अपेक्षा अपर्याप्त मिथ्यादृष्टिका सर्वजघन्य संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है।

उसीके अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उसीके पर्यातकका उत्कृष्ट स्थितिवन्थ सख्यातगुणा है ॥ १०० ॥

कारण कि अपर्याप्तकालीन संक्लेशकी अपेक्षा पर्याप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है।

इस प्रकार स्थितिवन्धस्थान प्ररूपणानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

निषेकप्ररूपणामें ये दो अनुयोगद्वार हैं-अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१०१॥

'निपेचनं निपेकः ' इस निरुक्तिके अनुसार कर्मपरमाणुओंके स्कन्धोंके निक्षेपण करनेका नाम निपेक है। उसके दो अनुयोगद्वार है, क्योंकि, अनन्तर प्रक्रपणा और दुवे अणियोगद्दाराणि होति, अणतर-परपरपर्वणं मोत्तृण तदियप्रत्वणाए अभावादो !

अणंतरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइद्वीणं पज्जत्त-याणं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं तिण्णिवास-सहस्साणि आवाधं मोत्तृण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तिदयसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्करसेण तीसं सागरोवमकोडीयो तिं ॥ १०२॥

विगलिंदियपिडसेह्ड पिंचिंदयिणिहेसो कदो । विगलिंदियपिडसेहो िकम् कीरदे १ तत्य उक्कस्सिट्टदीए उक्कस्सावाहाए च अभावादो । णिसेयपस्त्वणाए कीरमाणाए उक्कस्सिट्टिदिउक्कस्सावाहाणं च पर्व्वणाए को एत्य सवधो १ ण केवल एसा णिसेयपस्त्वणा चेव, किंतु उक्स्सिट्टिदि-उक्कस्सावाहा-णिसेगाण च पस्वणत्तादो । ट्टिदिवधट्टाणपस्वणाए

परम्परा प्ररूपणाको छोड़कर तीसरी कोई प्ररूपणा नहीं है।

अनन्तरोपनिधाको अपेक्षा पंचेन्द्रिय संज्ञी मिध्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोडकर जो प्रदेशाय प्रथम समयमे निक्षित है वह वहुत है, जो प्रदेशाय द्वितीय समयमें निक्षित है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाय तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार वह उत्कर्षसे तीस कोडाकोडी सागरोपम तक उत्तरोत्तर विशेष हीन होता गया है।। १०२।।

विमलेन्द्रिय जीवोंका प्रतिपेध करनेके लिये सुत्रमें पंचेन्द्रिय पदका निर्देश किया गया है।

शका-विकरेन्द्रिय जीवोका प्रतिपेध किसलिये किया जाता है?

समायान—चूंकि उनमें उत्क्रप्ट स्थिति और उत्क्रप्ट आवाधाका अभाव है, अत उनका यहाँ प्रतिपेध किया गया है।

शका—निपेकप्ररूपणा करते समय यहाँ उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आवाधाकी प्ररूपणाना क्या सम्बन्ध है ?

समाधान—यह केवल निपेकप्ररूपणा ही नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आवाधा और निपेकोंकी भी यह प्ररूपणा है।

१ मोत्तूग सगमबाहे (ह) पडमाए ठिइए बहुतर दन्व। एत्तो विसेसहीण जाड्नकोस ति सन्वर्सि ॥ क. प्र. १,८३ । २ अ-आ काप्रतिपु 'कुदो ' इति पाठः।

उक्कस्सओ हिदिबंधो उक्किस्सया आवाहा च परूविदा। पुन्व तेसि परूविदाण पुणो परूवणा एत्य किमहं कीरदे १ ण एस दोसो, हिदिबधहाणपरूवणाए सचिदाण परूवणाए कीरमाणाए पडणकत्तियाभावादो । जदि एवं तो एदस्साणियोगहारस्स णिसेयपरूवणा ति ववएसो कधं जुज्जदे १ ण, णिसेयरचणाए पहाणभावेणी तस्स तन्ववएससभवादो ।

असिंगपिडसेहट्टं सण्णीणिमिदि णिहेसो कदो। सम्मादिद्वीसु उनकस्सिट्टिद्वध-पिडसेहट्टं मिन्छाइट्टीणिमिदि णिहेसो कदो। अपजत्तकाले उनकरसिट्टिद्वधो णित्य ति जाणावणट्टं पजत्तयिमिदि णिहेसो कदो। सेसकम्मपिडसेहट्ट णाणावरणादिणिहेसो कदो। उक्कस्सिट्टिद्दं वंधमाणस्स तिसु वाससहस्सेसु पदेसणिवस्त्रेवो णित्य ति जाणावणट्टं तिण्णिवाससहस्साणि आबाहं मोत्तूणे ति भणिद।

एत्य एदेहि दोहि अणियोगहारेहि सेडिपस्त्वणासामण्णेण एगत्तमावण्णेहि सेस-पंचिणयोगहाराणि जेण कारणेण सचिदाणि तेण एत्य पस्वणा पमाण सेडी अवहारो

शका—स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणामें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध और उत्कृष्ट आवाधाकी भी प्ररूपणा की जा चुकी है। अतः पूर्वमें प्ररूपित उन दोनोंकी प्ररूपणा यहां फिरसे किस िय की जा रही है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थितिवन्धस्थान प्ररूपणामें उन दोनोंकी सूचना मात्र की गई है। अतः एव उनकी यहा प्ररूपणा करने में पुनरुक्ति दोपकी सम्भावना नहीं है।

शंका—यदि ऐसा है तो फिर इस अनुयोगडारकी 'निषेक-प्रमणणा' यह संशा कैसे उचित है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि निपेक रचनाकी प्रधानता होनेसे उसकी उक्त सक्षा सम्भव ही है।

असंबियोंका प्रतिषेघ करनेके लिये सूत्रमें 'सण्णीण 'पटका निर्देश किया गया है। सम्यग्हिए जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिवन्घका निर्पेध करनेके लिये 'मिच्छाइट्टीण 'पटका उपादान किया है। अपर्याप्तकालमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं होता, इस वातके ज्ञापनार्थ 'पर्याप्तक 'का ग्रहण किया है। जेप कमोंका प्रतिपेध करनेके लिये ज्ञानावरणादिकांका निर्देश किया है। उत्कृष्ट स्थितिको वाधनेवाल जीवके तीन हजार वर्षोमें प्रदेशोका निर्देश नहीं होता, इस वातको वतलानेके लियं 'तीन हजार वर्ष प्रमाण आवायाको छोडका 'ऐसा कहा है।

यहाँ 'श्रेणिप्ररूपणा' सामान्यकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त हुए इन दो (अनन्तरीय-निधा और परम्परोपनिधा) अनुयोगझारोके द्वारा चूँकि रोप पाँच अनुयोगझारोकी स्चना की गई है अतः यहाँ प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागामाग और अन्पयनुत्र,

१ आप्रती 'रचणाए पहावेण पहाणभावेण' इति पाठ ।

दुवे अणियोगहाराणि होति, अणतर-परपरपस्त्रणं मोत्तूण तदियपस्त्वणाए अभावादो !

अणंतरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पज्जत्त-याणं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं तिण्णिवास-सहस्साणि आवाधं सोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तिदयसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्करसेण तीसं सागरोवमकोडीयो तिं ॥ १०२॥

विगिलिंदियपिडिसेह्ह पंचिंदियणिहेसो कदो । विगिलिंदियपिडिसेहो िकमह कीरदे ? तत्य उक्कस्सिहिदीए उक्कस्सावाहाए च अभावादो । णिसेयपरूवणाए कीरमाणाए उक्कस्सिहिदिउक्कस्सावाहाणं च परूवणाए को एत्य संवधो ? ण केवलं एसा णिसेयपरूवणा चेव, किंतु उक्स्सिहिदि-उक्कस्सावाहा-णिसेगाण च परूवणत्तादो । हिदिवधहाणपरूवणाए

परम्परा प्ररूपणाको छोड़कर तीसरी कोई प्ररूपणा नहीं है।

अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोडकर जो प्रदेशाय प्रथम समयमे निक्षित्त है वह वहुत है, जो प्रदेशाय द्वितीय समयमें निक्षित्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाय तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार वह उत्कर्षसे तीस कोडाकोडी सागरोपम तक उत्तरोत्तर विशेष हीन होता गया है।। १०२।।

विकलेन्द्रिय जीवोका प्रतिपेध करनेके लिये सुत्रमें पंचेन्द्रिय पदका निर्देश किया गया है।

शका-विकलेन्द्रिय जीवोका प्रतिपेध किसलिये किया जाता है ?

समायान—चूंकि उनमें उत्क्रप्ट स्थिति और उत्क्रप्ट आवाधाका अभाव है, अत उनका यहाँ प्रतिपेध किया गया है।

गका—निपेकप्ररूपणा करते समय यहाँ उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आवाधाकी प्ररूपणाका क्या सम्बन्ध है ?

समाधान—यह केवल निपेकप्ररूपणा ही नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आवाधा और निपेकोंकी भी यह प्ररूपणा है।

१ मोत्तूण सगमवाहे (ह) पढमाए ठिइए बहुतर दव्व। एत्तो विसेसहीण जानुक्कोस ति सव्वस्ति॥ क. प्र. १,८३ । २ अ-आ काप्रतिपु 'कुदो ' इति पाठः।

उक्कस्सओ द्विदिबंधो उक्किस्सिया आबाहा च पस्तिवदा । पुन्वं तेसिं पस्तिवदाणं पुणो पस्त्वणा एत्य किमद्व कीरदे ? ण एस दोसो, द्विदिबंधद्वाणपस्त्वणाए स्रचिदाणं पस्त्वणाए कीरमाणाए पउणकित्तयाभावादो । जिद एवं तो एदस्साणियोगहारस्स णिसेयपस्त्वणा ति ववएसो कधं जुडजदे ? ण, णिसेयरचणाए पहाणभावेणै तस्स तन्ववएससभवादो ।

असिंग्णिपिडिसेह्टं सण्णीणिमिदि णिदेसो कदो । सम्मादिद्वीसु उवकस्सिट्टिदिबध-पिडिसेह्टं मिच्छाइट्टीणिमिदि णिदेसो कदो । अपज्ञत्तकारे उवकरसिट्टिदिबधो णित्य त्ति जाणावण्टं पज्जत्यिमिदि णिदेसो कदो । सेसकम्मपिडिसेह्ट णाणावरणादिणिहेसो कदो । उक्कस्सिट्टिदिं बंधमाणस्स तिसु वाससहस्सेसु पदेसिणिक्सेवो णित्य त्ति जाणावण्टं तिण्णिवाससहस्साणि आबाहं मोत्तृणे ति भणिदं ।

एत्य एदेहि दोहि अणियोगद्दारेहि सेडिपरूवणासामण्णेण एगत्तमावण्णेहि सेस-पंचणियोगद्दाराणि जेण कारणेण सृचिदाणि तेण एत्य परुवणा पमाणं सेडी अवहारो

शका—स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणामें उत्हार स्थितिबन्ध और उत्हार आबाधाकी भी प्ररूपणा की जा चुकी है। अतः पूर्वमें प्ररूपित उन दोनोंकी प्ररूपणा यहां फिरसे किस लिये की जा रही है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थितिबन्धस्थान प्ररूपणामें उन दोनोंकी सूचना मात्र की गई है। अतः एव उनकी यहां प्ररूपणा करनेमें पुनरुक्ति दोषकी सम्भावना नहीं है।

शंका—यदि ऐसा है तो फिर इस अनुयोगड़ारकी 'निषेक-प्ररूपणा' यह संज्ञा कैसे उचित है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि निषेक रचनाकी प्रधानता होनेसे उसकी उक्त मंक्षा सम्भव ही है।

असंक्षियोंका प्रतिषेघ करनेके लिये सूत्रमें 'सण्णीण ' पदका निर्देश किया गया है। सम्यग्हिए जीवोंमें उत्कृप्ट स्थितिवन्घका निषेध करनेके लिये 'मिच्छाइट्टीणं ' पदका उपादान किया है। अपर्याप्तकालमें उत्कृप्ट स्थितिवन्ध नहीं होता, इस वातके ज्ञापनार्थ 'पर्याप्तक 'का ग्रहण किया है। रोप कर्मोंका प्रतिषेध करनेके लिये ज्ञानावरणादिकोंका निर्देश किया है। उत्कृप्ट स्थितिको वाधनेवाले जीवके तीन हजार वर्षोंमें प्रदेशोंका निक्षेप नहीं होता, इस वातको वतलानेके लिये 'तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर ' ऐसा कहा है।

यहाँ 'श्रेणिप्ररूपणा 'सामान्यकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त हुए इन दो (अनन्तरोप-निधा और परम्परोपनिधा) अनुयोगडारोंके द्वारा चूँिक शेष पाँच अनुयोगद्वारोंकी सूचना की गई है अतः यहाँ प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अल्पवहुत्व,

१ आप्रती 'रचणाए पहावेण पहाणभावेण' इति पाठः।

भागाभागो अपावहुगं चेदि छ अणियोगद्दाराणि वत्तव्वाणि भवंति । एत्य ताव परूवणं पमाणं च वत्तव्दस्सामो । तं जहा—चढुण्ण कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि आवाधं मोतूण जो उवरिमसमओ तत्य णिसित्तपदेसग्गमित्य । तत्तो अणंतरउवरिमसमण् णिसित्तपदेसग्गं पि अत्यि । एव णेदव्य जाव तीससागरोवमकोडाकोडीणं चरिमसमओ ति । परूवणा गदा ।

पढमाए द्विदीए णिसित्तपरमाणु अभवसिद्धिएहि अणंतगुणा सिद्धाणमणंतभागमेता। एवं णेयव्वं जाव उवकस्सद्विदि ति । पमाणपरूवणा गदा ।

सेडिपस्त्वणा दुविहा—अणतरोविणधा परपरोविणधा चेदि। तत्य अणंतरोविणधा वुच्चदे—तिण्णिवाससहस्साणि आबाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्त तं वहुगं। जं विदियसमए पदेसग्ग णिसित्तं तं विसेसहीणं णिसेगभागहारेण खिंदिगखंडमेत्तेण। ज तिदियसमए पदेसग्ग णिसित्तं त विसेसहीणं स्व्वूणणिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण। जं चउत्थसमए पदेसग्गं णिसित्तं त विसेसहीणं दुस्व्वूणणिसेगभागहारेण खिंदिगखंडमेत्तेण। एव णेयव्व जाव पढमणिसेयस्स अद्भ चेद्विदं ति। पुणो विदियगुणहाणिपढमणिसेयादो

इन छह अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणाकरने योग्य है। इनमें पिहले प्ररूपणा और प्रमाणका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है—चार कर्मोंकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो अगला समय है उसमें निषिक्त प्रदेशाग्र है। उससे अन्यवहित आगेके समयमें निषिक्त प्रदेशाग्र भी है। उससे आगेके तीसरे समयमें निषक्त प्रदेशाग्र भी है। इस प्रकार तीस कोडाकोड़ि सागरोपमोंके अन्तिम समय तक छ जाना चाहिये। प्ररूपणा समात हुई।

प्रथम स्थितिमें निषिक्त परमाणु अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणे व सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। [द्वितीय स्थितिमें निषक्त परमाणु विशेष हीन हैं।] इस प्रकार उत्हृष्ट स्थिति तक हे जाना चाहिये। प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई।

श्लेणप्ररूपणा दो प्रकार है - अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। इनमें अनन्त रोपनिधाको कहते हैं -

तीन हजार वर्ष प्रमाण आबाधाको छोडकर जो प्रथम समयमें निषिक्त प्रदेशाय (२५६) है वह वहुत है। जो द्वितीय समयमें निषिक्त प्रदेशाय है वह निषेकभागहारका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध हो उतने (२५६-१६=१६) मात्रसे विशेष हीन है। जो प्रदेशाय तृतीय समयमें निषिक्त है वह एक अंक कम निषेकभागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उतने [२४०-(१६-१)=१६] मात्रसे विशेष हीन है। चतुर्थ समयमें एक भाग प्राप्त हो उतने [२४०-(१६-१)=१६] मात्रसे विशेष हीन है। चतुर्थ समयमें जो प्रदेशाय निषिक्त है वह दो अंक कम निषेक भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उतने [२२४-(१६-२)+१६ मात्रसे विशेष हीन है। इस प्रकार प्रथम निषेकके अर्ध भाग तक ले जाना चाहिये।

१ अ-आ काप्रतिषु ' अत्य ' इति पाठः।

तत्येव विदियणिसेयो विसेसहीणो । केत्तियमेत्तेण ? णिसेगभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । तत्येव तिदयसमए णिसित्तं पदेसग्गं विसेसहीणं रूवूणिसेगभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । एवं णेयव्व जाव एत्यतणपढमणिसेयस्स अद्धं चेट्टिदं ति । एवं णेयव्वं जाव चरिमगुणहाणि ति । एत्य संदिही—

| १४४     | ७२       | ३६       | १८ | ९                                            |
|---------|----------|----------|----|----------------------------------------------|
| १६०     | ८०       | 80       | २० | १०                                           |
| १७६     | ८८       | 88       | २२ | ११                                           |
| १९२     | ९६       | ४८       | २४ | १२                                           |
| २०८     | १०४      | ५२       | २६ | १३                                           |
| २२४     | ११२      | ५६       | २८ | १४                                           |
| २४०     | १२०      | ६०       | ३० | १५                                           |
| २५६     | १२८      | ६४       | ३२ | १६                                           |
| <u></u> | <u>'</u> | <u> </u> |    | <u>.                                    </u> |

दोगुणहाणिपहुडि रूवुणकमेण जाव रूवाहियगुणहाणि ति ठवेदूण रूवुणणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्मत्यरा-सिणा पादेक्कं गुणिय पुणो रूवुणणाणागुणहाणिसलागमेत्त-पडिरासीयो अद्धदं काऊण द्वेदव्वाओ । पुणो एदे पक्खेवे सब्वे वि मेलाविय समयपबद्धे भागे हिदे जं लदं तेण सन्वपक्खेवेसु पादेक्कं गुणिदेसु इच्छिद-इच्छिदणिसेगा होति,

प्रक्षेपकसंक्षेपेण विभक्ते यद्धनं समुपलद्धं । प्रक्षेपास्तेन गुणा प्रक्षेपसमानि खंडानि ॥ ६ ॥

इति संख्यानशास्त्रे उक्तत्वीत् ।

पश्चात् द्वितीय गुणहानिके प्रथम निषेककी अपेक्षा उसका ही द्वितीय निषेक विशेष हीन है। कितने मात्रसे वह विशेष हीन है? निषेकभागहारका भाग देनेसे जो प्राप्त हो उतने मात्रसे वह विशेष हीन है। द्वितीय गुणहानिके तृतीय समयमें निषिक्त प्रदेशाय एक अक कम निषेकभागहारका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उतने मात्रसे विशेष दीन है। इस प्रकार यहाँके प्रथम निषेकका अर्थ भाग स्थित होने तक छे जाना चाहिये। इस प्रकार अन्तिम गुणहानि तक छेजाना चाहिये। यहाँ संदृष्टि—(मूलमें देखिये)।

दो गुणहानियों (८×२=१६) को आदि लेकर एक एक अंक कमके कमसे एक अधिक गुणहानिप्रमाण (१६,१५,१४,१३,१२,११,१०,९) तक स्थापित करना चाहिये। पश्चात् उनमेंसे प्रत्येकको एक कम नानागुणहानिश्रालाओं (५-१) की अन्योन्याभ्यस्तराज्ञि (१६) से गुणित (१६×१६) करके एक कम नानागुणहानिशलाका (४) प्रमाण प्रतिराशियोंको आधी आधी करके (१२८,६४,३२,१६) स्थापित करना चाहिये। पश्चात् इन सभी प्रक्षेपोंको मिलाकर प्राप्त राशिका समयप्रवद्धभें भाग देनेपर जो लब्ध हो उससे सब प्रक्षेपोंमेंसे प्रत्येकको गुणित करनेपर इच्छित-इच्छित निपेकोंका प्रमाण होता है, क्योंकि—

प्रक्षेपोंके संक्षेप अर्थात् योगफलका विवक्षित राशिमें भाग देनेपर जो धन प्राप्त हो उससे प्रक्षेपोंको गुणा करनेपर प्रक्षेपोंके बराबर खण्ड होते हैं ॥ ६॥

ऐसा गणितशास्त्रमें कहा गया है। (पु ६, पृ. १५८) देखिये।

१ अ आ-का-प्रतिषु ' अत्य ' इति पाठः । २ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का ताप्रतिषु ' संख्यानि रासी उक्तत्वात् ' इति पाठः ।

संपिद्द् परव्वणा-पमाणाणियोगद्दाराणि अणंतरोविणिधाए णिवदंति ति ताणि अभिणदूण मोहणीयस्स अणंतरोविणिधापस्वणद्वमुत्तरसुत्तं भणदिः—

पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइद्वीणं पज्जत्तयाणं मोहणीयस्स सत्तवाससहस्साणि आबाहं मोतूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुआं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेस-हीणं जाव उक्कस्सेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडि ति ।। १०३ ॥

पुन्तं णाणावरणादीणं चदुण्ण कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि ति आवाहा पर्विदा । संपिह मोहणीयस्स सत्तवाससहस्साणि आवाधा ति किमष्टं बुचदे १ ण, सगिट्टिदिपिडिभागेण आवाधुप्पत्तीदो । तं जहा—दससागरोवमकोडाकोडीण वस्ससहस्समावाहा ठव्भिदे । क्थमेदं णव्वदे १ परमगुरूवदेसादो । जिद दससागरोवमकोडाकोडीण वस्ससहस्समावाहा

अब चृंकि प्ररूपणा और प्रमाण ये दो अनुयोगद्वार अनन्तरोपनिधाके अन्तर्गत है अतः उनको न कहकर मोहनीय कर्मकी अनन्तरोपनिधाके प्ररूपणार्थ उत्तरसूत्र कहते हैं—

पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके मोहनीय कर्मकी सात हजार वर्ष प्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रदेशाय प्रथम समयमें निषिक्त है वह वहुत है, जो प्रदेशाय द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाय तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे सत्तर कोडाकोडि सागरोपम तक विशेष हीन विशेष हीन होता गया है ॥ १०३॥

शका—पिहले ज्ञानावरणादि चार कमें की आवाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण कही जा चुकी है। अब मोहनीय कर्मकी सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधा किसलिये वतलायी जा रही है?

समाधान—नहीं, क्योंकि आवाधानी उत्पत्ति अपनी स्थितिके प्रतिभागसे होती है। यथा—दस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण स्थितिकी आवाधा एक हजार वर्ष प्रमाण पायी जाती है।

शका—यह कैसे जाना जाता है ? समाधान—वह परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है।

१ उद्यं पिंड सत्तण्ह आवाहा कोडकोष्ठि उवहीण । वाससय तप्पडिभागेण य सेसिट्टिदीण च ॥ गो क. १५६. वाससहस्समवाहा कोडाकोडीदसगस्स मेमाण। अणुवाओ अणुवटणगाउसु छम्मासिगुक्कोसो ॥ क प्र १,७५

ठन्भदि तो सत्तरि-तीस-वीससागरोवमकोडाकोडीणं किं रुभामो त्ति पमाणेण फरुगुणिदिच्छाए ओविट्टराए जहाकमेण सत्त तिण्णि वेण्णि वाससहस्साणि आबाहाओ होति । मोहणीयस्स आवाधा एसा ७०००। णाणावरणादीणं चढुण्णं कम्माणमावाहा एत्तिया होदि ३०००। णामागोदाणमावाहा एत्तिया होदि २०००। एदेण अत्थपदेण सेसउत्तरपयडीणं पि आवाहापरूपणा कायव्वा। एव कदे सोरुसण्ण कसायाणं चत्तारि वाससहस्साणि आवाधा होदि । एवं सेसउत्तरपयडीण पि जाणिदृण वत्तव्व। एवमेइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डिं-दिय-असिण्णेपंचिंदिएसु वि आवाहापरूवणा सग-सगिहदीसुँ कायव्वा। णविर आउअस्स आवाधाणियमो णित्य, पुच्वकोडितिमागमाबाई काऊण खुद्दाभवगहणमेत्तिद्विदीए वि वधु-वरुंभादो असंखेवद्वाबाहाए वि तेतीससागरोवममेत्तिद्विवंधुवरुभादो । सेस णाणावरणादि-चदुण्णं कम्माणं जहा पर्वविदं तहा णिस्सेसं पर्ववेदव्वं, विसेसाभावादो ।

एत्य मोहसच्चपयडीणं पदेसापेंडं घेतूण किमणंतरोवणिधा वुचदे, आहो पुध-पुध-पयडीणं णिसेगस्स अणंतरोवणिधा वुचदि ति १ ण ताव पढमवियप्पो जुजदे, चालीस-

यदि दस कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण स्थितिकी एक हजार वर्ष प्रमाण आवाधा पायी जाती है तो सत्तर, तीस और बीस कोड़ाकोड़ि सागरं। प्रमाण स्थितियों की आवाधा ि तनी होगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित व रने प्रकार कमशा उनकी सात, तीन और दो हजार वर्ष प्रमाण आवाधा होती है। मोदनीय कर्मशी आवाधा ७००० वर्ष प्रमाण है। ज्ञाना करणादिक चार कर्मों की आवाधा इतनी होती है— ३००० वर्ष। कम व गोत्रकी आवाधा इतनी होती है—२००० वर्ष। इस अर्थपदसे दोप उत्तर प्रकृतियों की आवाधाकी प्रकृपणा करना चाहिये। ऐसा करने पर सोलह कपायो की चार हजार वर्ष प्रमाण आवाधा होती है। इसी प्रकार दोष उत्तर प्रकृतियों के विषय में भी जानकर प्रकृपणा करना चाहिये।

इस प्रकार एकेन्द्रिय, झीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंकी एंचेन्द्रिय जीवोंमें भी अपनी अपनी कर्मस्थितिके अनुसार आबाधाकी प्रक्रपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि आयु कर्मकी आबाधाका ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, पूर्वकोटिके तृतीय भाग प्रमाण आबाधा करके शुद्रभव्यहण मात्र स्थितिका भी वन्ध पाया जाता है, तथा असंक्षेपाद्धा मात्र आबाधामें भी तेतीस सागरोपम प्रमाण श्वितिका वन्ध पाया जाता है। शेष जैसे झानावरणादिक चार कर्मोकी प्रक्रपणा की गई है वैसेही पूर्ण क्रपसे प्रक्रपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई भेद नहीं है।

शका—यहां मोहनीय कर्मकी समस्त प्रकृतियोंके प्रदेशिए इको ग्रहण करके क्या अनन्तरोपनिधा कही जाती है, अथवा उसकी पृथक् पृथक् प्रकृतियोंके निषेककी अनन्तरोपनिधा कही जाती हैं र इनमें प्रथम विकल्प तो योग्य नहीं है, क्योंकि, अनन्तरोपनिधाकी

१ प्रतिपु ' सिण्ण ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' सग-सगिह्नदी ' इति पाठः ।

सागरोवमाणि अणंतरोवणिधाए विसेसहीणकमण गंदण तदणंतरउवरिमसमए अणंतगुणहीण-प्यदेसणिसेगप्यसंगादो, देसघादिपदेसपिंडो अणंतगुणहीणो त्ति कसायपाहुंडे णिदिष्टत्तादो। ण च अणंतगुणहीणतं वोतुं ज्ञतं, विसेसहीणं सव्वत्य णिसिंचिद ति सुत्तेण सह विरोहादो। ण विदियपक्खो वि, सन्वपयडीणं ठिदीयो अस्सिदृण पुध पुध णिसेयपस्वणापसगादो। ण च एवं, विसेसहीणा विसेसहीणा सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीयो ति सुत्तेण सह विरोहादो ति ? एत्य परिहारो उच्चदे। त जहा—ण ताव विदियपक्खिम्म वृत्तदोसाणं संभवो, तदन्भवगमाभावादो । ण पढमपक्खे वृत्तदोससंभवो वि, भिच्छत्तपदेसग्ग चेव वेत् ण अणंतरोवणिधं पस्त्वेमाणस्स तद्दोससमागमाभावादो । ण च सामण्णे विसेसो णिख, विसेसाणुविद्धाणं चेव सामण्णाणमुवलमादो । ण च सामण्णे अप्पिदे विसेसप्पणा विरुद्धादे, विसेसविदिरितसामण्णाभावादो ति ।

संपिं उविरिक्षीणं द्विदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदे ति सुत्ते वक्खाणिजमाणे उक्किस्सियाए द्विदीए बहुगं पदेसग्गं देदि, दुचिरमादिद्विदीसु विसेसहीणं देदि ति जं मिणदं तमेदेण सुत्तेण सह कथं ण विरुज्झदे १ ण, गुणिदकम्मंसियमस्सिदृण सा परूवणा

अपेक्षा विशेषहीन कमसे चालीस सागरोपम जाकर उससे अव्यवहित आगेके समयमें अनन्तगुणे हीन प्रदेशवाले निषेकका प्रसंग आता है, क्योंकि, [ सर्वधातीकी अपेक्षा ] देशधाती प्रकृतियोंका प्रदेशिपण्ड अनन्तगुणा हीन है, ऐसा कसायपाइडमें कहा गया है। परन्तु अनन्तगुणी हीनताका कथन उचित नहीं है, क्योंकि, सर्वत्र विशेषहीन देता है, इस सूत्रके साथ विरोध होता है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि, समस्त प्रकृतियोंकी स्थितियोंका आश्रय करके पृथक् पृथक् निषेकोंकी प्रकृपणाका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, सत्तर कोडाकोड़ी सागरोपम तक वे विशेषहीन विशेषहीन हैं, इस सूत्रके साथ विरोध आता है?

समाधान—यहां उपर्युक्त शंकाका परिद्वार कहते हैं। वह इस प्रकार है—दूसरे पक्षमें दिये गये दोपोंकी सम्भावना तो है ही नहीं, क्योंकि, वैसा स्वीकार ही नहीं किया गया है। प्रथम पक्षमें कहे हुए दोपोंकी भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि एक मात्र मिध्यात्व प्रकृतिके प्रदेशिपण्डको ग्रहण करके अनन्तरोणनिधाकी प्ररूपणा करनेपर उक्त दोपोंका आना सम्भव नहीं है। सामान्यमें विशेष न हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि, विशेषोंसे सम्बद्ध ही सामान्य पाये जाते हैं। सामान्यकी मुख्यता होनेपर विशेषकी विवक्षा विरुद्ध हो, सो भी नहीं है, क्योंकि, विशेषोंसे भिन्न सामान्यका अभाव है।

शंका—अव 'उवरिक्लीणं द्विदीण णिसेयस्स उक्कस्सपदे' इस स्त्रका व्यार्यान करते हुए " उत्कृष्ट स्थितिमें बहुत प्रदेशिपण्डको देता है, द्विचरम आदिक स्थितियों विशेषहीन देता है " यह जो कहा है वह इस स्त्रसे कैसे विरुद्ध नहीं होगा ?

१ मपतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' तदन्तुवगमादो ' इति पाठः ।

कदा इमा पुण खविद्गुणिद-घोलमाणजीवे अस्सिदृण कदा त्ति विरोहाभावादो ।

मपहि सगतोक्खित्तपस्त्वणा-पमाणाणियोगहारमणतरोवणिधमाउअस्स परःवणह-मृत्तरसुत्त भणदि—

पंचिदियाणं सण्णीणं सम्मादिहीणं वा मिच्छादिहीणं वा पज्जत्तयाणमाउअस्स पुन्वकोडितिभागमाबाधं मोत्तृण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण तेतीससागरोवमाणि ति ॥१०४॥

एत्य पुन्वकोडितिभागमावाध ति ज भणिद तेण अण्णजोगववच्छेदो 'ण कीरदे, किंतु अजोगववच्छेदो चेव; पुन्वकोडितिभागमादिं काद्रण जाव असंखेवद्धा ति ताव सन्वाबाधाहि तेत्तीससागरोवममेत्तद्विदिवंधसंभवादो । जिद एवं तो उक्कस्साबाहाए चेव किमट्ट णिसेय-प्रस्वणा कीरदे १ ण, आउअस्स उक्कस्साबाहा एतिया चेव होदि, उक्कस्साबाहाए सह

समाधान—नहीं, क्योंकि, वह प्ररूपणा गुणितकर्मीशिकका आश्रय करके की गई है, किन्तु यह प्ररूपणा क्षपित गुणित-घोलमान जीवोंका आश्रय करके की गई है, अतः उससे विरुद्ध नहीं है।

अब प्ररूपणा और प्रमाण अनुयोगहारोंसे गर्भित आयुकर्मकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

पंचेन्द्रिय सज्ञी सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोके आयु कर्मकी एक पूर्वकोटिके तृतीय भाग प्रमाण आवाधाको छोड़कर प्रथम समयमे जो प्रदेशिपण्ड दिया गया है वह वहुत है, द्वितीय समयमें जो प्रदेशिपण्ड दिया गया है वह उससे विशेष हीन है, तृतीय समयमें जो प्रदेशिपण्ड दिया गया है वह विशेष हीन है, इस प्रकार उत्किषसे तीस सागरोपम तक वह विशेषहीन विशेषहीन होता गया है।। १०४।।

यहा सूत्रमें 'पुव्वकोडितिभागमाबाधं 'यह जो कहा गया है उससे अन्ययोग-व्यवच्छेद (अन्य आवाधाओंकी व्यावृत्ति) नहीं किया जा रहा है, किन्तु अयोगव्यवच्छेद ही किया जा रहा है, क्योंकि, पूर्वकोटिके त्रिभागको आदि लेकर असंक्षेपाद्धा तक समस्त आवाधाओंके साथ तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुकर्मका बन्ध सम्भव है।

श्का—यदि ऐसा है तो उत्कृष्ट आबाधामें ही किसलिये निषेकप्ररूपणा की जाती है। समाधान—नहीं, क्योंकि आयु कर्मकी उत्कृष्ट आबाधा इतनी ही होती है तथा उत्कृष्ट आयाधाके साथ तेतीस सागरोपम मात्र उत्कृष्ट स्थिति भी होती है, यह बतलानेके

१ अ आ-काप्रतिषु 'अण्णजोगववएसो ' इति पाठः । २ विशेषणसगतैवकारअयोगव्यच्छेद-वोषकः, यथा भाजः पाण्डुर एवेति । अयोगव्यवच्छेदो नाम उद्देश्यतावच्छेदक समानाधिकरणाभावाप्र-तियोगित्वम् । ×× × विशेष्यसङ्कतैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदबोषकः, यथा पार्थ एव धनुर्धर इति । अन्ययोगव्यवच्छेदो नाम विशेष्यभिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेदः । सप्त. त पृ. २५-२६,

तेतीससागरोवमाणि उक्किस्सिया द्विदी च होदि ति जाणावणह तदुत्तीए। देवाउथ पड्डच्च सम्मादिष्टीणं वा ति भणिदं, संजदेसु सम्मादिष्टीसु पुव्वकोडितिभागपढमसमय- द्विदीसु देवाउथस्स केसु वि तेत्तीससागरोवमपमाणस्स बंधुवलंभादो। णिरयाउथं पड्डच्च मिच्छाइष्टीणं वा ति वृत्तं, पुव्वकोडितिभागपढमसमए वद्यमाणिमच्छाइष्टीसु केसु वि तेत्तीससागरोवममेत्तिणिरयाउथस्स बंधुवलंभादो। सेसं जहा णाणावरणीयस्स पर्त्तविदं तहा पर्त्वदेव्वं, विसेसाभावादो।

अंतोखित्तपरूवणा-पमाणमणंतरोवणिधं णामा-गोदाणमुत्तरसुत्तेण भणदि-

पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइहीणं पज्जत्तयाणं णामागोदाणं बेवाससहस्साणि आबाधं मोत्तृण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदिय-समए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण वीसं सागरीवमकोडीयो ति ॥ १०५॥

णिसेगभागहारो सन्वकम्मेसु सरिसो, सन्वत्य गुणहाणीण सरिसतुवरुंभादो। गोवुच्छविसेसा ण सन्वगुणहाणीसु सरिसा, किंतु आदिगुणहाणिप्पहुडि अद्धद्धगया,

लिये उक्त प्ररूपणा की जा रही है।

देवायुकी अपेक्षा करके 'सम्मादिद्वीणं वा ' ऐसा कहा गया है, क्योंकि, पूर्वकोंटिके त्रिभागके प्रथम समयमें स्थित किन्हीं सम्यग्हिए संयत जीवोंमें तेतीस सागरोपम प्रमाण देवायुका बन्ध पाया जाता है। नारकायुकी अपेक्षा करके 'मिच्छाइट्टीण वा ' ऐसा कहा गया है, क्योंकि, पूर्वकोटिके त्रिभागके प्रथम समयमें वर्तमान विन्हीं मिध्यादिए जीवोंमें तेतीस सागरोपम प्रमाण नारकायुका बन्ध पाया जाता है। शेप प्रक्रपणा जैसे झाना- वरणीयके विषयमें की गई है, धैसे ही यहां करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

अब आगेके सूत्रसे प्ररूपणा व प्रभाण अनुयोगद्वारोंसे गर्भित नाम व गोत्रकी अनन्तरोपनिधाको कहते हैं—

पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके नाम व गोत्र कर्मकी दो हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोडकर जो प्रदेशिपण्ड प्रथम समयमें निपिक्त है वह वहुत है, जो प्रदेशिपण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशिपण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है, वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कर्पसे बीस कोडाकोडि सागरोपमों तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०५॥

निपेकभागहार सब कर्मों समान है, क्योंकि सर्वत्र गुणहानियोंकी सहराता देखी जाती है। गोपुञ्छविशेष सब गुणहानियोंमें सहरा नहीं है, किन्तु प्रथम गुणहानिसे छेकर गुणहाणीसु अविद्वासु गोवुच्छविसेसाणमवद्वाणाविरोहादो । सेस जहा णाणावरणीयस्स परःविद तहा परःवेदव्वं ।

सपिह सण्णीसु पञ्चतेसु सन्वकम्माणं पदेसणिसेगस्स अणंतरोवणिध परूविय सण्णि-अपञ्जताण तप्पस्त्वणद्वमुत्तरसुत्त भणदि---

पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणमपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणमाउववज्जाणमंत्रोमुहुत्तमाबाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसितं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्करसेण अंतोकोडाकोडीयो ति ॥ १०६॥

एत्य आउअ किमह एदेहि सह ण भिणदं १ ण एस दोसो, एदेसिं हिदिबंधेण समाणाउअहिदिबंधाभावेण सह वोतुमसत्तादो । णामा-गोदाणमंतोकोडाकोडीदो चदुण्णं कम्माणमंतोकोडाकोडी दुभागन्भहिया। मोहस्स अंतोकोडाकोडी चदुण्णं कम्माणमंतो-

उत्तरोत्तर आधे आधे होते गये हैं, क्योंकि, गुणहानियोंके अवस्थित होनेपर गोपुच्छ-विशेषोंके अवस्थानका विरोध हैं। शेष प्ररूषणा जैसे ज्ञानावरणीयके सम्बन्धमें की गई है वैसे ही करना चाहिये।

अब संक्षी पर्याप्तक जीवोंके सब कमोंके प्रदेशनिषेककी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करके संज्ञी अपर्याप्तक जीवोंके उसकी प्ररूपणा करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

पचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तक जीवोंके आयुको छोडकर शेप सात कर्माकी अन्तर्भुहूर्त मात्र आबाधाको छोडकर जो प्रदेशपिण्ड प्रथम समयमें निषिक्त है वह वहुत है, जो प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह विशेषहीन है, जो प्रदेशपिण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे अन्तः-कोड़ाकोडि सागरोपम तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०६ ॥

शका—यहा इनके साथ आयु कर्मका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्रोंकि, इनके स्थितिबन्धके समान आयु कर्मका स्थितिबन्ध नहीं होता, अतएव उनके साथ आयु कर्मका कहना राक्य नहीं है।

गका—नाम व गोवके अन्तः कोडाकोड़ि मात्र स्थितिवन्धकी अपेक्षा चार कमौंका स्थितिवन्ध द्वितीय भागसे अधिक अन्तः कोड़ाकोडि प्रमाण होता है। मोहनीय कर्मकी अन्तः कोडाकोड़ि चार कमोंकी अन्तःकोडाकोड़ि चार कमोंकी अन्तःकोडाकोड़िकी अपेक्षा एक तृतीय भाग सहित दो

कोडाकोडीहिंतो सितभाग-दोस्त्वंगुणा ति । सेसकम्मष्टिदी विसिरसा ति । तेण सेसकम्माणं पि एगजोगो मा होदु ति वुत्ते ण, अतोकोडाकोडित्तणेण तेसिं द्विदीणं समाणतुवलंभादो । अंतोमुहत्तमावाधं मोत्तूणेत्ति भिणदे पढमसमयप्पहुडि संखेजावित्याओ विज्ञवृण उविरि णिसेयरचण करेदि ति घेत्तव्वं । सेसं सिण्णपंचिदियपज्जत्तणाणावरणीयस्स जहा वुत्तं तहा वत्तव्वं, अविसेसादो ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउरिंदिय-तीइंदिय-बीइंदियाणं बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्ताणमाउअस्स अंतो मुहुत्तमात्राधं मोत्तूण जाव पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुअं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण पुठवकोडीयो ति ॥ १०७॥

एदे सत्त अपजत्तजीवसमाससस्त्वेण परिणयजीवा सुहुमेइंदियपजत्तजीवा च आउअस्स सन्वुक्कस्सिट्टिदिं वधमाणा पुन्वकोडिं चेव जेण वंधित तेण पुन्वकोडिमेता चेव पदेस-रूपों (२५) से गुणित है। शेष कर्मोंकी स्थिति विसदश है। इसिलिये शेष कर्मोंका भी एक योग नहीं होना चाहिये?

समाधान—नहीं, वयोंकि, अन्तःकोड़ाकोडि स्वरूपसे उनकी स्थितियोंके समानता पायी जाती है।

' अंतोमुहुत्तमावाधं मोतूण ' ऐसा कहने पर प्रथम समयसे हेकर संख्यात आविलियोंको छोड़कर इसके आगे निषेकरचनाको करता है, ऐसा प्रहण करना चाहिये। शेष कथन जैसे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके ज्ञानावरणीयके विषयमें किया है वैसा ही इसके भी करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय व वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक तथा सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक एव अपर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मकी अन्तर्मुहर्त मात्र आवाधाको छोडकर प्रथम समयमें जो प्रदेशाग्र निपिक्त है वह वहुत हैं, जो प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन हैं, जो प्रदेशाग्र तृतीय समयमें निषिक्त है वह विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कर्पसे प्रविकोटि तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०७॥

अपर्याप्त जीवसमास स्वरूपसे परिणत ये सात जीव तथा सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यातक जीव आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हुए चूँकि पूर्वकोटि प्रमाण ही बाँधते हैं, अतएव पूर्वकोटि मात्र ही प्रदेशरचना कही गई है। पूर्वकोटिमेंसे एक अक कम इत्यादि क्रमसे

१ काप्रतो 'दीरूव ' इति पाठः।

रचणापरूविदा पुव्वकोडीदो रूबूणादिकमेण परिहीणा वि पदेसरचणा अत्यि, अण्णहा उक्कस्सेण जाव पुव्वकोडि ति णिद्देसाणुववतीदो । एदे पुव्वकोडीदो अन्महियमाउअं किण्ण वधित ? सहावदो अन्चंतामावेण निरुद्धसत्तितादो वा । एदेसिमाबाहा अंतोमुहुत्तमेत्ता चेवे ति किमह वुच्चदे ? ण, एदेसिमंतोमुहुत्तआउआणं सगआउअतिभागे अंतोमुहुत्तभावस्सेव उवलंभादो । सेसं सुगम ।

पंचिदियाणमसण्णीणं चडिरेदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं वादरएइंदियपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउअवज्जाणं अंतो-मुहुत्तमावाधं मोत्तृण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुअं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तिदयसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्करसेण सागरोवमसहस्सरस सागरोवमसदस्स सागरोवमपण्णासाए सागरोवमपण्णवीसाए सागरोवमस्स तिण्णि-सत्तभागा सत्त-सत्तभागा

हीन भी प्रदेशरचना होती है, क्योंकि, अन्यथा ' उक्कस्सेण जाव पुष्वकोडि चि 'यह निर्देश घटित नहीं होता।

राका — ये जीव पूर्वकोटिसे अधिक आयुको क्यों नहीं बाँधते है ?

समाधान—उक्त जीव स्वभावतः उससे अधिक आयुको नहीं बॉघते हैं, अथवा अत्यन्ताभावसे निरुद्धशक्ति होनेसे वे अधिक आयुका बन्ध नहीं करते हैं।

शका—ान जीवोंके उक्त कर्मोंकी आवाधा अन्तर्मुहूर्त मात्र ही किसिलिये कही जाती है  $^{9}$ 

समाधान—नहीं, क्योंकि इन जीवोंकी आयु अन्तर्भुहूर्त प्रमाण ही होती है, अतएव अपनी आयुके त्रिभागमें अन्तर्भुहूर्तता ही पायी जा सकती है।

शेप कथन सुगम है।

पंचेन्द्रिय असज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय जीवोंके आयु कर्मसे रहित सात कर्मोंकी अन्तर्मृहूर्त मात्र आवाधाको छोडकर प्रथम समयमे जो प्रदेशिपण्ड निपिक्त है वह चहुत है, जो प्रदेशिपण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है; इस प्रकार विशेषहीन विशेषहीन होकर उत्कर्षसे हजार सागरोपमोंके, सौ सागरोपमोंके, पचास सागरोपमोंके और पच्चीस सागरोपमोंके चार कर्मों, मोहनीय एव नाम-गोत्र कर्मोंके क्रमसे सात भागोंमेसे परिपूर्ण तीन भाग (३।७), सात भाग (७।७)

### वे-सत्तभागा पडिचुण्णा ति ॥ १०८ ॥

एत्य पुत्राणुपुत्रीए जेण णिहसो कदो तेण असाण्णपंचिदयाण सागरोवमसहस्सस्सै तिण्णि-सत्तभागा चढुण्णं कम्माणमणुत्रकस्सिट्टदीं होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामागोदाणं वे-सत्तभागा। चढुण्णं कम्माणमुक्कस्सिट्टदी होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामागोदाणं वे-सत्तभागा। तीइंदियप्रजल्पु सागरोवमपण्णासाए तिण्णि-सत्तभागा चढुण्हं कम्माण उक्कस्सिट्टदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामागोदाणं वेसत्तभागा होदि। चीइंदियपज्जल्पु सागरोवमपणुवीसाए तिण्णि-सत्तभागा चढुण्णं कम्माणमुक्कस्सिट्टदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामागोदाणं वे-सत्तभागा चढुण्णं कम्माणमुक्कस्सिट्टदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा चढुण्णं कम्माणमुक्कस्सिट्टदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामागोदाणं वे-सत्तभागां होदि। एव एदाओ ट्विदीओ तेरासियक्रमेण जाणिदण आणेदच्याओ। सत्तरिकोडाकोडिस्वेहि सत्तनाससहस्समोबिट्टयं छद्धे सग-सगकम्मिट्टदीण सागरोवमसलागाहि गुणिदे इच्छिदजीवसमा-सक्कम्मिट्टदीणमावाहाओ होति। सेसं जाणिय वत्तव्य।

और दो भागों (२१७) तक चला गया है।। १०८॥

यहाँ सूत्रमें चृिक पूर्वानुपूर्विक क्रमसे निर्देश किया गया है, अतः असंबी पंचेन्टिय जीवोंके चार कर्मोंकी उत्हृण्ट स्थिति हजार सागरोपमोंके तीन-सात भाग ( है ) प्रमाण, मोहनीयकी उत्हृण्ण स्थिति सात सात भाग ( है ) प्रमाण, बोर नाम-गोत्रकी हो-सात भाग ( है ) प्रमाण है । चतुरिन्द्रिय जीवोंके चार कर्मोंकी उत्हृण्ण स्थिति सो कागरोपमोंके तीन सात भाग प्रमाण, मोहनीयकी सात-सात भाग प्रमाण बोर नाम-गोत्रकी हो सात भाग प्रमाण है । जीन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें चार कर्मोंकी उत्हृण्ण स्थिति पचास सागरोप-मोंके तीन सात भाग, मोहनीयकी सात-सान भाग बोर नाम-गोत्रकी हो-सात भाग प्रमाण है । वीन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें चार कर्मोंकी उत्हृण्ण स्थिति पञ्चीस सागरोपमोंके तीन-सात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग बोर नाम-गोत्रकी हो सात भाग प्रमाण है । वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें चार कर्मोंकी उत्हृण्ण स्थिति एक सागरोपमके तीन-सात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग बोर नाम-गोत्रकी हो सात भाग प्रमाण है । यहां रन भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी हो सात भाग प्रमाण है । यहां रन भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी हो सात भाग प्रमाण है । यहां रन स्थितियोंको त्रेराशिक क्रमसे जानकर छ जाना चाहिये । सत्तर कोड़ाकोड़ि स्पोंसे सात हजार वर्षोंको अपवित्त करके जो उत्थ हो उसे अपनी कर्मस्थितियोंकी सागरोपमशला काओ हारा गुणित करनेपर अभीण जीवसमासकी कर्मस्थितियोंकी आवाधाय होती हैं । होप कथन जानकर करना चाहिये ।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'सहत्स' इति पाठः। २ अप्रती 'कम्माणमणुक्किट्टिदी', आ-काप्रत्योः क्म्माणमणुक्किट्टिदी' इति पाठः। ३ ताप्रती 'गोदाणं चेय वेसत्तमागा ' इति पाठः। ४ ताप्रती 'सग्कम्म ' इति पाठः।

पंचिदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं वीइंदियाणं वादरएइंदियपज्जत्तयाणमाउअस्सं पुञ्चकोडित्तिभागं बेमासं सोलस-रादिंदियाणि सादिरेयाणि चन्नारिवासाणि सत्तवाससहस्साणि सादिरे-याणि आवाहं मोनूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसिन्तं तं बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसिन्तं नं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं निसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्करसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो पुञ्चकोडि चि ॥१०९॥

असिणणंचिंदियपज्ञत्ताणं पुन्वकोडितिभागो आबाहा होदि, तेसु भुंजमाणाउअस्स पुन्वकोडिपमाणस्स उवठंभादो । चउरिंदिएसु उक्कस्साबाहा वे मासा, तत्य सन्बुक्कस्स-भुजमाणाउअस्स छम्मासपमाणतुवठंभादो । तेइदिएसु सोठसरादिंदियाणि सादिरेयाणि उक्कस्सावाहा होदि, तेसु एगुणवण्णरादिंदियमेत्तपरमाउदंसणादो । बीइंदिएसु चत्तारिवासाणि उक्कस्सावाहा होदि, तत्य वारसवासमेत्तपरमाउदंसणादो । बादरेइंदियपज्जत्तएसु सत्तसहस्स-तिण्णिसदतेत्तीसवासाणि चत्तारिमासा च उक्कस्सावाहा होदि, तत्य वावीससहस्समेत्त-

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के आयु कर्मकी कमशः पूर्वकोटिके तृतीय भाग, दो मास साधिक सोलह दिवस, चार वर्ष, और साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रदेशिषण्ड प्रथम समयमें निषिक्त है वह वहुत है, जो प्रदेशिषण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, जो प्रदेशिषण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग व पूर्वकोटि तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है।। १०९।।

असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुकर्मकी आवाधा पूर्वकोटिके त्रिभाग प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें भुज्यमान आयु पूर्वकोटि प्रमाण पायी जाती है। चतुरिन्द्रिय जीवोंमें उसकी उत्कृष्ट आवाधा दो मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें सर्वोत्कृष्ट भुज्यमान आयु छह मास प्रमाण पायी जाती है। त्रीन्द्रिय जीवोंमें उत्कृष्ट आवाधा साधिक सोलह दिवस प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें उनंचास दिवस प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। हीन्द्रिय जीवोंमें चार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा होती है, क्योंकि, उनमें वारह वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें उत्कृष्ट आवाधा सात हजार तीन सो तेतीस वर्ष व चार मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें वाईस हजार वर्ष

१ प्रतिषु ' माउव्यपुन्व ' इति पाटः ।

परमाउदंसणादो । एदाओ आबाहाओ विजदूण पदेसरचणा कीरिद ति उत्तं होदि । पदेसिविण्णासस्स आयामो पुण असिण्णपंचिंदियपज्ञत्तएसु आउअस्स पिठदोवमस्स असंखेजिद-भागमेत्तो, तत्थ पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तिण्रयाउद्दिदीए बंधुवलंभादो । चउरिंदियादीणं आउअस्स पदेसिविण्णासायामो पुन्वकोडिमेत्तो चेव, तत्थ एदम्हादो अहियबंधाभावादो । सेसं सुगमं ।

पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सिहुमेइंदियपञ्जत्तअपज्जत्तयाणं सत्तण्हं कम्माणमाउद्दवञ्जाणमंतोमुहुत्तयावाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं नं विसेसहीणं, जं तिदयसमए पदेसग्गं निसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्करसेण सागरोवमैसदस्स सागरावमपण्णासाए सागरोवमपण्यवीसाए सागरोवमस्स तिष्णिसत्तमागा, सत्त-सत्तमागा, बे-सत्तमागा पिठदोवमस्स संखेज्जिदिभागेण ऊणया पिठदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण ऊणया ति ।। ११० ।।

प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। इन आबाधाओको छोड़कर प्रदेशरचना की जाती है, यह उक्त कथनका अभिप्राय है।

परन्तु असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें आयु कर्मके प्रदेशविन्यासका आयाम पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि, उनमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण नारकायुका स्थितिबन्ध पाया जाता है। चतुरिन्द्रिय आदिक जीवोंके आयु कर्मके प्रदेश-विन्यासका आयाम पूर्वकोटि प्रमाण ही है, क्योंकि, उनमें इससे अधिक स्थितिबन्धका अभाव है। शेष कथन सुगम है।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय द्वीन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक तथा सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मसे रहित शेष सात कर्मोंकी अन्तर्मृहूर्त मात्र आबाधाको छोडकर प्रथम समयमें जो प्रदेशिपण्ड निषिक्त है वह बहुत है, द्वितीय समयमें जो प्रदेशिपण्ड निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, तृतीय समयमें जो प्रदेशिपण्ड निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे सौ सागरोपम, पचास सागरोपम, पच्चीस सागरोपम और एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे पत्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन तीन, सात और दो भाग तक विशेषहीन विशेषहीन होता चला गया है ॥ ११०॥

१ ताप्रती ' उक्कस्सेण [ सागरोवमसहस्सस ] सागरोवमः इति पाठः ।

एत्य अपजत्तसहो असिण्णपंचिदियादिसु पादेक्कमिहसंवधिणजो, तस्संवधेण विणा पडणरुत्तियपसगादो । असिण्णपिचिदियअपजत्तपहुि जाव वीइंदियअपजत्तो ति ताव एदेसिं द्विदीयो पिटदोवमस्स सखेजदिभागेण ऊणाओ । वादरेइदियअपजत्त-सुहुमेइंदिय-पजत्तापजताणमुक्कस्साउद्विदीयो पिटदोवमस्स असखेजदिभागेण्णसागरोवममेत्ताओ । सेस सुगम । एवमणंतरोवणिधा समत्ता ।

परंपरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणं अष्टणं कम्माणं जं पढमसमए पदेसग्गं तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा, एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव उक्किस्सया डिदी ति ॥ १११॥

विसेसहीणकमेण गच्छंता णिसेगा किं कत्थ वि दुगुणहीणा जादा ति पुच्छिदे असखेज्जगोवुच्छिवसेसे गंद्रण दुगुणहीणा जादा ति जाणावणद्व परंपरोवणिधा आगदा। पढमाणिसेगादो प्पहुडि पिठदोवमस्स असंखेज्जिदभागं गंद्रण दुगुणहीणा ति वयणेण कम्मिट्टिदिअव्भंतरे असंखेजाओ दुगुणहाणीयो अत्थि ति णव्वदे। तं जहा-पिठदोवमस्स

सूत्रमें प्रयुक्त अपर्याप्त शब्दका सम्बन्ध असंज्ञी पचेन्द्रिय आदिक जीवोंमेंसे प्रत्येकके साथ करना चाहिये, क्योकि, उसका सम्बन्ध न करनेसे पुनरुक्ति दोषका प्रसंग आता है। असंब्री पचेन्द्रिय अपर्याप्तकसे लेकर द्वीन्द्रिय अपर्याप्तक तक इन जीवोंकी स्थितियाँ पस्योपमके संख्यातवें भागसे हीन हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक और सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थितियाँ पत्योपमके असंख्यातवे भागसे हीन सागरोपम प्रमाण हैं। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आठ कर्मोंका जो प्रथम समयमें प्रदेशाग्र है उससे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणहीन है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणहीन दुगुणहीन होता चला गया है ॥ १११॥

विशेपहीनताके कमसे जाते हुए निषेक कहीं पर दुगुण हीन भी हो जाते हैं अथवा नहीं होते हैं, ऐसा पूछने पर उत्तरमें कहते हैं कि असंख्यात गोपुच्छ विशेष जाकर वे दुगुण हीन हो जाते हैं, इस वातके ज्ञापनार्थ परम्परोपनिधाका अवतार हुआ है। प्रथम निपेकसे लेकर पल्पोपमके असंख्यात वहुभाग जाकर दुगुण हीन होते हैं, इस वचनसे कमें स्थितिके भीतर असंख्यात दुगुणहानिया हैं, यह जाना जाता है। यथा—

१ पल्लासंखियभागं गतु दुगुणूणमेवमुक्कोसा । नाणतराणि पह्नस्स मूलभागो असंखतमो ॥ क. प्र. १,८४ २ अ-आ-का प्रतिपु भागे १इति पाठः ।

असंखेजिदिभागं गंदण जिद एगा दुगुणहाणिसंठागा ठन्भिद तो कम्मिट्टिदिअन्भंतरसंखेज-पिठदोवमेसु केतियाओ दुगुणहाणिसठागाओ ठमामो ति पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागेण कॉम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागो उवठन्भिद ति आवाधूणकम्मिट्टिदीए एगगुणहाणीए भागे हिदाए रूव्हणणाणागुणहाणिसठागाओ एक्किस्से गुणहाणिसठागाए असंखेजा भागा च आगच्छिति । कुदो १ णाणागुणहाणिसठागाहि कम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए एगगुणहाणी आगच्छिदि ति गुस्त्वदेसादो । तम्हा सव्यकम्माणं णाणागुणहाणि-सठागाओ सच्छेदाओ होति । अद्भुणहाणिणा आवाधाऊणकम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए जिदि अच्छेदरासी आगच्छिदि तो णाणागुणहाणिसठागाहि सयठकम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए सािद्रियगुणहाणिअद्धाणमागच्छिद । कुदो १ णाणागुणहाणिसठागाहि अहियावाहाए ओविट्टिदाए एगस्त्वस्स असखेजिदिभागुवठमादो । ण च णाणागुणहाणिसठागाहि अहियावाहाए ओविट्टिदाए एगस्त्वस्स असखेजिदिभागुवठमादो । तम्हा गुणहाणिणा आवाह्रणैकम्मिट्टिदीए ओविट्टिदाए णाणागुणहाणिसठागाओ आगच्छिति । पुणो ताहि वि ताए ओविट्टिदाए एगगुणहाणिअद्धाणमागच्छिदि ति वेतव्वं । एत्य गुणहाणि- अद्धाणं सव्यकम्माणमविट्टिदं । कुदो १ अण्णोण्णव्यद्धारसीणं विसरिसत्तच्भुवगमादो । तदो अद्धाणं सव्यकम्माणमविट्टिदं । कुदो १ अण्णोण्णव्यद्धारसीणं विसरिसत्तच्भुवगमादो । तदो

पल्पोपमके असंख्यातवें भाग जाकर यदि एक दुगुणहानिशलाका प्राप्त होती है तो कर्म-स्थितिके भीतर असंख्यात पच्योपमोंमें कितनी दुगुणहानिशलाकार्ये प्राप्त होंगी, इस प्रकार पत्योपमके असंख्यातवें भागसे कर्मस्थितिको अपवर्तित करनेपर पत्योपमका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। अत एव आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें एक गुणहानिका भाग देनेपर एक कम नान।गुणहानिशलाकार्य और एक गुणहानिशलाको असंख्यात बहुभाग आते हैं, क्योंकि, नानागुणहानिश्रहाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक गुणहानि लब्ध होती है, ऐसा गुरुका उपदेश है। इस कारण सब कर्मोंकी नानागुण-हानिशलाकार्ये सक्ठेद होती हैं। अर्ध गुणहानिका आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें भाग वेनेपर यदि अछेद राशि प्राप्त होती है, (ऐसा अभीष्ट है) तो नानागुणहानिशलाकाओंका समस्त कमस्थितिम भाग देनेपर साधिक गुणहानि अध्वान आता है, क्योंकि, नानागुणहा-निश्रलाकाओंसे अधिक आवाधाको अपवर्तित करनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग पाया जाता है। परन्तु नानागुणहानिशलाकार्ये अथवा गुणहानिअध्वान संछेद नहीं है, क्योंकि, वैसा उपदेश नहीं है। इस कारण आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें गुणहानिका भाग देनेपर नानागुणहानिशलाकार्ये प्राप्त होती हैं। पश्चात् उनके द्वारा उसीको अपवर्तित करनेपर एक गुणहानि अध्वान आता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। यहां सब कमोंका गुणहानि-अध्वान अवस्थित है, क्योंकि, अन्योन्याग्यस्त राशिया विसद्दश स्वीकार की गई है।

१ ताप्रती 'एगा गुणहाणि—' इति पाठः। २ अ-आ काप्रतिपु 'आवाहाण' इति पाठ

णामा-गोदणाणागुणहाणिसलागाहिंतो चढुण्ण कम्माणं णाणागुणहाणिसलागाओ दुभागाहियाओ । मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ आहुद्वगुणाओ । आउअस्स णाणागुणहाणिसलागाओ णामा-गोदणाणागुणहाणिसलागाण संखेजदिभागमेत्तीयो । एवमसण्णीणमद्वण्ण कम्माणं पि तेरासिय काऊण णाणागुणहाणिसलागाओ उपपाएयव्वाओ ।
असण्णीणमुक्कस्सिट्टिदिवधो पिलदोवमस्स असखेजदिभागमेत्तो । गुणहाणिअद्धाण पि
पिलदोवमस्स असखेजदिभागमेत्त चेव । किंतु गुणहाणिअद्धाणादो असण्णीणं उक्कस्साउद्विटिवधो असखेजगुणो ति एत्य वि असखेजाओ णाणागुणहाणिसलागाओ लन्मंति ति
चेत्तव्वं । एवमसिणिणविचिदयपजत्तणाणावरणादीणं णाणागुणहाणिसलागाओ तेरासिएण
आणेदव्वाओ ।

संपिह एत्य णाणागुणहाणिसलागाण गुणहाणीए च पमाणपस्वणहमुत्तरसुत्तं भणदि— एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरं असंखेजाणि पलिदो-वमवग्गमूलाणि ॥ ११२ ॥

एत्य पिलदोवमस्स वग्गमृलमिदिवुत्ते पिलदोवमपढमवग्गमृलस्सेव गहणं कायव्वं, ण विदियादीण, पिलदोवमस्स वग्गमृले गिहदे पढमवग्गमृलस्सेव उप्पत्तिदंसणादो । ताणि च इस कारण नाम व गोत्रकी नानागुणहानिशलाकाओंकी अपेक्षा चार कर्म की नानागुण-हानिशलाकायं द्वितीय भागसे अधिक है। मोहनीयकी नानागुणहानिशलाकायं उनसे साढेतीन गुणी है। आयुक्मकी नानागुणहानिशलाकायं नाम-गोत्रकी नानागुणहानिशलाका-ओंके संख्यातवें भाग प्रमाण है।

इसी प्रकार असंझी जीवोंके आठों कमोंकी नानागुणहानिशलाकाओंको त्रेराशिक करके उत्पन्न कराना चाहिये। असंझी जीवोंके आयुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। गुणहानिअध्वान भी पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। गुणहानिअध्वान भी पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है। किन्तु गुणहानिअध्वानसे असंझी जीवोंके आयुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध असंख्यातगुणा होता है, अतएव यहाँ भी असंख्यात नाना गुणहानिशलाकायें पायी जाती हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। इसी प्रकार असंझी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणादिक कमोंकी नानागुणहानिशलाकाओंको जैराशिक द्वारा है आना चाहिये।

अव यहां नानागुणहानिशलकाओं और गुणहानिके प्रमाणकी प्ररूपणाके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है ॥ ११२॥ यहा 'पत्योपमका वर्गमूलका ग्रहण यहा 'पत्योपमका वर्गमूलका ग्रहण करना चाहिये, द्वितीयादि वर्गमूलोका नहीं, क्योंकि, पत्योपमके प्रथम वर्गमूलको ग्रहण करनेपर प्रथम वर्गमूलको ही उत्पत्ति देखी जाती है। वे वर्गमूल असंख्यात हैं, क्योंकि,

१ अ-आ काप्रतिषु ' मुक्कस्माउद्विदिवधो ' इति पाठः । २ अ-आ काप्रतिषु ' उक्करसाउद्विदिवधो असखेजगुणा ' इति पाठः । ३ एकिस्मिन् द्विगुणवृद्धयोरन्तरे स्थितिस्थानानि पत्योपमवर्गमूलान्यसख्येयानि । क प्र. ( मल्य ) १,८८

पढमवग्गमूलाणि असंखेज्जाणि, णाणागुणहाणिसलागाहि कम्महिदीए ओवहिदाए गुणहाणिपमाणुपत्तीदो । एसा गुणहाणी सव्वकम्माणं सरिसाः, कम्मद्विदिभागहारभूद-णाणागुणहाणिसलागाणं कम्मद्विदिपडिभागेण पमाणतुवलंभादो ।

## णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेडजदिभागों ।। ११३ ॥

एत्य मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ पलिदोवमस्स किंचुणद्धच्छेदणयमेताओ। तं कघं णव्वदे ? चरिमगुणहाणिदव्वादो पढमणिसेयो असंखेजगुणो ति पदेसविरइयअप्पा-बहुगादो । णाणावरणादीणं पुण णाणागुणहाणिसलागाओ पितदोवमपढमवग्गभूलअद्धच्छेद-णेहिंतो योवाओ । कुदो ? एदाओ विरिलय विगं करिय अण्णोण्णन्भत्ये कदे असंखेज-पित्रदोवमबिदियँवग्गमृतुपत्तीदो । तं पि कुदो णव्वदे १ मोहणीयणाणागुणहाणिसलागाणं दो-तिण्णि-सत्तभागेसु विसेसाहियबिदियवग्गभूठछेदाणुवलंभादो ।

नानागुणहानिशलाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर गुणहानिका प्रमाण प्राप्त होता है। यह गुणहानि सब कर्मोंकी समान है, क्योंकि, कर्मस्थितिके भागहारभूत नानागुणहानि-शलाकाओंका प्रमाण कमेस्थितिप्रतिभागसे पाया जाता है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं॥१४३॥

यहां मोहनीयकी नानागुणहानिशलाकार्ये पत्थोपमके कुछ कम अर्घच्छेदोंके बराबर हैं।

शंका-वह कैसे जाना जाता है?

समाधान—वह ' अन्तिम गुणहानिके द्रव्यसे प्रथम निषेक असंख्यातगुणा है ' इस प्रदेशविरचित अल्पबहुत्वसे जाना जाता है।

परन्तु ज्ञानावरणादिकोंकी नानागुणहानिश्रालाकार्ये पल्योपम सम्बन्धी प्रथम वर्गमूलके अर्धच्छेदोंसे स्तोक हैं, क्योंकि, इनका विरलन कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर परयोपमके असंख्यात द्वितीय वर्गमूल उत्पन्न होते हैं।

शंका-वह भी कहांसे जाना जाता है ?

समाधान-चूंकि मोहनीयकी नानागुणहानिश्लाकाओंके दो तीन सात भागोंमें विशेष अधिक द्वितीय वर्गमूलके अर्धच्छेद पाये जाते हैं, अतः इसीसे उतने द्वितीय वर्गमूलोंकी उत्पत्तिका ज्ञान होता है।

१ नानाद्विगुणवृद्धिस्थानानि चागुलवर्गभूलच्छेदनकासख्येयतमभागप्रमाणानि । एतदुक्त भवति — अगुलमात्रक्षेत्रगतप्रदेशराशेर्यत् प्रथमं वर्गभूल तन्मनुष्यप्रमाणहेतुराशिपण्णवतिच्छेदनविधिना तायच्छित्रते यावद् भाग न प्रयच्छति । तेषा च छेदनकानामसख्येयतमे भागे यावन्ति छेदकानि तावतसु यावानाकाश-प्रदेशराशिस्तावत्प्रभाणानि नानाद्विगुणस्थानानि भवन्ति । क. प्र (मलय) १,८८. २ ताप्रती 'पल्टिदो-वमस्स बिदिय ' इति पाठः ।

#### णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि थोवाणि ॥ ११४॥

कुदो १ योवृणपितदोवमद्धच्छेदणयपमाणत्तादो योवृणपितदोवमपढमवग्गमृतुच्छेद-णयमेत्तादो ।

#### एयपदेसगुणहाणिङाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ ११५ ॥

को गुणगारो ? असंखेजाणि पिठदोवसपढमवग्गमूलाणि ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणमपज्जत्तयाणं चडिरंदिय-तीइंदिय-वीइंदिय-एइंदिय-बादर-खुहुमपज्जतापज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणमाडव-वज्जाणं जं पढमसमए पदेसग्गं तदो पिठदोवमस्स असंखेज्जिद-भागं गंतूण दुगुणहीणा, एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव उक्किस्सिया द्विदि ति ॥ ११६ ॥

एत्य जवा सिण्णपञ्जत्तणाणावरणादीणं परव्वणा कदा तथा कायव्वा । णविर एत्य अप्पणो हिदीणं पमाणं जाणिदूण वत्तव्वं ।

#### एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जाणि पिळदोवमवग्ग-मूलाणि ॥ ११७॥

सुगमभेद ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ ११४ ॥

कारण यह कि वे पच्योपमके कुछ कम अर्धच्छेदोंके वरावर होनेसे पच्योपमके प्रथम वर्गमूलके अर्धच्छेदोंसे कुछ कम है।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असख्यातगुणा है ॥ ११५॥ गुणकार क्या है १ गुणकार पच्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल हैं ।

सज्ञी व असज्ञी पचेन्द्रिय अपर्याप्तक, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय तथा एकेन्द्रिय वादर व सक्ष्म इन पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवोके आयुको छोड़ शेष सात कर्मोंका जो प्रदेशाय प्रथम समयमे है उससे पत्योपमके असल्यातवें भाग जाकर वह दुगुणहीन हो जाता है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक वह दुगुणहीन दुगुणहीन होता जाता है।।११६॥

यहा जैसे संजी पर्याप्तकके ज्ञानावरणादिकोंकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही करना चाहिये। विशेषता इतनी है कि यहा अपनी स्थितियोंका प्रमाण जानकर कहना चाहिये।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यात वर्गमृठोंके वरावर है ॥ ११७॥ यह सूत्र सुगम है।

**छ. ११−**३३.

# णाणापदेसगुणहाणिडाणंतराणि पिलदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जूदिभागो ॥ ११८ ॥

एदं पि सुगमं।

# णाणापदेसगुणहाणिड्राणंतराणि थोवाणि ॥ ११९ ॥

गुणहाणिणा कम्मडिदीए ओवडिदाए तेसिमुप्पत्तिदंसणादो ।

## एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १२० ॥

को गुणगारो १ असखेजाणि पिटि विमवनगमूळाणि । एवं परम्परोवणिधा समता । संपि से दिपरूवणाए सृचिदाणमवहार-भागाभाग-अप्पाबहुआणियोगद्दाराणं परूवणं कस्सामो । तं जहा—सन्वासु द्विदीसु पदेसग्ग पढमाए द्विदीए पदेसपमाणेण केवचिरेण काळेण अवहिरिजदि १ दिवहुगुणहाणिद्वाणंतरेण काळेण अवहिरिजदि । एदस्स कारणं चुच्चदे । तं जहा—विदियादिगुणहाणिदव्वे पढमगुणहाणिदव्वपमाणेण कदे चरिमगुणहाणि-

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके वर्गमृठके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ॥११८॥ यह सूत्र भी सुगम है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ ११९ ॥

कारण कि गुणहानि द्वारा कर्मस्थितिको अपवर्तित करनेपर उनकी उत्पत्ति देखी जाती है।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १२० ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्थोपमके असंख्यात वर्गमूल हैं। इस प्रकार परम्परोप-निधा समाप्त हुई।

अब श्रेणिप्ररूपणा द्वारा स्चित अवहार, भागाभाग और अल्पवहुत्व अनुयोगढ़ारोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—सव स्थितियोंका प्रदेशिपण्ड प्रथम स्थितिके प्रदेशिपण्डके प्रमाण द्वारा कितने कालसे अपहृत होता है? उक्त प्रमाणके द्वारा वह डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है। इसका कारण वतलाते हैं। वह इस प्रकार है—द्वितीयादिक गुणहानियोंके द्रव्यको प्रथम गुणहानिके द्रव्यप्रमाणसे करनेपर वह अन्तिम गुणहानिके द्रव्यसे रहित प्रथम गुणहानिका द्रव्य होता है। उसका प्रमाण यह है—

| हि. गु.       | १२८  | १२० | ११२ | १९४ | ९६  | 66  | 60  | ७२       |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| च ,,          | ६४   | ६०  | ५६  | ५२  | ४८  | કક  | So  | ३६       |
| ਚ ,,          | 32   | 30  | २८  | २६  | રઇ  | २२  | २०  | १८       |
| ų. "          | १६   | १७  | १४  | १३  | १२  | ११  | १०  | 9        |
| योग           | २४०  | २२५ | २१० | १९५ | 360 | १६५ | १५० | १३५      |
| अन्तिम<br>गुण | १६   | १५  | १४  | १३  | १२  | ११  | ₹o  | <b>Q</b> |
| प्रथम<br>गुण  | રૂપદ | २४० | २२४ | २०८ | १९२ | १७६ | १६० | १४४      |

द्व्येगृणपढमगुणहाणिद्व्वं होदि । तस्स पमाणमेदं २४० । २२५ । २१० । १९५ । १८० । १६५ । १५० । १३५ । चरिमगुणहाणिदव्वपमाणमेदं १६ । १५ । १४ । १३ । १२ । ११ । १० । ९ । एदम्मि दव्वे पुव्वदव्वम्हि पक्लिते पढमगुणहाणिदव्वपमाणं होदि। २५६। २४०। २२४। २०८। १९२। १७६। १६०। १४४। पुणो एद पढमगुणहाणिदव्य दोखडे कादृण तत्य एगखंडमधोसिरं करिय विदियखंडपासे ठिवदे एत्तियं होदि । २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | एदस्स पमाणं पदमणिसेयस्स तिण्णि-चदुन्भागा सादिरेया । पुणो एत्य सादिरेये अवणिदे सुद्धा पदमणिसेयस्स तिण्णि-चदुन्भागा चेव चेष्टति । तेसिं पमाणमेदं १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । सादिरेयं पि एद ८ । ८ । ८ । ८।८।८।८।८। पढमगुणहाणिद्वे वि समकरणे कीरमाणे पढमणिसेगस्स तिण्णिचदुच्भागा सादिरेया होति । पुणो तेसु चदुच्भागे अवणिदे सेसं बे-चदुच्भागपमाण-मेत्तिय होदि १२८। १२८। १२८। १२८। १२८। १२८। १२८। इम चदुन्भाग घेतृण पुन्विंल्लतिण्णि-चदुन्भागेसु पिक्खते गुणहाणिमेत्तपढमणिसेया होति। तेसिं पमाणमेदं २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । पुणो पढमणिसेयस्स अढाणि गुणहाणिमेत्ताणि अस्य । ताणि पढमणिसेयपमाणेण कदे गुणहाणीए अद्भेता पढमणिसेया होति। तेसिं पमाणमेदं २५६। २५६। २५६। अन्तिम गुणहानिके द्रव्यका प्रमाण यह है। इस द्रव्यको पूर्व द्रव्यमें मिलानेपर प्रथम गुण-हानिके द्रव्यका प्रभाण होता है। (संहिएमें देखिये)। पुनः प्रथम गुणहानिकें इस द्रव्यके दो खण्ड करके उनमेंसे एक खण्डको अधःशिर करके द्वितीय खण्डके पार्श्वमें स्थापित करनेपर इतना है ---२००+२००+२००+२००+२००+२००+२००=१६००। इसका प्रमाण प्रथम निषेकके तीन चतुर्थ भाग (है) से कुछ (८) अधिक होता है। इसमेंसे अधिकताके प्रमाणको कम कर देनेपर अवशिष्ट प्रथम निषेकके शुद्ध तीन चतुर्थ भाग ही रहते हैं-(२००-८=) १९२, १९२, १९२, १९२, १९२, १९२, १९२, साधिकताका भी प्रमाण यह है—८, ८, ८, ८, ८, ८, ८। प्रथम गुणहानिके द्रव्यका भी समकरण करनेपर (१६००-८=२००) वह प्रथम निषेकके साधिक (८) तीन चतुर्थ भाग प्रमाण होता है। फिर उनमेंसे एक चतुर्थ भागको अलग कर देनेपर शेप दो चतुर्थ भागोंका प्रमाण इतना होता है—  $\left[ \{9, 2-6, 2\} = \frac{24,6 \times 2}{9} \right] \{9, 2, 3, 2\}, \{9, 2, 3, 2\}, \{9, 2, 3\}$ अवरोप चतुर्थ भागका प्रमाण यह है--६४, ६४, ६४, ६४, ६४, ६४, ६४। अब इस चतुर्ध भागको ग्रहण करके पूर्वके तीन चतुर्थ भागोंमें मिला देनेपर गुणहानिके वरावर प्रथम निषेक होते हैं। उनका प्रमाण यह है —(र्१२+६४=२५६, २५६, २५६, २५६, २५६, २५६, २५६, २५६ । प्रथम निषेकके अर्घ भाग गुणहानिके वरावर अर्थात् आठ हें ( २×२×२×२× २×२×२×२=२५६)। उनको प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर गुणहानिके अर्थ भाग प्रमाण २५६ । पुणो एदे 'गुणहाणिअद्धमेत्तपढमणिसेगे घेतूण गुणहाणिमेत्तपढमणिसेगेसु पिक्खतेसु दिवङ्गुणहाणिमेत्तपढमणिसेया होंति २५६ । १२ । पुणो सेसअधियद्वे वि पढमणिसेयपमाणेण कदे तस्सद्धमेत्तं होदि १२८ । पुणो एदमप्पहाणं कादृण पढमणिसेगेण दिवङ्गुणहाणीए गुणिदाए सव्वद्वयमेत्तिय होदि ३०७२ । पुणो एदिम दिवङ्गुणहाणीए १२ । भागे हिदे पढमणिसेयो आगच्छिद । एवं पढमणिसेयपमाणेण सव्वद्वं दिवङ्गुण-हाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जिद त्ति सिद्धं ।

बिदियाए द्विदीए पदेसग्गपमाणेण सव्वद्विदिपदेसग्गं केविचरेण कालेण अविहिरिज्ञदि १ सादिरेयदिवङ्कगुणहाणिद्वाणतरेण कालेण । तं जहा—दिवङ्कगुणहाणीयो विरलेद्रण
सव्वद्वं समखंडं कादृण दिण्णे एक्केक्कस्स स्व्वस्स पहमिणसेयपमाणं पावदि । पुणो हेद्वा
णिसेगमागहारं विरलेद्रण उविरमेगस्वधिरदं समखंडं कादृण दिण्णे विरलणस्वं पिड
एगेग-गोवुच्छविसेसपमाणं पावदि । पुणो एदेण पमाणेण उविरमसन्वस्वधिरदेसु अविणदेसु
दिवङ्कगुणहाणिमेत्तगोवुच्छविसेसा अधिया होति । पुणो उव्वरिदद्वं पि दिवङ्कगुणहाणिमेत्तविदियणिसेयपमाणं होदि । पुणो अधियगोवुच्छविसेसे विदियणिसेयपमाणेण कस्सामो ।

प्रथम निषेक होते हैं। उनका प्रमाण यह है—२५६, २५६, २५६, २५६। पश्चात् गुणहानिके अर्घ भाग प्रमाण इन प्रथम निषेकोंको ग्रहण करके गुणहानिके बरावर प्रथम निषेकोंमें मिला देनेपर डेढ़ गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं—२५६×१२। अविश्व श्रधिक द्रव्यको भी प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर वह उसके अर्घ भागके बरावर होता है १२८। अव इसको गौण करके प्रथम निषेकसे डेढ़ गुणहानिको गुणित करनेपर सब इन्य इतना होता है—२५६×१२=३०७२। इसमें डेढ़ गुणहानिका (१२) भाग देनेपर प्रथम निषेक प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्य डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकात से अपहत होता है, यह सिद्ध होता है।

द्वितीय स्थित सम्बन्धी प्रदेशायके प्रमाणसे सव स्थितियोंका प्रदेशिपण्ड कितनेकालसे अपहत होता है ? वह साधिक डेढ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है ।
यथा—डे़ढ गुणहानियोंको विरित करके सब द्रव्यको समयण्ड करके देनेपर एक एक
अंकके प्रति प्रथम निषेकका प्रमाण प्राप्त होता है (३०७२-१२=२५६)। इसके नीचे
अंकके प्रति प्रथम निषेकका प्रमाण प्राप्त होता है (३०७२-१२=२५६)। इसके नीचे
लेकभागहारका विरलन कर उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको समयण्ड
करके देनेपर विरलन अंकके प्रति एक एक गोपुच्छिविशेपका प्रमाण प्राप्त होता है
करके देनेपर विरलन अंकके प्रति एक एक गोपुच्छिविशेपका प्रमाण प्राप्त होता है
(२५६-१६=१६)। इस प्रमाणसे ऊपरकी सब एक अंकके प्रति प्राप्त राशियोंका
(२५६-१६=१६)। इस प्रमाण गोपुच्छिविशेप अधिक होते है (१६४१=१६२)।
अपनयन करनेपर डेढ़ गुणहानि प्रमाण गोपुच्छिविशेप अधिक होते है (१६४०४१=२८८०)।
अविशिष्ट द्वारा भी डेढ़ गुणहानि मात्र द्वितीय निषेकके वरावर होता है (२४०४१=२८८०)।

१ ताप्रती 'एदेण' इति पाटः । २ ताप्रती 'एद' इति पाटः । ३ प्रतिपु 'एद' इति पाटः । ४ आप्रती 'उवरिदद्व्व', ताप्रती 'उवरि द्व्व' इति पाटः ।

तं जहा—१६।१५।१।१६।१२ स्व्वणणिसेयभागहारमेत्तगोवुच्छिवसेसे घेतूण जिद एगं विदियणिसेयपमाणं ठन्भदि, तो दिवहुगुणहाणिमेत्तगोवुच्छिवसेसु किं ठभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविहदाए संदिष्टीए चत्तारि पंचभागा होति ४।५। पुणो एद दिवहुगुणहाणीसु सरिसच्छेदं कादूण पिक्सत्ते एत्तिय होदि ६४।५। पुणो एदेण सव्वद्वे भागे हिदे विदियणिसेगो आगच्छिदि।

तियाए द्विदीए पदेसग्गपमाणेण सव्विद्विदिपदेसग्ग केविचरेण कालेण अविहिरिज्ञिद १ सादिरेयरूवाहियदिवङ्गुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अविहिरिज्ञिद १६ । १४ । १ । १६ । २४ । दोस्ववणिसेयभागहारमेत्तगोवुच्छिवसेसेहिंतो जिद एग तिदयणिसेयपमाण लब्भिद तो तिणिगुणहाणिमेत्तगोवुच्छिवसेसेसु केविडिए तिदयणिसेगे लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविद्विदाए एत्तियं होदि १ । ५ । ७ । पुणो एदिम्म दिवङ्गुणहाणिम्म पिक्लिते एत्तिय होदि ९६ । ७ पुणो एदेण सव्वदव्वे भागे हिदे तिदयणिसेयो आगच्छिद । एवं जाणिदण उविर णेदव्वं जाव पढमगुणहाणीए अह गद ति ।

अव अधिक गोपुच्छिविशेषोंको द्वितीय निषेकके प्रमाणसे करते है। यथा—एक कम निषेकभागहार प्रमाण गोपुच्छिविशेषोंको ग्रहण कर यदि एक द्वितीय निषेकका प्रमाण पाया जाता है, तो डेढ़ गुणहानि प्रमाण गोपुच्छिविशेषोंमें कितना द्वितीय निषेकका प्रमाण प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर वह पाँच भागोंमेंसे चार भाग ( क्षे) प्रमाण होता है।

उदाहरण—यहा निषेकभागहारका प्रमाण १६ और गोयुच्छिविशेषका प्रमाण भी १६ है, अतः निम्न प्रकार त्रैराशिक करनेपर उपर्युक्त प्रमाण प्राप्त होता है—  $23\sqrt{3}=\frac{3}{4}=(346)^{3}$   $=(346)^{3}$ 

पुनः इसको समच्छेद करके डेढ़ गुणहानियोंमें मिलानेपर इतना होता है $-{}_{1}$ र्+ह्न  ${}_{6}$ र् । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय निषेक शप्त होता है--३०७२-  ${}_{6}$ र् =२४०।

त्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रदेशाग्रप्रमाणसे सव स्थितियोंका प्रदेशिए॰ड कितने कालसे अपहत होता है १ वह साधिक एक अंकसे अधिक डेढ गुणहानिस्थानान्तर कालसे अपहत होता है । दो रूपोंसे कम निषेकभागहार प्रमाण गोपुच्छिविशेषोंसे यि एक तियि निषेक प्राप्त होता है, तो तीन गुणहानियोंके बराबर गोपुच्छिविशेषोंमें कितने तिये निषेक प्राप्त होता है, तो तीन गुणहानियोंके बराबर गोपुच्छिविशेषोंमें कितने तिये निषेक प्राप्त होंगे, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाणका भाग देनेपर इतना होता है—

उदाहरण-निषेकमागहार १६, गोपुच्छ १६, १६-२=१४, ३४४ =१५।

इसको डेढ़ गुणहानियोंमें मिला देनेपर इतना होता है—१२+-७३ = ६६ । अब इसका समस्त द्रव्यमें भाग देनेपर तृतीय निषेक आता है ३०७२-७ =२२७ । इस प्रकार जानकर प्रथम गुणहानिका अर्ध भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिये ।

१ तापतो 'सिन्छेद'इति पाठः। २ प्रतिषु ६४ इति पाठ।

पुणो उविस्मिणिसेयपमाणेण सन्बद्धिदिपदेसग्गं केविचरेण कालेण अविहिस्जिदि ? बेगुणहाणिहाणंतरेण कालेण । तं जहा—दिवहुगुणहाणिक्खेतं पढमणिसेगिविक्खंमेण चत्तारि फालीयो कावूण पुणो तत्य चउत्थफािल वेतूण गुणहाणिअद्धपमाणेण तिण्णि खंडाणि कावूण परावित्तय तिण्णं फालीणं पासे ठिविदेसु बेगुणहाणीयो होति चित्र अथवा, तेरासियकमेण आणेदव्वं । तं जहा—१६ । १२ । १ । १६ । १२ । १ । णिसेयभागहारस्स तिण्णि-चढुन्भागमेत्तविसेसे वेतूण जिद्द एगं तिदत्य-णिसेयपमाणं लिन्भिदि तो आयामेण दिवहुगुणहाणिविक्खंभेण णिसेयभागहारचढुन्भागमेत्तविसेसेसु किं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविहदाए गुणहाणीए अद्धमागच्छि । पुणो एदिम दिवहुगुणहाणिमिम पिन्छित्ते दोगुणहाणीयो भवंति १६ । पुणो एदाहि सव्वदव्वे भागे हिंदे तिदत्यिणिसेयो आगच्छि । तदुविर भागहारे वुच्चमाणे सादिरेय-वे-गुणहाणीयो वत्तव्वाओ । एवं णेदव्वं जाव पढमगुणहाणिचरिमसमओ ति । पुणो विदियगुणहाणिपढमणिसेयपमाणेण सव्वदव्वे अविहिर्सिक्षमाणे केविचरेण कालेण अविहिरिक्षिद ? तिण्णि गुणहाणिद्धाणंतरेण कालेण । तं जहा— दिवहुगुणहाणिक्खेतं ठिवय ———— अद्धेण

उससे अग्रिम निषेकके प्रमाणसे सव स्थितियोंका प्रदेशात्र कितने कालमें अपहत होता है ? उक्त प्रमाणसे वह दोगुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है। यथा— डेढ़ गुणहानि मात्र क्षेत्रकी प्रथम निषेकके विस्तारप्रमाणसे चार फालियां करके पश्चात् उनमेंसे चतुर्थ फालिको ग्रहण कर गुणहानिके अर्ध प्रमाणसे तीन खण्ड करके परिवर्तन पूर्वक तीन फालियोंके पार्थ भागमें स्थापित करनेपर दो गुणहानियां होती है। (संदृष्टि मूलमें देखिये।)

अथवा, त्रैराशिककमसे इसे ले आना चाहिये। यथा—निषेकभागहारके तीन चतुर्थ भाग मात्र विशेषोंको ग्रहण करके यदि वहांके एक निषेकका प्रमाण पाया जाता है, तो आयाम (१) व डेढ़ गुणहानि विष्कम्भसे निषेकभागहारके चतुर्थ भाग मात्र विशेषों वह किनना प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर गुणहानिका अर्थ भाग आता है।

फिर इसको डेढ गुणहानियों में मिलानेपर दो गुणहानियां (१६) होती हैं। इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर वहाके निषेकका प्रमाण लब्ध होता है। उससे आगेके भागहारका कथन करनेपर साधिक दो गुणहानिया कहना चाहिये। इस प्रकार प्रथम गुणहानिके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये।

द्वितीय गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निपेकके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहृत करनेपर बह कितने कालसे अपहृत होता है ? उक्त प्रमाणसे वह तीन गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है । यथा—डेढ़ गुणहानि प्रमाण क्षेत्रको स्थापित करके (संदृष्टि मूलमें देखिये) अर्घ

पाडिय विदिअद्धरसुवरि ठिवदे तिणिगुणहाणीयो होंति । अधवा, दिवङ्गुणहाणीयो ठवेदूण एगगुणहाणि चडिय इच्छामो ति एगरूवं विरित्य बिगं करिय अण्णोण्ण भरथे कदे उपपण्णरासिणा दिवहुगुणहाणीए गुणिदाए तिण्णिगुणहाणीयो होति । २४ । पुणो एदाहि सब्बद्वे भागे हिदे बिदियगुणहाणीए पढमणिसेगो आगच्छदि ।

पुणो तिस्से चेव बिदियणिसेगपमाणेण सन्वदन्वं सादिरेयतिण्णिगुणहाणिहाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञदि । तं जहा--- ८ । १५ । १ । ८ । २४ क्वूणणिसेयभागहारमेत्त-गोवुच्छविसेसे घेतूण जिंद एगपक्खेवसलागा लन्भदि तो तिण्णिगुणहाणिमेत्तगोवुच्छविसेसे-हिंतो केवडियाओं पक्खेवसलागाओं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविट्टदाए एत्तियं होदि ८ । ५ । पुणो एदिम सरिसच्छेदं कादृण तिसुँ गुणहाणीसु पिक्खते एत्तियं होदि १२८ । ५ । पुणो एदेण सन्वदन्वे भागे हिदे विदियणिसेयो आगन्छदि । एव िणेदव्वं ] जाव बिदियगुणहाणीए अद्धं गदं ति । तदो तण्णिसेयपमाणेण सन्वदन्वे - अवहिरिज्ञमाणे चत्तारिगुणहाणिष्ठाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञदि । तं जहा—तिण्णिगुणहाणि-क्खेत्तं ठिवय पुन्व व चत्तारिफालीयो कादूण तत्य तीहि फालीहि तदित्यणिसेओ होदि त्ति चउत्यफाली अधिया होदि । पुणो इममहियफालिं तप्पमाणेण कस्सामो--- ८ । १२ ।-

भागसे फाइकर द्वितीय अर्ध भागके ऊपर रखनेपर तीन गुणहानियां होती है। अथवा, देद गुणहानियोंको स्थापित करके चूकि एक गुणहानि चढ़े है, अतः एक रूपका विरलन करके द्विगुणित कर परस्परमें गुणित करनेपर उत्पन्न राशिसे डेढ़ गुणहानिको गुणित करनेपर तीन गुणहानिया (२४) होती हैं। अब इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक आता है।

उसी (द्वितीय) गुणहानिके द्वितीय निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्य साधिक तीन गुगहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है।यथा-एक कम निषेकभागहार प्रमाण गोपुच्छ-विशेषोंको प्रहणकर यदि एक प्रक्षेपरालाका प्राप्त है, तो तीन गुणहानि मात्र गोपुच्छविशेषोंसे कितनी प्रक्षेपरालाकार्ये प्राप्त होंगी ? इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है -- १६४.१=६। अव इसको समच्छेद करके तीन गुणहानियोंमें मिलानेपर इतना होता है - २४+६= 1 दें । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय निषेक आता है - ३०७२-१३८=१२०। इस प्रकार द्वितीय गुणहानिका अर्ध भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिये।

पश्चात् उसके आगेके निषेकप्रमाणसे सब द्रव्यको अपहत करनेपर वह चार गुणद्दानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है। यथा – तीन गुणहानि मात्र क्षेत्रको स्थापित कर पूर्वके ही समान चार फालियां करके उनमेंसे तीन फालिथोंसे वहांका निषेक होता है। अतः चतुर्थ फाछि अधिक है। अब इस अधिक फालिको उसके प्रमाणसे करते हैं—

१ अप्रती संदृष्टिरियमप्रे '-भागहारमेत्त ' इत्यतः पश्चादुपलभ्यते । २ ताप्रती 'तीसु ' इति पाठः ।

१।८।४।२४। णिसेगभागहारतिण्णि-चदुन्भागमेत्तगोवुच्छिवसेसे घेतूण जिंद एगो तिद्वाणिसेगो ठन्भिद तो एगफाठिमेत्तगोवुच्छिवसेसेसु किं ठभामो ति पमाणेण फठगुणि-दिच्छाए ओविह्दाए एत्तियं होदि ८। पुणो एदिम्म तिसु गुणहाणीसु पिक्सेत चत्तारि-गुणहाणीयो होति ३२। पुणो एदेण सन्वदन्वे भागे हिंदे तिद्विणिसेयो होदि। एव जाणिदूण णेयन्व जाव विदियगुणहाणिचरिमणिसेयो ति।

पुणो तिदयगुणहाणिपढमणिसेयपमाणेण अवहिरिज्ञमाणे छगुणहाणिष्टाणंतरपमाणेण अवहिरिजिदि । तं जहा—तिण्णिगुणहाणिक्खेते मज्झे पाडिय एगअद्धस्सुविर विदियअद्धे जोएदृण इतिदे छगुणहाणीयो होति । अधवा, बेगुणहाणीओ चिहदाओ ति वे स्वे विरित्रय विग करिय अण्णोण्णव्मत्ये कदे चत्तारि स्वाणि उप्पज्ञति । पुणो तेहि दिवह्नगुणहाणीए गुणिदाए भागहारो छगुणहाणिमेत्तो होदि ४८ । पुणो एदाहि सन्वद्वे भागे हिदे इन्छिदणिसेयो आगच्छिद ।

पुणो तिस्से गुणहाणीए विदियणिसेयपमाणेण सन्वदन्वे अवहिरिज्ञमाणे सादिरेय-छगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञदि । एत्य तेरासियकसेण लद्धपक्खेवस्त्वाणि ४८ । १५ । पुणो एदस्मि सरिसछेदं कादूण छसु गुणहाणीसु पविखते सादिरेयछगुण-

निषेकभागहारके तीन चतुर्थ भाग मात्र गोषुच्छिविशेषोंको ग्रहण कर यदि वहाका एक निषेक भाप्त होता है, तो एक फालि मात्र गोषुच्छिविशेषोंमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणिन इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है—८। इसको तीन गुणहानियोंमें मिलानेपर चार गुणहानियां होती है—२४+८=३२। इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर वहाका ( हि॰ गु॰ हा॰ का पाचवां ) निषेक होता है—३०७२-३२=६६। इस प्रकार जानकर द्वितीय गुणहानिके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये।

त्तीय गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकके प्रमाणसे सव द्रव्यको अपहृत करनेपर वह छह-गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है। यथा—तीन गुणहानि प्रमाण क्षेत्रको मध्यमें फाड़कर एक अर्ध भागके ऊपर द्वितीय अर्ध भागको जोड़कर स्थापित करनेपर छह गुणहानिया होती है। अथवा, चूंकि दो गुणहानिया चढे हैं अतः दो अकांका विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणित करनेपर चार अंक उत्पन्न होते हैं। पश्चात् उनके द्वारा डेढ़ गुणहानियोंको गुणित करनेपर भागहार छह गुणहानि प्रमाण होना है—१२४४=४८ =८४६। इनका सव इत्यमें भाग देनेपर अभीष्ट निषेक प्राप्त होना है—३०७२-४८=६४।

उक्त गुणहानिके डितीय निपेकके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहत करनेपर वह साधिक छह गुणहानिस्थानान्तरकारुसे अपहत होता है। यहा नैराशिककमसे प्राप्त प्रक्षेप अक ये है—१६। इनको समञ्छेद करके छह गुणहानियोंमें मिलाने पर साधिक

१ तामती 'तीष्ठ ' इति पाठः । २ अ-आ-तामतिपु 'सव्यद्व्येण ' इति पाठः । ३ मितपु 'लोएदूण ' इति पाठः ।

हाणीयो होति। ७६८। १५°। पुणो एदाहि सन्वद्वे भागे हिदे विदियणिसेयो आगच्छिदि। एवं जाणिदूण णेदव्वं जाव अग्गिट्टिसागहारो ति। णविर अग्गिट्टिसागहारो लि। णविर अग्गिट्टिसागहारो अगुलस्स असंखेजिदिभागो असंखेजिओसिपिणि -उस्सिपिणिमेत्तो। तस्स पमाणमेदं ३०७२। ९³। एदेण समयपबद्धे भागे हिदे चिरमिणिसेयो आगच्छिदि। एव भागहार-परूवणा समता।

पढमाए द्विदीए पदेसगं सन्वद्विदिपदेसग्गस्स केविडयो भागो ? असंखेबिदिभागो, दिवहुगुणहाणीए खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्तं ति वृत्तं होदि । एवं णेदव्वं जाव पढमगुणहाणि-चिरमणिसेगो ति । बिदियगुणहाणिपढमणिसेगो सन्वद्विदिपदेसग्गस्स केविडिओ भागो ? असखेबिदिभागो । को पिडिभागो ? तिण्णि गुणहाणीयो । एवं जाणिदूण णेदव्व जाव चिरमगुणहाणिचरिमणिसेगो ति । एवं भागाभागपस्वणा समत्ता ।

सन्वत्थोवं चिरमाए द्विदीए पदेसगं ९ | पढमाए द्विदीए पदेसगमसंखेजगुणं । को गुणगारो १ पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागमेता किंचुणणोण्णञ्मत्थरासी । तस्स पमाणमेदं २५६ | ९४ | एदेण चिरमिणिसेगे गुणिदे पढमिणिसेगो होदि । २५६ । छह गुणहानिया होती हैं — १६६ = १६६ = १६६ | इनका सव द्रव्यमें भाग देनेपर तृतीय गुणहानिका द्वितीय निषेक आता है — २०७२ — १६६ = ६० । इस प्रकार जानकर अप्रस्थित भागहार तक छे जाना चाहिये । विशेष इतना है कि अप्रस्थित भागहार अंगुलके असंख्यात मात्र है जो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणयोंके वरावर है । उसका प्रमाण यह है — ३००२ – १६६ | इसका समयप्रवद्धमें भाग देनेपर अन्तिम निपेक प्राप्त होता है — ३००२ – १६६ | इसका समयप्रवद्धमें भाग देनेपर अन्तिम निपेक प्राप्त होता है — ३००२ – १६६ | इसका समयप्रवद्धमें भाग देनेपर अन्तिम निपेक प्राप्त होता है — ३००२ – १६६ | इस प्रकार भागहार प्रक्रपणा समाप्त हुई ।

प्रथम स्थितिका प्रदेशिपण्ड समस्त स्थितियोंके प्रदेशिपण्डके कितनेवे भाग प्रमाण है श उनके असंख्यातवे भाग प्रमाण है। समस्त स्थितियोंके प्रदेशिपण्डमें छेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर जो प्राप्त हो (३०७२-१२=२५६) उतने मात्र वह है, यह उसका अभिप्राय है। इस प्रकार प्रथम गुणहानिके अन्तिम निषेक तक छे जाना चाहिये। द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक समस्त स्थितियोंके प्रदेशिपण्डके कितनेवें भाग प्रमाण है श वह उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है श प्रतिभाग तीन गुणहानियां है। इस प्रकार जानकर अन्तिम गुणहानिके अन्तिम निषेक तक छे जाना चाहिये। इस प्रकार भागाभाग प्रक्रपणा समाप्त हुई।

अन्तिम स्थितिका प्रदेशिपण्ड सबसे स्तोक (९) है। प्रथम स्थितिका प्रदेशिपण्ड उससे असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि है। उसका प्रमाण यह है—३५६। इसके द्वारा अन्तिम

१ अ आ-ताप्रतिषु ७६८ । ५ । एवंविधात्र सदृष्टिरस्ति । २ अप्रतौ 'भागो असखेज्जाओसिष्णि ', आ काप्रत्यो 'भागो असखेज्जाओखिषणि ', ताप्रतौ 'भागो असखेज्जाओ [ सखेज्जाओ ] ओसिष्णि ' इति पाठः । ३ मप्रतिपाठोऽयम् । अ आ का ताप्रतिषु ३०७३ इति पाठः । ४ का ताप्रत्योः २५६ । ४ । एवविधात्र सदृष्टिरस्ति ।

अजहण्णअणुक्कस्सद्व्वमसंखे अगुणं । को गुणगारो १ सादिरेगेगरूवपरिहीणदिवङ्कगुणहाणी । किं कारणं १ स्वूणदिवङ्कगुणहाणिसलागाहि पढमणिसेगे गुणिदे पढमणिसेयवदिरित्त उविस्सिक्विष्टिद्व्वं होदि २८१६ । पुणो एदिम चिरमिट्टिदिद्वेण विणा इच्छि आमाणे स्वूणिदिवङ्कगुणहाणीए एगरूवस्स असंखे अदिभागमविणय पढमणिसेगे गुणिदे अजहण्ण अणुक्कस्सिद्वे होदि २८०७ । अपढमं विसेसाहियं । केत्तियमेत्तो विसेसो १ उक्कस्सिट्टिदिव्वमेत्तो २८१६ । अणुक्कस्सं विसेसाहियं । केत्तियमेत्तो विसेसो १ चिरमिणिसेगेणुणपढमणिसेगमेत्तो । स्वासु द्विदीसु पदेसग्गं विसेसाहियं । केत्तियमेत्तेण १ चिरमिष्टिदिद्व्वमेत्तेण । एवं णिसेयपरूवणा समत्ता ।

#### आवाधकंदयपरूवणदाए ॥ १२१॥

किमद्रमाबाधकंदयपरूवणा आगदा ? किं सन्वद्विदिवंधद्वाणेसु एक्का चेव आबाहा होदि, आहो अण्णण्णौ होदि ति पुच्छिदे एवं होदि ति जाणावणद्वमाबाहाकंदयपरूवणा

निषेकको गुणित करनेपर प्रथम निषेक होता है— ३५६ ४९ = २५६ । उससे अजधन्या-जुत्कृष्ट द्रव्य असंख्यातगुणा है । गुणकार क्या है ? गुणकार साधिक एक अंकसे हीन डेढ़ गुणहानियां हैं।

शका-- इसका कारण क्या है ?

समाधान—इसका कारण यह है कि एक कम डेढ़गुणहानिशलाओंसे प्रथम निषेकको गुणित करनेपर प्रथम निषेक्षसे रहित अग्रिम सब स्थितियोंके द्रव्यका प्रमाण होता है—[ २५६×(१२-१)=२८१६=(३०७२—२५६)]।

अब यदि यह द्रव्य अन्तिम स्थितिके द्रव्यसे रहित अभीष्ट है, तो एक कम डेढ़ गुण हानिमेंसे एक अंक असंख्यात में भागको घटाकर शेषसे प्रथम निषेकको गुणित करनेपर अजघन्यअनुरक्ष द्रव्यका प्रमाण होता है—१२-१=११; ११-इप्हें=१०३५ँ६, २५६×६६ँ६ँ=२८०७। इसकी अपेक्षा प्रथम स्थितिसे हीन सब द्रव्य विशेष अधिक है। विशेष कितना है वह उत्कृष्ट अर्थात् अन्तिम स्थितिके द्रव्यके बराबर है—२८०७+९=२८१६। इससे अनुतकृष्ट द्रव्य विशेष अधिक है। विशेष कितना है वह अन्तिम निषेकसे हीन प्रथम निषेकके बराबर है—(२५६-९=२४७, २८१६+२४०=३०६३)। इससे सब स्थितियों में प्रदेशाय विशेष अधिक है। कितने मात्र विशेषसे वह अधिक है वह अन्तिम स्थितिके द्रव्यप्रमाणसे अधिक है—(३०६३+९=३०७२)। इस प्रकार निषेकप्रहरणा समाप्त हुई।

आबाधाकाण्डक प्ररूपणाका अधिकार है ॥ १२१ ॥

रांका- आवाधाकाण्डक प्ररूपणाका अवतार किसलिये हुआ है ?

समाधान— सब स्थितिबन्धस्थानोंमें क्या एक ही आबाधा है, अथवा अन्य-अन्य हैं, ऐसा पूछनेपर 'इस प्रकारकी आबाधा व्यवस्था है' यह जतलानेके लिये आवाधाकाण्डक प्रक्रपणाका अवतार हुआ है।

<sup>ং</sup> अ-आ-काप्रतिषु ' अण्णोण्णा ', ताप्रती ' अण्णा ण ' इति पाठ : ।

आगदा । एत्य तिण्णि अणियोगद्दाराणि परूवणा पमाणसप्पाबहुअं चेव । पमाणप्पाबहुआणं संभवो होदु णाम, सुत्तसिद्धत्तादो । सुत्तम्मि असंतीए परूवणाए कधमेत्य संभवो १ ण
एस दोसो, परूवणाए विणा पमाणप्पाबहुआणमणुववत्तीदो । तत्य ताव सुत्तेण सचिदपरूवणा
वुच्चदे । तं जहा—चोद्दसण्णं जीवसमासाणं अत्यि आवाहाकंदयाणि आवाहाद्दाणाणि
च । आवाहाकंदयपरूवणाए कधमावाहद्वाणाणि वुच्चंति १ ण, आवाहाकंदयपरूवणाए
आवाहद्वाणाविणाभावेण देसामासियत्तमावण्णाए आवाहद्वाणपरूवणं पि विरोहाभावादो ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउहिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं एइंदियबादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माण-माउववज्जाणमुक्कस्सियादो द्विदीदो समए समए पिटदोवमस्स असंखेडजिदभागमेत्तमोसरिदूण एयमाबाहाकंदयं करेदि। एस कमो जाव जहिण्णया द्विदि ति ॥ १२२॥

समए समए इदि वुते आबाधाए एगेगसमए इदि वुत्तं होदि । उक्कस्सावाहाए इस आबाधाकाण्डकप्ररूपणामें तीन अनुयोगद्वार हैं—प्ररूपणा, प्रमाण और अस्पवहुत्व।

शका— प्रमाण और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारोंकी सम्भावना भले ही हो, क्योंकि, वे सुत्रसे लिद्ध हैं। परन्तु सूत्रमें न पाये जानेवाले प्ररूपणा अनुयोगद्वारकी सम्भावना यहां कैसे हो सकती है ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, प्ररूपणांके विना प्रमाण और अल्प-

उनमें पहिले सूत्रसे सूचित प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है— चौदह जीवसमासोंके ग्राबाधाकाण्डक और आबाधास्थान दोनों हैं।

शका— आवाधाकाण्डकप्ररूपणामें आवाधास्थानोंका कथन क्यों किया जा रहा है ? समाधान— नहीं, क्योंकि आवाधाकाण्डकप्ररूपणाका आवाधास्थानप्ररूपणाके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, अतः आवाधास्थानप्ररूपणाके प्रति देशामर्शक भावको प्राप्त हुई आवाधाकाण्डकरूपणामें आवाधास्थानोंका कथन करना विरुद्ध नहीं है।

सज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और बादर व सृक्ष्म एकेन्द्रिय इन पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोके आयुको छोड़ शेष सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे समय समयमें पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उतर कर एक आबाधाकाण्डकको करता है। यह क्रम जवन्य स्थिति तक है।। १२२॥

सूत्रमें 'समए समए 'ऐसा कहनेसे आवाधाके एक एक समयमें, ऐसा अभिप्राय १ मोत्तृण आउगाइ समए समए अबाहहाणीए। पल्लासंखियभागं कंड कुण अप्पबहुमेसिं॥ क. प्र १, ८५. चिरमसमए णिरुद्धे उक्कस्सिट्टिदी हेट्टा पिट्टिविमस्स असंखेबिदिभागमेत्तमोसिरदूण एयमाबाहाकंदयं करेदि । आबाहचिरमसमय णिरुंभिदूण उक्किस्सियं द्विद्धं बंधि । तत्तो समऊणं पि बंधि । एवं दुसमऊणादिकमेण णेदव्व जाव पिट्टिविससाणमेगमाबाहाकदय-पृतिद्धः ति । एवमेदेण आबाहाचिरमसमएण बंधपाओग्गिट्टिविसेसाणमेगमाबाहाकदय-मिदि सण्णा ति वृत्तं होदि । आबाधाए दुचिरमसमयस्स णिरुंभणं कादृण एव चेव बिदियमाबाहाकदयं परूवेदव्वं । आबाहाए तिचिरमसमयणिरुंभणं कादृण पृद्वं व तिद्धो आबाहाकंदओ परूवेदव्वो । एवं णेयव्वं जाव जहण्णिया द्विदि ति । एदेण सुत्तेण एगाबाहाकंदयस्स पमाणपरूवणा कदा ।

संपिं देसामासियत्तमावण्णेण एदेण सुत्तेण सृचिदाणमाबाह्याणाणमाबाहाकंदय-सलागाणं च पमाणपरूवणा कीरदे। तं जहा— सिण्णपंचिंदियपज्ञत्ताणमाबाह्याणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि संखेजवासमेत्ताणि। सिण्णपंचिंदियअपज्ञत्ताणमाबाह्याणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि अंतोमुहुत्तमेत्ताणि। असिण्णपंचिंदिय-चडिरंदिय-तीइंदिय-

समझना चाहिये। उत्कृष्ट आवाधाके अन्तिम समयकी विवक्षा होनेपर उत्कृष्ट स्थितिसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उतर कर एक आवाधाकाण्डकको करता है। आवाधाके अन्तिम समयको विवक्षित करके उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है। उससे एक समय कम भी स्थितिको बांधता है। इस प्रकार दो समय कम इत्यादि कमसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे रहित स्थिति तक ले जाना चाहिये। इस प्रकार आवाधाके इस अनितम समयमें बन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी एक आवाधाकाण्डक संक्षा है, यह अभिप्राय है। आवाधाके द्विचरम समयकी विवक्षा करके इसी प्रकारसे द्वितीय आवाधाकाण्डककी प्रक्रपणा करना चाहिये। आवाधाके त्रिचरम समयकी विवक्षा करके पहिलेके ही समान तृतीय आवाधाकाण्डककी प्रक्रपणा करना चाहिये। इस प्रकार जघन्य स्थिति तक यही कम जानना चाहिये। इस स्त्रके द्वारा एक आवाधाकाण्डकके प्रमाणकी प्रक्रपणा की गई है।

अब देशमार्शक भावको प्राप्त हुए इस सूत्रके द्वारा सूचित आवाधास्थानों और आवाधाकाण्डकशलाओंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है — संकी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आबाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही संख्यात वर्ष प्रमाण हैं। संक्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही अन्तर्भृहर्त प्रमाण हैं। असंक्षी पचेन्द्रिय, चतुर्रिन्द्रय, जीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय [ पर्याप्तक अपर्याप्त ]

१ ताप्रती ' समऊण बघदि ' इति पाठः ।

वीइंदियाणमद्वण्हं जीवसमासाणमाबाहद्वाणाणि आवाहाकंदयसलगाओ च आविलयाए संखेजदिभागमेत्ताणि। चदुण्णमेइंदियाणं आबाहद्वाणाणि आबाहाकदयाणि च आविलयाए असंखेजदिभागमेत्ताणि।

आउअस्स आबाहाकंदयपरूवणा किमद्र ण कदा ? ण एस दोसो, आउअस्स इमा दिदी एदीए चेवै आबाहाए बज्झदि ति णियमाभावादो । पुन्वकोडितिभागमावाह काऊण तेत्तीसाउअं बंधदि, समऊणतेत्तीसं पि बंधदि, एवं दुसमऊण-तिसमऊणादिकमेण पुन्वकोडितिभागाबाह धुवं कादूण णेदव्वं जाव वंधखुदाभवग्गहणं ति । पुणो एदे चेव आउववंधवियापा पुन्वकोडितिभागे समऊणे आबाधत्तणेण णिरुद्धे वि होति । एव दुसमऊणादिकंमेण णेदव्वं जाव असंखेयद्धा ति । जेणेवमणियमो तेण आउअस्स आबाहा-कद्यपरूवणा ण कदा । ण च आबाहाकंदयाणि णत्यि ति आबाहद्वाणाणमसभवो, तदभावे ठिंगाभावादो । तदो आउअस्स णत्यि आबाहाकंदयाणि ति सिद्धं ।

इन बाठ जीवसमासोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डकरालाकायें आवलीके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। चार एकेन्द्रिय जीवोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं।

शंका- यहां आयु कर्मके आवाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा किसलिये नहीं की गई ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, कारण कि आयुकी यह स्थिति इसी आबाधामें बंधती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्वकोटिके त्रिभागको आबाधा करके तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको बाधता है, एक समय कम तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको भी बाधता है, इस प्रकार पूर्वकोटिके त्रिभाग रूप आबाधाको ध्रुव करके दो समय कम, तीन समय कम इत्यादि क्रमसे बन्ध क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण स्थिति तक ले जाना चाहिये। पूर्वकोटिके एक समय कम त्रिभागको आबाधा रूपसे विवक्षित करनेपर भी ये ही आयुबन्धके विकल्प होते हैं। इसी प्रकार दो समय कम, तीन समय कम इत्यादि क्रमसे असंख्येयाद्धा काल प्रमाण आबाधा तक ले जाना चाहिये। जिस कारण यहा कोई ऐसा नियम नहीं है, इसीलिये आयुके आबाधाकाण्डकोंकी प्रक्रपणा नहीं की गई।

आवाधाकाण्डक चूंकि नहीं हैं, इसिलिये आवाधास्थान असम्भव हों, ऐसी कोई वात नहीं है, क्योंकि, उनके अभावमें कोई हेतु नहीं है। इस कारण आयुके आवाधा-काण्डक नहीं हैं, यह सिद्ध है।

१ आप्रती ' अंसंखे॰ ', ताप्रती ' असंखे॰ ' इति पाठः । २ ताप्रती ' इमा हिदीए चेव ' इति पाठः । ३ अ-आ-काप्रतिषु ' दुसमऊणा ' इति पाठः । ४ अ-आ ताप्रतिषु ' पुन्वकोडिभागे ' इति पाठः । ५ ताप्रती ' दुसमयादि-' इति पाठः ।

एत्य अप्पाबहुगपरूवणा किण्ण कीरदे ? ण एस दोसो, उविर भण्णमाणअप्पावहु आणियोगद्दारेण तदवगमादो । एवमाबाधाकंदयपरूवणा समत्ता ।

## अपाबहुएति ॥ १२३ ॥

जं तं चउत्थमणियोगद्दारमप्पाबहुगमिदि तं वत्तइस्सामो ति भणिद होदि।

पंत्रिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पज्जतापज्जताणं सत्तण्हं कम्माणमाउववज्जाणं सब्वत्थोवा जहण्णिया आबाहा ॥ १२४॥

कुदो<sup> १</sup> संखेजाविषयमेता होदण अंतोमुहुत्तपमाणतादो ।

आबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुहाणि संखेजजग्रणाणि ॥ १२५॥

कुदो ? जहण्णाबाधादो उक्कस्साबाहा संखेजगुणा, तेण आबाहद्वाणाणि वि

शंका- यहां अल्पबहुत्वप्ररूपणा क्यों नहीं की जाती है ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उसका ज्ञान आगे कहे जानेवाले अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारसे हो जाता है। इस प्रकार आवधाकाण्डक प्ररूपणा समाप्त हुई। अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारका अधिकार है।। १२३॥

जो वह चौथा अल्पबहुत्व अनुयोगद्वार है उसको कहते हैं, यह अभिप्राय है। संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक व अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय जीवोके आयुको छोडकर शेप सात कर्मोंकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है।। १२४।।

इसका कारण यह है कि उक्त आवाधा संख्यात आवली प्रमाण हो करके अन्तर्मुहूर्त मात्र है।

आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनो ही तुत्य संख्यातगुणे हैं ॥ १२५ ॥ चृकि जबन्य आवाधाकी अपेक्षा उत्क्रप्ट आबाधा संख्यातगुणी है, इसीलिये आबाधास्थान भी उससे संख्यातगुणे ही हैं।

शंका- कसे १

१ आप्रती 'त ' इति नोपलभ्यते । २ एतेषा दशानां स्थानानामल्पबहुत्वमुन्यते— तत्र सिंपचिन्द्रि येषु पर्याप्तेषु अपर्याप्तकेषु वा बन्धकेषु आयुर्वर्जाना सप्तानां कर्मणा सर्वस्तोका जधन्यावाधा (१)। सा च अन्तर्मुहूर्तप्रमाणा । क प्र. (मल्य टीका) १, ८६. ३ आप्रतो 'च तुह्माणि दो वि सखेउजगुणाणि । अन्तर्मुहूर्तप्रमाणा । क प्र. (मल्य टीका) १, ८६. ३ आप्रतो 'च तुह्माणि दो वि सखेउजगुणाणि । स्ति पाठः । ततोऽवाधास्थानानि कडकस्थानानि चासंख्येयगुणानि । तानि तु पग्स्पर तुल्यानि । तथाहि— वधन्यामवाधामादि कृत्वोत्कृष्टाऽवाधाचरमसमयमिन्याप्य यावन्तः समयाः प्राप्यन्ते तावन्त्यवाधास्थानानि भवन्ति । तद्यथा— जधन्याऽवाधा एकमवाधास्थानम् । सेव समयाधिका द्वितीयम् । द्विसमयाधिका तृतीयम् । भवन्ति । तद्यथा— जधन्याऽवाधा एकमवाधास्थानम् । एतावन्त्येव चावाधाकडकानि, जधन्यावाधात आरम्य समय एवं तावद्वाच्य यावदुत्कृष्टावाधाचरमसमयः । एतावन्त्येव चावाधाकडकानि, जधन्यावाधात आरम्य समय एवं तावद्वाच्य यावदुत्कृष्टावाधाचरमसमयः । एतावन्त्येव चावाधाकडकानि, जधन्यावाधात आरम्य समय एवं तावद्वाच्य पावदुत्कृष्टावाधान्तत्वात्। एतन्व प्रागेवोक्तम् (२-३)। क. प्र. (म. टी.) १,८६.

सखेजगुणाणि चेव । कघ १ समऊणजहण्णाबाहाए उक्कस्साबाहादो सोहिदाए आबाह-हाणुप्पतीदो । कधमावाहहाणेहि आबाहाकंद्यसलागाण सरिसत्तं १ ण एस दोसो, एगेगावाहहाणस्स पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तहिदिबंधहाणाणमाबाहाकंद्यसण्णिदाणं उवलंभेण समाणता ।

#### उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहियां ॥ १२६ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णाबाहमेत्तेण ।

## णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेडजगुणाणि ॥ १२७ ॥

कृदो १ उक्करसाबाहाओ संखेजावित्यमेत्ताओ होदृण सण्णीसु पजत्तएसु संखेज-वस्साणि अपजत्तएसु अंतोमुहुत्तं होंति। णाणापदेसगुणहाणिष्ठाणंतराणि पुण असंखेजवस्साणि होदृण पित्रवेवमस्स असंखेजदिभागमेत्ताणि। तेण उक्करसआबाहादो णाणापदेसगुणहाणि-द्वाणंतराणि असंखेजगुणाणि ति जुजदे।

## एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १२८॥

समाधान— क्योंकि, उत्कृष्ट आबाधामेंसे एक समय कम जघन्य आबाधाको घटा देनेवर आवाधास्थानोंकी उत्पत्ति होती है।

शंका- आवाधास्थानोंसे आबाधाकाण्डकशलाकाये समान कैसे हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, एक एक आबाधास्थान सम्बन्धी जो पच्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितबन्धस्थान हैं उनकी आबाधाकाण्डक संक्षा है, अत एव उनके समानता है ही।

उनसे उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है ॥ १२६ ॥

शका- वह कितने प्रमाणसे अधिक है ?

समाधान- वह एक समय कम जघन्य आबाधाके प्रमाणसे अधिक है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १२७ ॥

कारण कि उत्क्रप्ट आवाधार्य संख्यात आवली प्रमाण हो करके संशी पर्याप्तक जीवोंमें संख्यात वर्ष और अपर्याप्तकोंमें अन्तर्मुह्रतं प्रमाण होती हैं। परन्तु नानाप्रदेशगुणहानि-स्थानान्तर असंख्यात वर्ष प्रमाण हो करके पस्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र हैं। अतपव उत्क्रप्ट आवाधाकी अपेक्षा नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरोंका असंख्यातगुणा होना उचित ही है।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १२८ ॥

१ तेम्य उत्कृष्टावाघा विशेषाधिका, जघन्यावाघायास्तत्र प्रवेशात् (४)। क. प्र (म. टी.) १,८६. २ ततो दलिकनिषेकविधौ द्विगुणहानिस्यानानि असख्येयगुणानि, पत्योपमप्रथमवर्गमूलासंख्येयभागगतसमय-प्रमाणत्वात् (५)। क प्र (म टी.) १,८६. ३ तत एकस्मिन् द्विगुणहान्योरन्तरे निषेकस्थानान्यसख्येय-गुणानि, तेपामसख्येयानि पत्योपमवर्गमूलानि परिमाणमिति कृत्वा (६)। क. प्र (म. टी.) १,८६.

#### कुदो ? असंखेजपिठदोवमपढमवग्गमूरुपमाणतादो ।

## एयमाबाह।कंदयमसंखेज्जगुणं ।। १२९ ॥

णाणापदेसगुणहाणिसलागाहि असंखेजवस्सपमाणाहि कम्मद्विदीए ओवद्विराए एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमागच्छदि । उक्कस्साबाहाए संखेजवस्समेत्ताए अंतोमुहुत्तमेताए च सग-सगुक्कस्सद्विदीए ओवद्विदाए जेणेगमाबाहाकंदयपमाणं होदि, तेणेगपदेसगुणहाणिद्वाणं-तरादो एगमाबाहाकंदयमसंखेजगुणमिदि घेत्तव्य ।

## जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो ।। १३०॥

एगमावाहाकदयं णाम पिलदोवम्स्स असंखेबिदभागो, जहण्णिद्विदंघो पुण अतोकोडाकोडिमेत्तसागरोवमाणि । तेण एगावाहाकंदयादो जहण्णओ द्विदिवंघो असंखेब गुणो जादो ।

## ठिदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १३१॥

जहण्णहिदिवधादो उक्कस्सिहिदिवंधो जेण संखे अगुणो तेण हिदिवधहाणाणि वि

क्यों कि, वे पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूळोंके वरावर हैं।

एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १२९ ॥

असंख्यात वर्ष प्रमाण नानाप्रदेशगुणहानिशालाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एकगुणहानिस्थानान्तर लब्ध होता है। संख्यात वर्ष मात्र व अन्तर्भुहूर्त भात्र उत्कृष्ट आवाधाका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर चूंकि एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण होता है, अत एव एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरकी अपेक्षा एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है, ऐसा ब्रहण करना चाहिये।

जवन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ॥ १३० ॥

चूंकि एक आवाधाकाण्डक पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, परन्तु जधन्य स्थितिवन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपमों प्रमाण है, अत एव एक आवाधाकाण्डककी अपेक्षा जधन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हो जाता है।

स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३१ ॥

चृंकि जघन्य स्थितिवन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है, अतः उससे

१ तेभ्योऽपि अर्थेन कडक- [पचसंग्रहे पुनरेतस्य स्थानेऽबाधाकडकिमत्येतदेवोपलभ्यते ] मसख्येयगुणम् (७)। क प्र (म टी) १,८६ २ तस्माजवन्यः स्थितिबन्धोऽसख्येयगुग, अन्तःसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणत्वात् । सिक्चपचेन्द्रिया हि श्रेणिमनारूढा जघन्यतोऽपि स्थितिबन्धमन्तःसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणमेव कुर्वन्ति (८)। क प्र. (म टी.) १,८६. ३ ततोऽपि स्थितिबन्धस्थानानि सख्येयगुणानि
(९)। क. प्र. (म. टी.) १,८६.

संखेजगुणाणि चेव, समऊणजहण्ह द्विदिवंधेणूणउक्कस्सद्विदिवंधस्सेव द्विदिवंधद्वाणववएसादो।

#### उक्करसओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १३२ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णद्विदिबंधमेत्तेण ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पञ्जत्तयाणमाउअस्त सञ्ब-त्थोवा जहण्णिया आबाहौ ॥ १३३ ॥

कुदो ? आउअं वंधिय समयाहियसव्वजहण्णविस्समणकालग्गहणादो ।

जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ १३४ ॥

कुदो ? खुद्दाभवग्गहणपमाणतादो ।

#### आबाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १३५ ॥

स्थितिवन्धस्थान भी संख्यातगुणे ही होने चाहिये, क्योंकि एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धसे रहित उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी ही स्थितिबन्धस्थान संज्ञा है।

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उससे विशेष अधिक है ॥ १३२ ॥

कितने मात्रसे वह अधिक है? एक समय कम जघन्य स्थितिबन्धके प्रमाणसे वह अधिक है।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है।। १३३।।

क्योंकि, यहां आयुको बांधकर एक समय अधिक सर्वजवन्य विश्रमणकालका ग्रहण है।

उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ १३४ ॥ क्योंकि, वह क्षुद्रभवग्रहणके बराबर है। उससे आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३५ ॥

१ तेम्य उत्कृष्टा स्थितिविशेषाधिका, जधन्यस्थितरज्ञाधायाश्च तत्र प्रवेशात् । क. प्र. (म. टी.) १,८६. २ तथा सित्रपचेन्द्रियेष्वसित्रपचेन्द्रियेषु वा पर्याप्तवेषु प्रत्येकमायुषो जधन्याज्ञाधा सर्वस्तोका (१) । ततो जधन्यः स्थितिवन्धः सख्येयगुणः । स च क्षुळकभवरूपः (२)। ततोऽद्याधारथानानि सख्येयगुणानि । वधन्याज्ञाधारहितः पूर्वकोटित्रिभाग इति कृत्वा (३)। ततोऽप्युन्कृष्टाज्ञाधा विशेषाधिका, जधन्यावाधाया अपि तत्र प्रवेशात् (४)। ततो द्विगुणहानिस्थानान्यसख्येयगुणानि, पत्योषमप्रथमवर्गमूलासख्येयभागगतसमयप्रमांणत्वात् (५)। तेम्योऽप्येकस्मिन् द्विगुणहान्योरन्तरे निषेकस्थानान्यसख्येयगुणानि (६)। तत्र युक्तिः प्रागुक्ता वक्तव्या। ततः स्थितिवन्धस्थानान्यसख्येयगुणानि (७)। तेम्योऽप्युन्कृष्टः स्थितिवन्धो विशेषाधिकः, जधन्यस्थितेस्वाधायाश्च तत्र प्रवेशात् (८)। क. प्र. (म. टी.) १,८६.

जहण्णओ द्विदिवंधो णाम अंतोमुहुत्तमेत्तो<sup>3</sup>, आबाहाद्वाणाणि पुण सखेजपैमाण-पुन्वकोडितिभागमेत्ताणि; तेण जहण्णद्विदिवंधादो आबाहद्वाणाणं संखेजगुणत्तं णव्वदे ।

### उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १३६ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णाचाहमेत्तेण ।

# णाणापदेसगुणहाणिड्डाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १३७ ॥

पुन्वकोडितिभागं पेक्खिद्ण पिलदोवसस्स असखेक्रदिभागमेत्तणाणागुणहाणिसला-गाणमसंखेक्रगुणतुवलंभादो ।

#### एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १३८ ॥

कुदो<sup>१</sup> पिठदोवमपढमवरगमूळस्स असंखेजदिभागमेत्तणाणापदेसगुणहाणिहाणंतर-सठागाहि असंखेजपिठदोवमवरगमूळमेत्तएगपदेसगुणहाणीए ओविहदाए असंखेजस्खुवळंभादो।

#### ठिदिबंधद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १३९ ॥

कुदो १ एयपदेसगुणहाणिष्ठाणंतरं णाम पिठदोवमस्स असंखेजदिभागो, ठिदिवंध-द्वाणाणि पुण संखेजसागरोवममेत्ताणि पिठदोवमस्सासंखेजदिभागो च; तेण एगपदेसगुण-

जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मुद्धर्त प्रमाण है, परन्तु आवाधास्थान संख्यात प्रमाण [ जघन्य आवाधासे रहित ] पूर्वकोटित्रिभाग मात्र हैं, इसीसे जाना जाता है कि जघन्य स्थितिवन्धकी अपेक्षा आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं।

उनसे उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है।। १३६॥

कितने प्रमाणसे वह अधिक है ? एक समय कम जघन्य आवाधाके प्रमाणसे वह विशेष अधिक है ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १३७ ॥

क्योंकि, पूर्वकोटित्रिभागकी अपेक्षा पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुण-हानिशालाकाओंके असंख्यातगुणत्व पाया जाता है।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १३८ ॥

क्योंकि, पल्योपम सम्वन्धी प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भाग मात्र नानाप्रदेश-गुणहानिस्थानान्तरशलाकाओंका पत्योपमके असंख्यात वर्गमूलोंके वरावर एकप्रदेश-गुणहानिमें भाग देनेपर असंख्यात अंक पाये जाते हैं।

स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १३९ ॥

क्योंकि, एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, परन्तु स्थितिवन्धस्थान संख्यात सागरोपम सात्र व पत्योपमके असंख्यातवे भाग है, रस कारण

१ अ-आ काप्रतिषु 'मेत्ता' इति पाटः । २ प्रतिषु 'असखेज्ज ' इति पाठः । ३ अ-आपुत्यों 'पिलदोवमस्स संखे॰ भागो ' इति पाठः ।

हाणिष्टाणंतरादो हिदिवंघहाणाणि असंखेजगुणाणि तिं धेत्तव्वं ।

उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १४० ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णद्विदिबंधमेत्तेण ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणमपञ्जत्तयाणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं एइंदियबाद्र-सुहुमपञ्जत्तापञ्जत्तयाणमाउ-अस्स सञ्वत्थोवा जहण्णिया आबाहाँ ॥ १४१ ॥

आउअं बंधिय समयाहियसन्वजहण्णविस्समणकालग्गहणादो ।

जहणाओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणी ॥ १४२ ॥

कुदो ? बंधखुद्दाभवग्गहणादो ।

आबाहद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १४३ ॥

सग-सगउक्कस्साउआणं तिभागस्स समऊणजहण्णावाहाए परिहीणस्स गहणादो ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरकी अपेक्षा स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं, ऐसा प्रहण करना चाहिये।

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। १४०॥

वह कितने मात्रसे अधिक है <sup>१</sup> एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धके प्रमाणसे वह विशेष अधिक है।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकों तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर एव सक्ष्म एकेन्द्रिय, इन पर्याप्त-अपर्याप्तोंके आयुकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है ॥ १४१ ॥

क्योंकि, यहां आयुको बांधकर एक समयसे अधिक सर्वज्ञवन्य विश्रमणकालका ग्रहण है।

जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ १४२ ॥

क्योंकि, यहा वन्धक्षुद्रभवका ग्रहण है।

आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १४३ ॥

क्योंकि, एक समय कम जघन्य भ्राबाधासे हीन अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुओंके विभागका यहा ग्रहण है?

१ ताप्रती ' असखेजगुणात्त ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' सुहुमपजतयाण-' इति पाठः । ३ तथा पचेन्द्रियेपु सिज्ञ्चसंज्ञिष्वपयीतेषु चतुरिन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-द्रीन्द्रिय बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियेषु च पर्याप्तापर्यातेषु प्रत्येक-मायुषः सर्वस्तोका जवन्याबाधा'(१)। ततो जवन्यः स्थितिबन्धः सख्येयगुणः, स च क्षुळकभवरूपः (२)। ततोऽवाधास्थानंनि सख्येयगुणानि (३)। ततोऽप्युत्कृष्टाबाधा विशेषाधिका (४)। ततोऽपि स्थितिबन्बस्थानानि सख्येयगुणानि, जवन्यस्थितिन्यूनपूर्वकोटिप्रमाणत्वात् (५)। तत उत्कृष्टः स्थिति-वन्धो विशेषाधिकः, जधन्यस्थितेरबाधायाश्च तत्र प्रवेशात् (६)। क. प्र. (म. टी.) १,८६.

#### उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १४४ ॥

केत्तियमेतेण ? समऊणजहण्णावाहामेतेण ।

## ठिदिबंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १४५ ॥

क्दो १ समऊणजहण्णद्विदिवंधेणूणपुन्वकोडिग्गहणादो ।

#### उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १४६ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णहिदिवंधमेत्तेण ।

पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउववज्जाणमाबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि ॥ १४७॥

कुदो ? आविलयाए संखेबिदभागपमाणतादो।

उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है ॥ १४४ ॥

वह कितने मात्र विशेषसे अधिक है ? वह एक समय कम जघन्य आवाधा मात्रसे अधिक है ।

स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १४५ ॥

क्योंकि, एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धसे हीन पूर्वकोटिका ग्रहण है।

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ १४६ ॥

ै वह कितने मात्रसे अधिक है १ वह एक समय कम जघन्य स्थितियन्धके प्रमाणसे विशेष अधिक है ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय पर्याप्तक-अपर्याप्तक जीवोंके आयुको छोडकर शेष सात कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं ॥ १४७ ॥

क्योंकि, वे आवलीके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं।

१ तथाऽसिश्चिचित्र्य-चतुरिन्द्रिय त्रीन्द्रिय द्वीन्द्रिय-स्हमबादरैकेन्द्रियेषु पर्याप्तापर्याप्तेष्वायुर्वर्जाना समानां कर्मणा प्रत्येकमबाधास्थानानि कडकानि च स्तोकानि परस्पर च तुल्यानि, आविष्ठिकाऽसख्येय-भागगतसमयप्रमाणत्वात् (१-२)। ततो ज्ञधन्याबाधाऽसख्येयगुणा, अन्तर्मुहूर्तप्रमाणस्वात् (३)। ततोऽप्युन्कृष्टाबाधा विशेषाधिका, जधन्याबाधाया अपि तत्र प्रवेशात् (४)। ततो द्विगुणहीनानि (६।। स्थानान्यसंख्येयगुणानि (५)। तत एकस्मिन् द्विगुणहान्योरन्तरे निपेकस्थानान्यसख्येयगुणानि (६)। ततोऽपिन कडकमसख्येयगुणम् (७)। ततोऽपि स्थितिबन्धस्थानान्यसख्येयगुणानि, पत्योपमा (म) संख्येयभागगतसमयप्रमाणस्वात् (८)। ततोऽपि जधन्यस्थितबन्धोऽसख्येयगुणः (९)। ततोऽप्युन्कृष्ट-स्थितिबन्धो विशेषाधिकः, पत्योपमासंख्येयभागेनाम्यधिकस्वादिति (१०)। स. प्र. (म. टी.) १,८६०

जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥

कुदो ? संखेजावित्यमेत्तजहण्णाबाहाए आवित्याए संखेजिदिभागमेत्तआबाह्डाणेहि भागे हिदाए सखेजरूबोवलंभादो ।

# उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया ॥ १४९ ॥

केत्तियमेत्तेण ? आवित्याए संखे अदिभागमेत्तेण।

णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि असंखेडजगुणाणि ॥ १५०॥

कुदो ? संखेजावित्यमेत्तउक्कस्साबाहाए पिटदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तणाणा-पदेसगुणहाणिद्वाणंतरेसु अवहिरिदेसु असंखेजरूवोवरुभादो ।

एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १५१॥

कुदो १ पिठदोवमच्छेदणाणं संखेबिदिभागमेत्तणाणापदेसगुणहाणिसलागाहि असंखेबि पिठदोवमपढमवगगमूलमेत्तएयपदेसगुणहाणिहाणंतरे भागे हिदे असंखेबिस्वोवलंभादो ।

# एयमाबाधाकंदयमसंखेडजगुणं ॥ १५२॥

को गुणगारो १ पिठदोवमस्स असंखेजदिभागो उक्कस्साबाहाए ओविहिदणाणागुण-हाणिसलागाओ वा ।

जवन्य आवाधा संख्यातगुणी है ॥ १४८ ॥

क्योकि, संख्यात आवित्यों प्रमाण जघन्य आवाधामें आवित्रीके संख्यातवें भाग मात्र आवाधास्थानोंका भाग देनेपर संख्यात अंक प्राप्त होते हैं।

उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १४९ ॥

कितने मात्रसे वह विशेष अधिक है। वह आवलीके संख्यातवें भाग मात्रसे विशेष अधिक है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५० ॥

क्योंकि, संख्यात आवली प्रमाण उत्कृष्ट आबाधाका पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरोंमें भाग देनेपर असंख्यात अंक रुब्ध होते हैं।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १५१ ॥

क्योंकि, पर्योपमके अर्धच्छेदोंके संख्यातवें भाग प्रमाण नानाप्रदेशगुणहानिशाला-काओं का पर्योपमके असंख्यात प्रथम धर्ममूल प्रमाण एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें भाग देनेपर असंख्यात अंक लब्ध होते हैं।

एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १५२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग अथवा उत्कृष्ट आबाधासे अपवर्तित नानागुणहानिशलाकार्ये हैं।

# ठिदिबंधद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५३ ॥

को गुणगारो ? संखेजस्त्वोविहदसगुक्कस्सावाहा।

जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ १५४ ॥ सुगमं ।

उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १५५॥

केत्तियमेत्तेण ? पिठदोवमस्स संखेबदिभागमेत्तेण ।

एइंदियबादर-सुहुम-पञ्जत्त-अपञ्जत्तयाणं सत्तण्हं कम्माणं आउववज्जाणमाबाहद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि थोवाणि ॥ १५६॥

कदो १ आविलयाए असंखेबिसगणपमाणतादो ।

जहण्णिया आबाहा असंखेज्जगुणा ॥ १५७॥

को गुणगारो ? आविलयाए असंखेजदिभागो । कुदो ? आविलयाए असंखेजदि-भागमेत्तआचाह्याणेहि संखेजावित्यमेत्तजहण्णावाहाए ओविट्टदाए आवित्याए असंखेजिद-भागुवलंभादो ।

स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १५३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात अंकोंसे अपवर्तित अपनी उत्क्रप्ट आवाधा है। -जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ १५४ ॥ <sup>-</sup>

यह सूत्र सुगम है।

उत्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है ॥ १५५ ॥

वह कितने मात्रसे विशेष अधिक है ? वह पल्योपमके संस्थानवें भाग मात्रसे अधिक है।

बादर और सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंके आयुको छोडकर शेप सात कर्मींके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनो ही तुत्य व स्तोक हैं ॥ १५६॥

क्योंकि, वे आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

जवन्य आवाधा असख्यातगुणी है ॥ १५७ ॥

गुणकार क्या है <sup>१</sup> गुणकार आवलीका असंख्यातवा भाग है, क्योंकि, आवलीके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण आवाधास्थानोंका संख्यात आवही मात्र जघन्य आवाधामें भाग देनेपर आवलीका असंख्यातवां भाग पाया जाता है १

१ ताप्रती ' आवलियाए ' इत्येतत्पदं नोपलभ्यते ।

# उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया॥ १५८॥

केतियमेतो विसेसो ? आवितयाए असंखे बिसागमेतो ।

णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५९॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो उक्कस्सावाहोविद्धदणाणागुणहाणि-

सलागाओ वा ।

एयपदेसग्रुणहाणिह्याणंतरमसंखेजजगुणं ॥ १६०॥

सुगममेदं ।

एयमाबाहाकंदयमसंखेजजगुणं ॥ १६१ ॥

एदं वि सुगमं ।

ठिदिबंधद्वाणाणि असंखेजजगुणाणि ॥ १६२ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असखे अदिभागो।

जहण्णओ द्विदिबंधो असंखेजगुणो ॥ १६३॥

को गुणगारो १ आवलियाए असंखे अदिभागो ।

उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १६४ ॥

केत्रियमेत्रेण १ पिटरोवमस्स असंखेजदिभागमेत्रेण । संपिह एदेण अप्पावहुअसुत्रेण

उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १५८ ॥

विशेष कितना है १ वह आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५९ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवा भाग अथवा उत्कृष्ट आवाधासे अपवर्तित नानागुणहानिशलाकार्ये है ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असल्यातगुणा है ॥ १६० ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक आचाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १६१ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

स्थितिवन्थस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १६२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवा भाग है।

जवन्य स्थितिवन्थ असंख्यातगुणा है ॥ १६३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातनां भाग है।

उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अविक है ॥ १६४ ॥

वह कितने मात्रसे विशेष अधिक है ? वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है।

स्चिदाणं सत्याण-परत्याणअप्पाचहुआणं पस्त्वणं कस्सामो । सत्याणे पयदं — पंचिदियाणं पजत्तयाणं सण्णीणं सन्वत्योवा आउअस्स जहण्णिया आवाहा । जहण्णओ द्विदिवधो संखेजगुणो । णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा संखेजगुणो । णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा संखेजगुणो । णामा-गोदाण-भावाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणाणि । जक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणा आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणा आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेजगुणाणि । जामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि । उक्कस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । आउअस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । आउअस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । विसेसाहिओ ।

अव इस अल्पवहृत्वसूत्रसे सूचित स्वस्थान और परस्थान अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा करते हैं। इनमें स्वस्थान अल्पवहुत्व प्रकृत है — संशी पंचेन्द्रिय पर्वाप्तक जीवोंके आयकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है। जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम घ गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोद्यनीयकी जघन्य आवार्घा संख्यातगुणी है। नाम व गोत्रके आवाधास्थान व आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य घ विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोद्दनीयके आवाधास्थान व आवाधाकाण्डक दोनों ही तुत्य असंख्यातगुणे हैं। उत्कृप्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुक्ते आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्क्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयु कमें नानाप्रदेशगुणहानि-स्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। मोहनीयके नानाप्रदेश-गुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। आठ कमौंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यान-गुणा है। सात कमें का एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है। आयुके स्थितिषन्यस्थान असंख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोत्रका जवन्य स्थितिवन्व संख्यातगुणा है। चार कर्मोंका जधन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जधन्य

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' संखेजगुणाणि ' इति पाठः ।

मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो असंखे अगुणो । णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणिवसेसो संखे अगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं हिदिबंधहाणिवसेसो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणिवसेसो संखे अगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ।

पंचिदियाणं सण्णीणमपज्ञत्तयाणमाउअस्स सन्वत्योवा जहण्णिया आवाहा । जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । आवाहाहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जयण्णिया आवाहा संखेजगुणा । णामा-गोदाण-मावाहाहाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिआ । चढुण्णं कम्माणमावाहाहाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिवंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो १ पिटदो-वमस्स वग्गमृत्यस्स असंखेजदिमागो । चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणे । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि संखेजगुणाणि । सत्तण्णं

स्थितियन्ध असंख्यातगुणा है। नाम गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है। जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। आवाधास्थान संख्यातगुणे है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। चार कर्मोकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य स विशेष अधिक है। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है। गुणकार पल्योपमके वर्गमूलका असंख्यातचा भाग है। चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। सात है। सात विशेष अधिक है। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। सात है। सात विशेष अधिक है। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे है। सात है। सात विशेष अधिक है। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे है। सात है। सात विशेष अधिक है। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे है। सात

कम्माणमेगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्ञगुणं । को गुणगारो १ पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागो असंखेजाणि पिठदोवमवरगमृठाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगमाचाहाकदयमसखेज्ञगुण । को गुणगारो १ असंखेजाविठयाओ गुणगारो । आविठयाए असखेजिदिभागो ति णिक्खेवा-इरियो भणिद । किंतु सो एत्य ण उत्तो, वहुवेहि आइरिएहि असम्मदत्तादो । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो असखेज्जगुणो । को गुणगारो १ अंतोमुहुत्तं । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माण द्विदिवंधहाणाणि विसेसाहियाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स द्विदिवंधहाणाणि सखेजगुणाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स द्विदिवंधहाणाणि सखेजगुणाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स द्विदिवंधहाणाणि सखेजगुणाणि । उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहियो ।

पचिदियाणं असण्णीणं पजत्तयाणं णामा-गोदाणमाबाहद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि योवाणि। चदुण्ण कम्माणं आवाहाद्वाणाणि आवाहकदयाणि च दो वि तुछाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि संखेजगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आबाहा सखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवंधो संरोज-गुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माण जहण्णिया आबाहा त्रिसेसाहिया। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। कर्मोका एक १देशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवा भाग है जो पल्योपमके असंख्यात वर्गमूल प्रमाण है। सात कर्मोंका एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या हे ? गुणकार असंख्यात आवितयां हैं। गुणकार आवितीका असंख्यातवां भाग है, ऐसा निक्षेपाचार्थ कहते हैं। किन्तु उसे यहां नहीं कहा गया है, क्योंकि, वह वहुतसे आचार्योको इप्र नहीं है। नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है १ गुणकार अन्तर्भुहूर्त है। चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है। नाम गोत्रके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे है। उत्क्रप्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। चार कर्मोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उत्रुष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

असंजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम व गोत्रके आवाधास्थान एव आवाधा-काण्डक दोनों ही तुत्य व स्तोक है। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुत्य विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुत्य संख्यातगुणे हैं। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यानगुणी है। जघन्य स्थिनिवन्य संस्थान-गुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा सर्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष

१ अपतौ 'असमुद्दत्तादो ', आपतौ 'असमुद्दतादो ', कापतौ 'असमुद्दतादो ' इति पाट. ।

मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा सखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा विसंसाहिया । आउअस्स आवाहाहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणतराणि असखेजगुणि । को गुणगारो १ पिट्रिवेमवग्गमृह्यस्स असखेजदिभागो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असखेजगुणाणि । को गुणगारो १ आविह्याए असखेजदिभागो । चढुण्णं कम्माण णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि संखेजगुणाणि । अहुण्णं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेजगुणाणि । अहुण्णं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो १ असखेजपिहदोवम-पहमवग्गमृह्याणि । सत्तण्ह कम्माणमेयमाबाहाकदयमसखेजगुण । को गुणगारो १ णाणागुण-हाणिसलागाणमसंखेजदिभागो । आउअस्स हिदिबंधहाणाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो १ अतोगुहुत्तं । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाण हिदिवधनाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि । णामा-गोदाण जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । चढुण्ण कम्माण जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिबंधो विसेसाहिओ ।

असिंजपंचिदियअपज्ञत्तयाण णामा-गोदाणं आबाहद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च

अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमके वर्गमूलका असंख्यातवा भाग है। नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानन्तर असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है <sup>१</sup> गुणकार आव**ीका असंख्यातवा भाग है । चार कर्मों**के नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। आठ कर्मोंके एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे है। गुणकार क्या है <sup>१</sup> गुणकार पत्योपमके असंख्यात प्रथम धर्गमूल हैं। सात कमोंका आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है ? गुणकार नानागुणहानिशलाकाओंका असंख्यातवा भाग है। आयुके स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार अन्तर्भुद्धते है। उत्कृप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। नाम गोत्रके स्थितिबन्धस्थान असंरयातगुणे है। गुणकार क्या है १ गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है। चार क्मोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। नाम गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है चार कर्मोंका जघन्य स्थितियन्धविद्योष अधिक हैं। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विद्योष अधिक हैं। मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असर्जी पचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक

दो वि तुल्लाणि योवाणि । चदुण्णं कम्माणं आबाहद्वाणाणि आवाहार्क्दयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । आबाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाण णाणापदेसगुहाणिद्वाणंतराणि असंखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माण णाणापदेस-गुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि । सत्तण्णं कम्माण-मेगमावाहाकदयमसंखेजगुणं । उविर सेसपदाणमसिण्णपचिंदियपजत्तभगो ।

वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियपजत्तयाणं णामा-गोदाणमावाहद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि घोवाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा। तस्सेव जहण्णओ

द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक है। चार कमोंके आवाधाम्थान और आवाधा- आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक काण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। आयुक्ती जधन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उमीका जधन्य दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं।

दोनों ही तुल्य व स्तोक है। चार कमाँके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे है। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नाम प्रगोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उनकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमाँकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा सिख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मानगोत्रके नानापदेश स्थान संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। नामगोत्रके नानापदेश गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। चार कमाँके नानापदेश गुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। मोहनीयके नानापदेश गुणहानिस्थानान्तर संस्थानान्तर असंख्यातगुण हो। सात कमाँका एक आयाधाकाण्डक एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। सात कमाँका एक आयाधाकाण्डक

हिदिवंघो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव आउअस्स हिदिवंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिया । तस्सेव आउअस्स हिदिवंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिया । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुहाणिहाणंतराणि असखेजगुणाणि । सेसपदाणमसण्णिपचिंदियअपजत्तभंगो ।

एदेसिं चेव अपज्ञत्ताणं असण्णिपंचिदियअपज्ञत्तभंगो । बादरेइंदियपज्ञत्तएसु णामा-गोदाणमावाह्द्वाणाणि आवाहाकंद्याणि च दो वि तुल्लाणि योवाणि । चढुण्ण कम्माण-मावाह्द्वाणाणि आवाहाकंद्याणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहा-द्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिबधो संखेजगुणो । णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चढुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव आउअस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव आउअस्स द्विदिवंधद्वाणाणि

स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमेंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमेंकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके आयुके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। शेष पदोंकी प्रकृपणा असंकी पंचेन्द्रिय अपर्यातकोंके समान है।

इन्हीं द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंकी प्ररूपणा असंज्ञी पंचिन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें नाम-गोत्रके आवाधा स्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं। चार कमोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। आयुकी जधन्य आवाधा संख्यातगुणी है। आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। आयुकी जधन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमोंकी जधन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। अयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। अयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। अयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्ध

संखेजगुणाणि । उक्करसओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणि-हाणंतराणि असखेजगुणाणि । चढुण्ण कम्माण णाणापदेसगुणहाणिहाणतराणि विसेसाहि-याणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणतराणि संखेजगुणाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगपदेस-गुणहाणिहाणंतरमसंखेजगुणं । सत्तण्णं कम्माणमेगमाबाहाकदयमसखेजगुण । णामा-गोदाण हिदिवंधहाणाणि असखेजगुणाणि । चढुण्ण कम्माण हिदिवधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवधहाणाणि सखेजगुणाणि । णामा-गोदाण जहण्णओ हिदिवधो असंखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिवंधो असंखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिवंधो असंखेजगुणो । उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ ।

वादरेइदियअपजत-सुहुमेइंदियपजतापजताणं चणामा-गोदाणमाचाहद्वाणाणि आवाहा-कंदयाणि च दो वि तुल्लाणि योवाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि सखेजगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवंघो सखेजगुणो । आउअस्स आवाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्किस्सिया आवाहा

विशेष अधिक है। नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। चार कमोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। सात कमोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। सान कमोंका एक आवाधाराण्डक असच्यातगुणा है। नाम-गोत्रके स्थितवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। चार कमोंके स्थितवन्धस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। नाम-गोत्रका जधन्य स्थितिवन्ध असंद्यातगुणा है। उत्रष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। सोहनीयका जधन्य स्थितवन्ध असण्यातगुणा है। उत्रष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है।

वाद्र एकेन्द्रिय अपर्यात और सुद्म एकेन्द्रिय पर्यात-अपर्यात जीवोंके नाम गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुर्य व स्तोक हैं। चार कमोंके आवाधास्थान स्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान स्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संर्यातगुणे हैं। आयुकी जवन्य आयाधा संग्यातगुणे हैं। गुणी है। जघन्य स्थितवन्ध संर्यातगुणा है। आयुके आवाधास्थान संग्यातगुणे हैं। गुणी है। जघन्य स्थितवन्ध संर्यातगुणा है। आयुके आवाधास्थान संग्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट अखाधा विशेष अधिक है। चार कमोंकी जधन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कमोंकी जधन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट

विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिवंघहाणाणि संखेजगुणाणि । उक्किस्सओ द्विदिवंघो विसेसा हिओ । णामा-गोदाण णाणापदेसगुणहाणिहाणतराणि असखेजगुणाणि । चढुण्ण कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि संखेजगुणाणि । सत्तणं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिहाणंतरमसंखेजगुणं । सत्तणं कम्माणमेग-मावाहाकंदयमसंखेजगुणं । णामा-गोदाणं द्विदिवंघहाणाणि असंखेजगुणाणि । चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंघहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंघहाणाणि संखेजगुणाणि । जामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंघो असंखेजगुणो । उक्किस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । उक्किस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंघो संखेजगुणो । उक्किस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । एवं सत्थाणप्पावहुगं समत्तं ।

परत्याणे पयदं — सुहुमेइंदियअपज्ञत्तयाण णामा-गोदाणमावाहाद्वाणाणि आवाहा-कंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । वादरएइंदियअपज्ञत्तयाणं णामा-गोदाणमावाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि सखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माण आवाहाद्वाणाणि

आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। आयुके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। आयुके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। सात कर्मोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। सात कर्मोंका एक आयाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है। नाम-गोत्रके स्थितवन्धस्थान असख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके स्थितवन्धस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। नाम व गोत्रका जघन्य स्थितवन्ध असंख्यातगुणा है। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोंका जघन्य स्थितवन्ध विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इस प्रकार स्थस्थान अद्यवहुत्व समाप्त हुआ।

अव परस्थान अस्पबहुत्वका अधिकार है — सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम व गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य व स्तोक है। चार कर्मोंके आवाधा स्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संस्थातगुणे हैं। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संस्थातगुणे हैं। चार

आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि थावाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि सखेजगुणाणि । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण-मानाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि सखे अगुणाणि । चदुण्णं कम्माण-मावाहाट्टाणाणि आवाहाकद्याणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखे अगुणाणि । वादरे इंदियप अत्त-यस्स णामा-गोदाणं आवाहाष्टाणाणि आवाहाकदयाणि च दो तुलाणि संखेजगुणाणि। चदुण्णं कम्माणमाचाहाष्ट्राणाणि आबाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि। मोहणीयस्स आवाहाहाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजजगुणाणि। वेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि असंखेजगुणाणि । चदुण्ण कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाष्टाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुहाणि संखेजगुणाणि । चढुण्णं कम्माणमावाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाष्टाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । तेइदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि सखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाष्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च

कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संस्यातगुणे हैं। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधावाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधावाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनो ही तुस्य संख्यातगुणे है। वादर एकेन्द्रिय पर्यप्तिकके नाम गोक्के आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे है। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधारथान और आवाधाव ण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक टोनों ही तुल्य असंर्यातगुणे हैं। चार कमोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनो ही तुल्य विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधावाण्डक दोनों ही तुस्य संस्थातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तक के नाम गोलके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। चार व मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्टक दोनो ही तुल्य विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधावाण्डक दोनों ही तुल्य सर्यातगुणे है। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधात्राण्डक होनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं । चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक टोंनों दी तुन्य विजेप

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-काप्रतिपु ' असन्वेद्धगुणाणि ', ताप्रती ग्वीकृतपाट एव ।

दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहद्वाणाणि आबाहाकंद-यागि च दो वि तुलागि सखेजगुणाणि। चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुहाणि संखे अगुणाणि । चउरिंदियअप अत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहा हाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आवाहाकद्याणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाण-मावाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माण-मावाहाद्वाणाणि आबाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । असण्णिपंचिंदिय-अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज-गुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुहाणि विसेसा-हियाणि । मोहणीयस्स आबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेज-गुणाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणमाबाहाद्वाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि

अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे -हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान व आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्यात कके नाम गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनें ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। असंकी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुरुय संख्यात गुणे हैं। चार कर्मों के आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य सरयातगुणे हैं। उसीके पर्यातकके नाम गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दीनों ही तुरुप संस्थातगुणे हैं। चार कमेंकि आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुरुप छ. ११–३७

मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। चउरिंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स नामा-गोदाणमुक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव चउरिंदियपज्जत्तयस्स चटुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपजत्तयस्स मोहणी-यस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव मोहणीयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्किस्सिया आबाहा विसेसाहिया । अस्णिणंचिंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आबाहा संखेजगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहिण्या आबाहा विसेसाहिया। तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्किस्सिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आबाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं

है। चतुरिन्द्रिय पर्यप्तिकके नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्या-प्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसी चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके चार कर्मोंकी उत्हृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्क्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाघा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आबाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्हर आबाधा विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्यातकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके 'मोहनीयकी उत्कृप आवाधा विशेष अधिक है। असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गात्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रकी जधन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके नाम-गोत्रकी उत्रुष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रकी उत्क्रप्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके

जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्ण कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेमाहिया । असण्णिपचिदियपजत्तयस्य मोहणीयस्य जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स उक्कस्मिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विमेसाहिया । सण्णिपचिदियपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । तस्सेव चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया। तस्सेव मोहणीयस्स जहण्णिया थावाहा सखेजगुणा । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । तस्सेव चदुण्ण कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा । तस्सेव णामा-गोदाणं आवाहद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि सखे अगुणाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चढुण्ण कम्माणं आवाह-द्वाणाणि आवाहाकद्याणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुछाणि सखेज-गुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्ञत्तयस्स आउअस्स आबाहा-ट्राणाणि सखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चउरिंदियपजत्तयस्स आउअस्स आवाहाद्वाणाणि सखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइंदियपजत्तयस्स ि आउअस्स ] आवाहद्वाणाणि [ सखेज्ञगुणाणि ] । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सिंग्णिपचिंदियपज्ञत्ताणं णामा-गोदाण आवाहद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि

नार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। संबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनायकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके मोहनायकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उसीके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके नाम गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। इतिन्द्रिय पर्याप्तकके आयुके आवाधास्थान सख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके आयुके आवाधास्थान सख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। हीन्द्रिय पर्याप्तकके लायाधास्थान (संख्यातगुणे हैं)। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। हीन्द्रिय पर्याप्तकके नामनोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य

संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमाचाहहाणाणि आबाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि विसेसाहियाणि । उक्किस्सिया आवाहा विसेसाहिया। मोहणीयस्स आबाहाहाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि। उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । वादरएइदियपञ्जत्ताणमाउञ्जस्स आवाहाद्वाणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आबाहा विसेसाहिया । पंचिंदियसण्णि-असण्णीणं पजताणमाउअस्स आबाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । बारसण्णं जीवसमासाणमाउअस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि। उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । असण्णिपचिंदियपजत्ताणमा उअस्स णाणापदेसगुणहाणि हाणंतराणि असंखेज-गुणाणि । सुहुमेइंदियअपञ्चत्ताण णामा-गोदाणं णाणापदेसगुहाणिहाणंतराणि असखेञ्जगुणाणि। बादरेइंदियअपजनाण णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिङाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपजनाणं णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । वादरे-इंदियपज्जत्ताण णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदिय-अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि विसेसाहियाणि। वादरएइंदिय-अपज्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिष्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहमेइंदिय-पञ्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिहाणतराणि विसेसाहियाणि। वादरेइंदिय-पञ्जतयस्स चदुण्ण कम्माण णाणापदेसगुणहाणिडाणंतराणि विसेसाहियाणि। सुहुमेइंदिय-

संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बार कमोंके आवाधास्थान और आबाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुस्य संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के आयुक्ते आवाधास्थान विशेष अधिक हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। पंचेन्द्रिय संकी च असंबी पर्याप्तक जीवोंके आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। बारह जीवसमासोंके आयुके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुके नानाप्रदेशगुणहानि-स्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। सूहम एकेन्द्रिय अपयप्तिक जावोंके नाम गोत्रके नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवींके नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कमौंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अवयासकके चार कमेंकि नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं।

अपज्ञत्तयम्सं मोहणीयस्स णाणापद्सगुणहाणिद्वाणतराणि सखेज्ञगुणाणि। वादरेइदियअपज्ञत्त्वस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि। वादरएइदियपज्ञत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि। वादरएइदियपज्ञत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि। वेइदियअपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाण-तराणि सखेज्ञगुणाणि। तस्सेव पज्जत्तयस्स पामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाण-तराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव अपज्जत्तयस्स चढुण्ण कम्माण णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्वयस्स चढुण्ण कम्माण णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्वयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव अपज्जत्वयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव अपज्जत्वयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्वयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्वयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्वयस्स मोहणी-यस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्वयस्स णामा गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्वयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि। विसेसाहियाणि। तस्सेव पज्जत्वस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि।

सुध्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। षादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। सूक्ष्म एकेन्ट्रिय पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। बादर पकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयके नान।प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । द्वीन्द्रिय अपर्यात कके नामगोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यात गुणे है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके चार कमें है नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कमें के नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर यिशेष अधिक हैं । त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके नान।प्रदेशगुणहानिस्धानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंके नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । डीन्डिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेश-गुणहानिस्यानान्तर विशेष अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्यातकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेश-गुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानि-स्थानान्तर विशेष अधिक है। सकी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुक्ते नानाप्रदेशगुण

१ अ-आ-कामिट्यु 'पङ्', ताप्रती '[अ] पङ्' इति पाठः । २ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का तामित्यु 'बेइदियपण्डः ' इति पाठ । ३ ताप्रती 'अपङ्गः ' इति पाठः ।

णिहाणंतराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहा-णिष्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहा-णिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । तेइंदियअपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिद्वाणं-तराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाण-तंराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपजत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणं-तराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पजन्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणतराणि विसेसाहियाणि । असण्णिपंचिदियअपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाण-तराणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसाहियाणि । असण्णपंचिंदियअपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणं-तराणि संखेजजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिष्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । सण्णिपचिदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण णाणापदेसगुणहाणि-द्वाणंतराणि संखेजजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि विसेसा-हियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेस-

द्दानिस्थानान्तर विशोप अधिक हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेश-गुण-हानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मों के नानाप्रदेशगुणहानि-स्थानान्तर विशेष अधिक हैं। त्रीन्द्रिय अपयिष्ठक मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानि-स्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नान।प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। असंझी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। उसीके पर्यातकके चार कमोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। असंकी पंचेन्द्रिय अपयोत्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संर्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। संश्री पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे है। चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं। मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानि स्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे है। चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष मधिक है।

गुगहागिहाजनगणि वियेसाहियाणि । मोहणीयस्य णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि यरंज्यनुपाणि । अहण्य कम्माण एनपदेसगुणहाणिहाणतरमसखे अगुण । सत्तण्णं कम्माण-मेगमाबाहाकद्यमसखेङ्गण । असण्जिपचिदियपङ्गतयस्स आउअस्स हिदिवधहाणाणि अयग्वेद्वगुणाणि । उद्यस्यओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । सुह्मेइंदियअपज्ञत्तयस्स णामा-गोराण हिदिवयहाणि असखे बगुणाणि । चदुण्ण कम्माण हिदिवयहाणाणि विसेसाहियाणि। मोहणीयस्य हिदिवधहाणाणि सखेबगुणाणि । वादरएइदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिरिचथहाणाणि सर्वेजगुणाणि । चदुण्ण कम्माण हिदिबधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिद्यिवहाणाणि संखेजगुणाणि। सुहुमेइदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंध-हाणाणि मखे जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिबधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवधहाणाणि सखेजगुणाणि । वादरेइंदियपजन्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणाणि संखंजगुणागि । चदुण्ण कम्माण हिद्विधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिद्विध-हाणाणि सम्वेजगुणाणि । वेइदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणाणि असखेज-गुणाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिवधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवंध-द्वाणाणि सखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं द्विदिवधद्वाणाणि सखेजगुणाणि । चदुण्ण कम्माण हिदिवधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिबंधहाणाणि सखेजगुणाणि । तेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिवधहाणाणि संखेजगुणाणि।

मोरनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं। आठ कर्मीका एकप्रदेश-गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। सात कमाँका एक आवाधाकाण्डक असंख्यात-गुणा है। असमा पचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुके स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितियन्य विशेष अधिक है। सुद्रम एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितियन्धस्थान असंख्यातगुणे है। चार कमौंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थिति-धन्यस्थान संख्यातगुणे हैं। वादर एकेन्ट्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान सर्यातगुणे ह। चार कर्मोंके स्थितियन्यस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थिति-पन्धस्थान संर्यातगुणे हैं । सुक्षम एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान संरशतगुणे हैं। चार कमोंके स्थितवन्धस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थिति-पन्यस्थान सरयानगुणे हैं। वाटर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान संर्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके स्थितिबन्बस्थान विशेष अधिक है । मोहनीयके स्थितियन्थस्थात सरयातगुणे हैं। डीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम गीत्रके स्थितियन्थस्थान अंतर अतगुणे हैं। चार कमोंके स्थितिवन्यस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितव-म्घस्यान संर्वातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान संर्यातगुणे हैं। चार व मोंके स्थितिवन्यस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। दीन्त्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है। चार कर्मीके

1

चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिबंधहाणाणि संखेजगुणाणि। चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । चउरिंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणाणि सखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणाणि सखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखेजगुणाणि । अस्मिण्पंचिदियंअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिवंघहाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं हिदिवंधहाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स हिदिवंधहाणाणि संखेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणाणि संखेजगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधद्वाणाणि संखे अगुणाणि । वादरे-इंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ । बादरेइंदियअपजत्तयस्सै णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिचंधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियअपज्ञत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिवंघो विसे-साहिओ । वादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ ।

स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है। चार कर्मोंके स्थितिबन्धस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम गोत्रके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चार दमौंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्के स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। चार कर्मोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिबन्धस्थान सख्यातगुणे हैं। असंक्षी पचेन्द्रिय अपर्यातकके नाम गोत्रके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है। चार कर्मीके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम गोत्रके स्थितिवन्ध-स्थान संख्यातगुणे है। चार कमोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संरयातगुणे हैं। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रका ज्ञान्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यप्तिकके नाम गोत्रका जधन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्तकके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रका उत्कृष्ट स्थितियन्घ विद्येप अधिक है। यादर पकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। स्हम एकेन्द्रिय

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिपु ' बाद्रएइदियपज्ज॰ ' इति पाठः ।

मुन्मेइदियावन्यस्य णामा-गोदाण उक्कस्यओ हिदिवधो विसेस<sup>ा</sup>हिओ । षादरेइंदि-यर्वन्यस्य पामा-गोदाण उत्रकस्मओ द्विदिवधो विसंसाहिओ । वादरेइंदियपजत्तयस्स चदुण्य प्रमाण जहण्यओ हिटिचधो विसेसाहिओ । सुहुमेइदियपञ्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माण जहणाओं हिदियों विसेमाहिओं । वादरेइदियअपजतयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदियो विसेसाहियो। सुहुमेइदियअपज्ञत्तयस्स चढुण्ण कम्माणं जहण्णओ हिदिवंधो विनेमाहि से । तम्मेव आजत्तयम्म चदुण्ण कम्माण उक्करसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । यादंग्ददियवयवनयस्य चदुण्य कम्माण उनकस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदिय-पतन्यस्य चद्णा कम्माण उक्कम्मओ द्विदिवधो विसेसाहिओ। वादरेइंदियपजत्तयस्स चद्णा कम्माण उत्कन्मओ हिदिवधो विसेसाहिओ। वादरेइंदियपञ्चत्तयस्स मोहणीयस्स जरणग ना द्वितिचया सम्बद्धगुणो । सुहुमेइंदियपज्ञत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो विभेगाहि यो । वादंग्टिदयअपजत्तयस्य मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । मुटुमेटिवया बत्तयम्य मोहणीयस्य जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपयनयम्य मोहणीयम्य उक्कस्सओ हिद्विधो विसेसाहिओ । वादरेइंदियअपजत-यम्य मोहणीयम्य उक्कस्यओ हिदिवधो विसेसाहिओ । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स गोहणीयम्य उक्कम्यओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । वादरेइंदियपज्ञत्तयस्स मोहणीयस्स उग्रम्म हिदिवयो विसेसाहिओ । वेड्दियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ

पर्याप्तफंक नाम गोत्रका उत्रुप्ट स्थितिवन्य विद्येप अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्यप्तिकके चार प्रभारा जघन्य स्थितियन्ध विद्याप अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मीका जपन्य म्धितियन्य विद्येप अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्यातकके चार कर्मोंका जधन्य म्धितियन्ध प्रिशेष अधिक है। सूक्ष्म प्रेकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोका जबन्य रिर्धातदन्य विद्याप अधिक है। उमीके अपर्याप्तकके चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विनाप अधिक है। बादर एक्रेन्डिय अपर्याप्तकके चार कमौंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष र्साधक है। सुध्म एकेन्ट्रिय पर्यातकके चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। दाइर एकेन्द्रिय पर्याप्रक्रके चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विद्योप अधिक है। हाइर पंचित्रिय पर्यातकके मोहनीयका अवन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है। सूक्ष्म परेन्द्रिय पर्याप्तरके मोहनीयका जघन्य म्थितियन्य विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पपर्वाप्तकं मोहनीयका जवन्य स्थितिवन्य विद्योप अधिक है। सृष्ट्म एकेन्द्रिय अपयीसके में हर्नायका जयन्य न्थितिवन्य विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विरोप अधिक है। बाटर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थिति-दन्य दिशेष रुधिक है। एक्स पर्केन्द्रिय पर्यातकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितियन्थ विद्योप स्पिक है। दाकर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका उन्हर स्थितियन्य विदेश अधिक है।

१ तमी व्हर इति ग्छ.।

हिदिवंधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणाओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसा-हिओ । तस्सेव पञ्चत्रयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । बेइदियपञ्जत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्हं कम्माणं जहण्णओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपज्ञत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ । तस्सेव पज्जतयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ । तेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंघो विसे-साहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिवधो विमेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । वेइंदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिवन्घ विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्यप्तिकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यातकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। जीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रका जवन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम गोत्रका जधन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक के नाम गोत्रका उत्क्रप्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातकके चार कर्मीका उत्हर्ष स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीका उत्कृष्ट विश्वतिवन्य विशेष अधिक है। द्वीन्द्रिय पर्यातकके मोहभीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक्रके मोहनीयका जबन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तक्रक मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट चउरिंडिययज्ञनयस्य णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिवधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णओ द्विदिवयो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उत्रस्मश्रो हिदिवची विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ हिदिववा विसेसाहिओ । सिण्गपचिदियपञ्चत्तयस्स आउअस्स हिदिवंधहाणाणि विसेसा-हियाणि । उक्कम्पञ्जो द्विदिवयो विसेसाहिओ । चउरिदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवयो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिनयो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चढुण्णं कम्माण उक्कस्सओ हिटिययो विसंगाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्कस्सओ द्वित्यं विययाहिओ । तेइदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णद्विदिवंधो विसेसाहिओ । तंन्य अपजनयम्य मोहणीयस्य जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयम्य उक्कम्यओ हिदिवधो विसेसाहिओ । तस्सेव पजत्तयस्स मोहणीयस्स उरम्मनो द्विविधो विसेसाहिओ । चउरिदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिन में चियमाहिओ । तस्मेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णहिदिवंधो विसेसाहिओ । नम्बेर अपयनप्रम्य मोहणीयस्य उपकस्सओ हिदिवधो विसेसाहिओ। तस्सेव पजत्तयस्स मोर्हणीयम्स उनकम्सओ हिटिचधो विसेसाहिओ । असण्णिपचिंदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जरणां। द्विरिययो सरोजगणो । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णओ द्विदिवंधो

रिर्धातपर र विशेष अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तको नाम-गोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध िदाप राधिक ए । उसीके अपर्यासकके नाम गोत्रका जधन्य विश्वतिवस्थ विश्वेष अधिक हैं। उन्होंके अपर्याप्तवके नाम गोत्रका उत्हाए स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्यातक पे नाम नोप्रपा उत्रुष्ट स्थितियन्थ विद्याप अधिक है। संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक के भागुक रिवित्रस्थम्थान विद्रोप अविक है। उत्कृष्ट स्थितिवस्थ विद्रोप अधिक है। पतुर्णन्त्रय पर्याप्तकः चार कर्मोका जघन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तरचे चार रमों रा जघन्य स्थितियन्य विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार पर्मोदा उत्रष्ट स्थितिबस्य विद्येप अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिदम्ध विदेष अधिक है। श्रीन्द्रिय पर्याप्तमके मोहनीयका जधन्य स्थितिवन्य विशेष भिषक है। उनीके अपर्यातकके मोहनीयका जबन्य स्थितियन्थ विद्याप अधिक है। उसीके सपर्याप्त र में रनीयका उत्रुष्ट स्थितियन्य विद्याप अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोरनीयका उत्हम स्थितियन्य विद्याप अधिक है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका ज्यन्य स्थितिदम्य विशेष अधिक है। उमीके अपर्यातमके मोहनीयका जयन्य स्थितिबन्ध दिरोप अधिक है। उमीके अपर्यातकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्य दिरोप अधिक है। उनीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितियन्य विशेष अधि ह है। असती पंचेन्द्रिय पर्यानकके नाम गोत्रका जबन्य स्थितिबन्ध संस्थातगुणा

१ अ-आ-वा प्रतिवहरूम्यमान वाक्यमिद मप्रतितोऽत्र योजिनम् ।

>

विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पजत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाहिओ। असण्णिपंचिदिय-पजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णयो हिदिवंघो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उनक-स्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उनकस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । असण्णिपचिदियपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो। तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबधो विसेसाहिओ । तस्सेव अपजत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ। तस्सेव पजनयस्स मोहणीयस्स उक्क-स्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । सण्णिपचिंदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदि-वंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवधो संखेजगुणो । तस्सेव अपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ हिदिबंधो संखेजगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ हिदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ हिदिबंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणाणि संखेजजगुणाणि । उनकरसओ हिदिवंधो विसेसाहिओ। चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधद्वाणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स द्विदिवंधहाणाणि संखेज्जगुणाणि । उनकस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं हिदिवंधहाणाणि संखेजगुणाणि । उवकस्सओ हिदिवधो

है। उसीके अपर्यातकके नाम गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंका ज्ञघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मीका ज्ञघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके अपर्यातक चार कमींका उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके चार कर्मीका उत्क्रप्ट स्थितियन्थ विशेष अधिक है। असंबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जवन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विदोप अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्य विशेष अधिक है। संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपयीतक नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। चार कर्मीका जघन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। उसीके अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोंके स्थितियन्यस्थान विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितियन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं। उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके स्थितियन्यस्थान संख्यातगुणे है। उत्कृष्ट स्थितियन्य विशेष

विसंगिहियो। चदुण्ण कम्माणं द्विदिवधृहाणाणि विसेसाहियाणि। उक्कस्सओ द्विदिवंश विसंगिहियो। मोहणीयस्स द्विदिवंधृहाणाणि संखेजगुणाणि। उक्कस्सओ द्विदिवंश विसंगिहियो।

मपिंह नुन्नोणिठीणस्स एदस्स अप्पावहुगस्स विसमपदाणं मंजणिपया पंजियाँ उन्चरं । त जहा—तिणिमाससहस्समावाह काऊण समऊण-विसमऊणादिकमेण पिठांचमस्म अस्वेडिमाग् जाव ओसारिय वंधिद ताव णिसेगिटिदी च ऊणा होदि । कुरां ? एदंसु दिदिवयविसेसेसु उक्स्सावाह मोत्तूण अण्णावाहाणमभावादो । पुणो सपुण्यश्रावाहाकदण्णणउनकस्सिटिद वंधमाणस्स आवाहा समऊणितिण्णिवाससहस्समेत्ता होदि. पुन्चियावाहाचिग्मसमए पहमणिसेयो पिडदो त्ति तस्स णिसेयिटिदीए अंतन्भावादो । समऊणावाहाकदण्णणउनकस्मिटिद्वेध सपुण्णाचाहाकदण्णणउक्कस्सिटिद्वेध च णिसेय-दिर्वायो समाणाओ, पुन्विद्यावाधादो सपिह्आवाधाए समऊणतुवदंभादो । पुणो समऊण-विगित्राग्नसहम्माणि आवाहभावेण ध्रव करिय समऊण-विसमऊणादिकमेण जाव पिठिदोचम्य अस्येडिदिव्यद्वाणाणि ओसिरिय वंधिद ताव णिसेयिटिदी चेष धिप्रक है । चार कर्मोक स्थितवन्धस्थान विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष धिप्रक है । मोहनीयक हिन्यितवन्ध विशेष धिप्रक है । चरक्रप्ट स्थितवन्ध विशेष धिप्रक है । मोहनीयक हिन्यितवन्ध विशेष धिप्रक है । चरक्रप्ट स्थितवन्ध विशेष धिप्रक है । मोहनीयक हिन्यितवन्ध विशेष धिप्रक है । चरक्रप्ट स्थितवन्ध विशेष धिप्रक है ।

अय नियंत्र अन्तर्गत इस अटायहुन्वके विषम पदोंकी भजनात्मक पिजकाको कहते हैं। या, नीत हजार वर्ष मात्र आयाथा करके एक समय कम, हो समय कम, इत्यादि एमले पर्योग्येष अस्य पात्र मात्र अस्य तक नीचे हटकर स्थितिको जब तक बांधता है तब तप निपंत्र निर्यति ही प्रम होनी जाती है, क्योंकि, इन स्थितिबन्धों में उत्कृष्ट आवाधाके जिति का अन्य आयाथाओंकी सम्भावना नहीं है। प्रशान सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे रहित उत्तर प्रायाथाओंकी सम्भावना नहीं है। प्रशान सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे रहित उत्तर प्रायाथाओंकी सम्भावना नहीं है। प्रशान समय कम तीन हजार वर्ष होता है, क्योंकि प्रशान आयाथांक अन्तिम समयमें चूकि प्रथम निपंक्र आखुका है अतः वा निर्यंग्य कियोंक मार्थित है। एक समय कम आवाधाकाण्डकसे हीन उत्तर प्रशानिवन्यमें तथा सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे हीन उत्तर मिथितिवन्यमें तथा सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे हीन उत्तर प्रशानिवन्यमें तथा सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे हीन उत्तर प्रशानिवन्यमें निपंक स्थितियां समात है, क्योंकि, पहिलेकी आवाधासे इस समयकी आवाधा एक समय तक पार्या कार्ता है। फिर एक समय कम तीन हजार वर्षोंको आवाधा स्पूर्ण स्थित करके एक समय वम, हत्यादि क्रमसे जय तक पत्योपमंक अनंग्यात्वें भाग मात्र हिर्यतिवन्यम ना नीचे हटकर स्थितिको वाथता है तव तक केवल निपंक स्थिति ही

ऊणा होदि, समऊणुक्कस्सावाधाए तत्य धुवभावेण अवडाणदंसणादो । पुणो विदिय-आवाधाकंडयमेत्तमोसिरिय वधे उक्कस्सावाहा दुसमऊणा होदि । कुदो १ समउत्तरिहिदि-वंधिणसेगिडिदीहि सह समऊणिडिदिवंधिणसेगिडिदीणं समाणतुवलंभादो । पुणो एतो समऊण-दुसमऊणिदिकमेण जाव पिलदोवमस्स असंखेबिदिभागेणूणिडिदिं वंधिद ताव दुसमऊणितिण्णिवाससहस्समेत्ता आवाहा होदि । संपुण्णेसु आवाहाकंदएसु पिहिणिसु तिसमऊणितिण्णिवाससहस्समेत्ता आवाहा होदि । एवं समऊणावाहाकदयमेत्ताओ डिदीयो जाव परिहायंति ताव एक्का चेव आवाहा होद्रण पुणो संपुण्णेगावाहाकंदयमेत्तिहिदीसु परिहीणासु पुन्विलावाहादो संपिहयाबाहा समऊणा होदि ति सन्वत्य वत्तव्वं । एदेण कमेण ओदिरेदव्वं जाव जहण्णावाहा जहण्णिपसेयिडिदी च चिटिदि ति ।

जहण्णद्विदिवंधादो समउत्तरादिकमेण जाव समऊणावाहाकदयमेत्तद्विदीयो बिहुदूण बंधदि ताव आबाहा जहण्णिया चेव होदि । पुणो संपुण्णमेरामाबाहाकंदयमेतं बह्रिदृण चंधमाणस्स आचाहा जहण्णाचाहादो समउत्तरा होदि। आचाहाविद्वरसमए णिसेगिहिदी ण वहुदि, अवक्रमेण दोण्ण हिदीणं विष्टुपसंगादो । दोसु समएसु खुगवं विद्वेदेसुँ को उत्तरोत्तर कम होती जाती है, क्योंकि, उनमें एक समय कम उत्कृष्ट आवाधाका प्रच स्वरूपसे अवस्थान देखा जाता है। पश्चात् द्वितीय आवाधाकाण्डकके वरावर स्थितियन्ध-स्थान नीचे हटकर जो स्थितिवन्ध होता है, उसमें उत्कृप्ट आवाधा दो समय कम होती है, क्योंकि, एक समय अधिक स्थितिवन्धोंकी निषेक स्थितियोंके साथ एक समय कम स्थितवन्धकी निपेकस्थितियोंकी समानता पायी जाती है। इसके आगे एक समय कम, दो समय कम, इत्यादि क्रमसे जब तक परयोपमके असंख्यातवें भागसे हीन स्थितिको वांधता है तब तक आवाधा दो समय कम तीन हजार वर्ष प्रमाण होती है। सम्पूर्ण आवाधा-काण्डकोंके हीन होनेपर आवाधा तीन समय कम तीन हजार वर्ष मात्र होती है। इस प्रकार जब तक एक समय कम आवाधाकाण्डकके बरावर स्थितियां हीन होती हैं तव तक एक ही आवाधा होती है। पश्चात् सम्पूर्ण एक आवाधाकाण्डकके वर।वर स्थितियों के हीन हो जानेपर पहिलेकी आवाधासे इस समयकी आवाधा एक समय कम होती है, ऐसा सर्वत्र कथन करना चाहिये। इस क्रमसे जव तक जघन्य आवाधा और ज्ञायन्य निपेकस्थिति प्राप्त नहीं होती तव तक नीचे उतारना चाहिये।

जघन्य श्वितिवन्धसे एक समय अधिक, दो समय अधिक, इत्यादि कमसे जब तक एक समय कम आवाधाकाण्डकके वरावर स्थितियां वृद्धिगत होकर चन्य होता है तय तक आवाधा जघन्य ही होती है। पुनः सम्पूर्ण एक आवाधाकाण्डकके वरावर स्थितियों के वृद्धिगत होनेपर स्थितियों वृद्धिके समयमें निपेकस्थितिकी वृद्धि नहीं होती, अधिक आवाधा होती है। आवाधाकी वृद्धिके समयमें निपेकस्थितिकी वृद्धि नहीं होती, क्यों कि, वैसा होनेपर एक साथ दोनों स्थितियों की वृद्धिका प्रसंग आता है।

दोमो ? ण, जहण्णहिद्मुक्कस्सिदिम्हें सोहिय स्वे पिक्खते हिद्वंधहाणाणमणुप्पत्ति-प्यसगादो । ण च एव, हिद्विधहाणसुत्तेण सह विरोहादो । एवं कदे अन्तोमुहुत्तूणितिण्णि-वासमहस्समेत्ताणि आवाहाहाणाणि लद्धाणि होति । जत्तियाणि आवाहाहाणाणि तत्तियाणि चेव आवाहाकंद्रयाणि लब्संति । णविर अंतिममाबाहकंद्रयमेगस्तव्यणे । कुदो ? जहण्णहिद्जिहण्णावाहाए चरिमसमयस्स सव्वणिसेगहिद्रीसु परिहीणासु जहण्णहिद्गिहणादो ।

मोहणीयस्स अतोमुहुनूणसत्तवाससहस्समेताणि आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च हवति । एत्य आवाहाकदएसु एगस्वअवणयणस्स कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । एवमृणिदे आवाहाद्वाणाणि आवाहाकदयाणि च तुल्लाणि ति अप्पाबहुगसुत्तेण विरोहो किण्ण होदि ति उत्ते, ण, वीचारद्वाणेसु उप्पण्णआवाहाकंदयसलागाणं तेहि समाणतं पिं विरोहाभावादो ।

णामा-गोदाणमतोमुहुत्णवेवाससहस्समेताणि आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि हवति ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा होनेसे उत्कृष्ट स्थितिमेंसे जवन्य स्थितिको कम फरके एक अंक मिलानेपर स्थितिवन्धस्थानोंकी उत्पत्तिका प्रसंग आता है। परन्तु ऐसा है नहीं, फ्योंकि, स्थितिवन्धस्थान सूत्रके साथ विरोध आता है।

इस प्रकार करनेपर अन्तमुहूर्तसे रहित तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधास्थान प्राप्त होते हैं। जिनने आवाधास्थान प्राप्त हैं उतने ही आवाधाकाण्डक प्राप्त होते हैं। विशेष हतना है कि अन्तिम आवाधाकाण्डक एक अकसे हीन होता है, क्योंकि, जघन्य स्थिति सम्बन्धी जघन्य आवाधाके अन्तिम समयकी सब निषेकस्थितियोंकी हानि हो जानेपर जपन्य स्थितिका ग्रहण किया गया है।

मोहनीय कर्मके अन्तर्मुहर्तसे हीन सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधास्थान और आया याकाण्डक होते हैं। यहाँ आयाधाकाण्डकोंमेंसे एक अंक कम करनेका कारण पहिलेके री समान कहना चाहिये।

शका—इस प्रकार कम करनेपर 'आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों तुल्य ह 'इस अरुपवहुत्वसूत्रके साथ विरोध क्यों नहीं होगा ?

समाधान—इस शकाके उत्तरमें कहते हैं कि उससे विरोध नहीं होगा, क्योंकि, बीबारस्थानोंमें उत्पन्न आयाधाकाण्डकशलाकाओंकी उनके साथ समानतामें कोई विरोध नहीं है।

नाम व गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक अन्तर्मुहूर्त कम दो हजार वर्ष

र अ-आ-काप्रतिषु 'हिंदीहि ' इति पाठः । २ अ-आ का प्रतिषु 'अद्वाणि ' इति पाठः । र अ आ-राप्रतिषु 'रुवाण ' इति पाठः ।

<sup>₹.</sup> ११-३९

आउअस्स अंतोमुहुत्तूणपुन्वकोडितिभागमेत्ताणि आवाहद्वाणाणि । आवाहाकंदयाणि पुण णित्य । कारणं चितिय वत्तन्वं ।

जेणेवंविहमाबाहाकंदयं तेणेगावाहाकंदएण समऊणजहण्णद्विदिमोविद्यय ठद्धिमा एगस्त्वे पिक्खेत जहण्णिया आवाहा आगच्छिदि । अधवा, जहण्णावाहाए आवाहाद्वाण-गुणिदएगावाहाकंदए भागे हिदे जं ठदं तेणे द्विदिवंधद्वाणेसु भागे हिदे जहण्णिया आवाहा आगच्छिदि । अधवा, जहण्णावाहाए उक्कस्सावाहमोविद्यि ठद्धेण एगमावाहाकंदयं गुणिय तेण उक्कस्सद्विदीए भागे हिदाए जहण्णियावाहा होदि ।

एक्केण आवाहाकंदएण द्विदिवंधद्वाणेसु भागे हिदेसु आवाहद्वाणाणि आगछंति। जहण्णावाहमुक्कस्सावाहादो सोहिदे सुद्धसंसमावाहद्वाणविसेसो णाम । एक्केणावाहाकंदएण उक्कस्सिद्धिए भागे हिदाए उक्कस्सावाहा होदि । एगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरेण कम्मद्विदिम्हिं भागे हिदे णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि आगच्छंति । णाणापदेसगुणहाणिद्वाणतरेहि कम्मद्विदीए ओविद्धदाए एगपदेसगुणहाणिद्वाणंतरं होदि । उक्किस्सियाए आवाहाए उक्किस्स-द्विदीए ओविद्धदाए एगमावाहाकदय होदि । अथवा, आवाहाद्वाणेहि द्विदिवंधद्वाणेसु ओविद्धिदेसु एगमावाहकंदयं होदि । जहण्णियाए आवाहाए एगमावाहाकंदयं गुणिय पुणो

आयुके आवाधास्थान अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटिके तृतीय भाग प्रमाण है। उसके आवाधाकाण्डक नहीं होते। इसका कारण विचारपूर्वक कहना चाहिये।

जिस कारण इस प्रकारका आवाधाकाण्डक है इसीलिये एक आवाधाकाण्डकका एक समय कम जघन्य ख्थितिमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उसमें एक अक मिला देनेपर घ य आवाधाका प्रमाण आता है। अथवा, जघन्य आवाधाका आवाधास्थानोंसे गुणित एक आवाधाकाण्डकमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उसका स्थितिवन्धस्थानोंमें भाग देनेसे जघन्य आवाधा आती है। अथवा, उत्कृष्ट आवाधामें जघन्य आवाधाका भाग देकर जो प्राप्त हो उससे एक आवाधाकाण्डकको गुणित करना चाहिये। पश्चात् प्राप्त राशिका उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर जघन्य आवाधाका प्रमाण आता है।

स्थितवन्थस्थानों में एक प्रावाधाकाण्डकका भाग देनेपर आवाधास्थानों प्रमाण आता है। उत्कृष्ट आवाधामें जघत्य आवाधाको कम करनेपर जो शेप रहे वह आवाधास्थानिवशेप कहलाता है। उत्कृष्ट स्थिति एक आवाधाकाण्डकका भाग देनेपर उत्कृष्ट आयाधाका प्रमाण आता है। कमिस्थिति एक प्रवेशगुणहानिस्थानान्तरका भाग देनेपर नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण आता है। नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका कमिस्थिति भाग देनेपर एक प्रवेशगुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण आता है। उत्कृष्ट कमिस्थिति भाग देनेपर एक प्रवेशगुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण होता है। उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट आवाधाका भाग देनेपर आवाधाकण्डकका प्रमाण होता है। अथवा, स्थितिवन्थस्थानों आवाधास्थानों का भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण

१ अप्रती 'ज वध ति तेण', आप्रती 'ल वध तेण', इति पाटः। २ अ-आ-नाप्रतियु

तत्य स्वणे आवाहाकद्ए अवणिदे जहण्णिटिद्वधो होदि । आवाहटाणिवसेसेहि एगमा-वाहाकद्यं गुणिय तत्य स्वणावाहाकद्ए पिन्खत्ते टिद्विधटाणिवसेसो होदि । उक्किस्सियाए आवाहाए एगआवाहाकद्ए गुणिदे उक्कस्सिटिद्वधो होदि ।

संपित् चदुण्णमेइदियजीवसमासाणम्हणं विगिठिदियजीवसमासाणं च आवाहा-हाणाणमावाहाकदयाण च पमाणपस्वणं कस्सामो । तं जहा—संखेजपिठदोवममेत्तवीचार-हाणित जिद्दे सखेजाविठयमेत्ताणि आवाहहाणाणि आवाहाकंदयाणि च ठक्मिते तो पिठदोवमस्स सखेजिदिभागमेत्तवीचारहाणाणं पिठदोवमस्स असखेजिदिभागमेत्तवीचारहाणाणं च केत्तियाणि आवाहाहाणाणि आवाहाकंदयाणि च ठभामो ति पमाणेण फठगुणिदिच्छाएं ओविहिटाए चदुण्णमेइदियजीवसमासाणमाविठयाए असखेजिदिभागमेत्ताणि आवाहाहाणाणि आवाहाकदयाणि चं होति । वेइदियादिअहण्ण पि जीवसमासाणमाविठयाए संखेजिदिभागमेत्ताणि आवाहाहाणाणि आवाहाकदयाणि च होति । एव णाणापदेसगुणहाणि-हाणतराणमगपदेसगुणहाणिहाणंतरस्स च तेरासियं काऊणं सव्वजीवसमाससव्वकम्मिहदीणं पमाणपस्त्वणं कायव्य ।

होता है। जघन्य आवाधासे एक आवाधाकाण्डकको गुणित करके उसमेंसे एक कम आवाधाकाण्डकको घटा देनेपर जघन्य स्थितिवन्ध होता है। आवाधास्थानविशेषोंसे एक आवाधाकाण्डकको गुणित करके प्राप्त राशिमें एक कम आवाधाकाण्डकको मिलानेपर स्थितिवन्धस्थानविशेष प्राप्त होता है। उत्कृष्ट आवाधासे एक आवाधाकाण्डकको गुणित करनेपर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध प्राप्त होता है।

अव चार एकेन्द्रिय समासो और आठ विकलेन्द्रिय जीवसमासोंके आवाधास्थानों व आवाधानाण्टकोंके प्रमाणकी प्ररूपणा वरते हैं। वह इस प्रकार है—संख्यात पत्योपम प्रमाण वीचारस्थानोंसे यदि संख्यात आविल प्रमाण आवाधास्थान व आवाधानाण्डक प्राप्त होते हैं, तो पत्योपमके संख्यातवे भाग मात्र वीचारस्थानों और पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थानोंके कितने आवाधास्थान और आवाधा-काण्डक प्राप्त होंगे, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर चार एकेन्द्रिय जीवसमासोंके आविलके असंख्यातवें भाग मात्र आवाधास्थान और आवाधा-काण्डक प्राप्त होते हैं। इनिद्रयादिक आटोही जीवसमासोंके आविलके संख्यातवें भाग मात्र आवाधास्थान व आवाधास्थान व आवाधाकाण्डक होते हैं। इसी प्रकार नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरों और एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका त्रैराशिक करके समस्त जीवसमासों सम्बन्धी कर्मस्थितियोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करना चाहिये।

र नामतो 'आवाहाहाणाणि ', ताप्रतो 'आवाहाहणाणि (ण ) ' इति पाठ । २ अ-आप्रत्योः 'विचारहाणेहियो निद ', नामतो 'विचारहाणेहिओ निद ', ताप्रतो 'विचारहाणेहिय (हिंतो ) इति पाठ । ३ ताप्रतो 'लग्भिद (च्मिन)', इति पाठः । ४ ताप्रतो 'असखे॰ ' इति पाठः । ५ ताप्रतो 'संसेष्टिद ' इति पाठ ६ ताप्रतो 'च ' इत्येतस्य नास्ति ।

सव्वत्योवा आउअस्स जहण्णाचाहा इदि बुत्ते असंखेयद्वांपढमसमए आउअकम्मवंध-माढिवय जहण्णवंधगद्धाए चिरमसमए वृहमाणस्स जा आवाहा सा घेत्तव्यां, तत्तो ऊणाएँ अण्णावाहाए अणुवलंभादों । खुद्दाभवग्गहणपहुि समउत्तर-दुसमउत्तरादिकमेण जाव अपजत्तउक्कस्साउअं ति ताव णिरंतरं गंद्रण पुणो उविर अंतोमुहुत्तमतरं होदृण सिण्ण-असंण्णि-पजत्ताणं जहण्णाउअं होदि । पुणो एदमादिं कादृण उविर णिरंतरं गच्छिद जाव तत्तीससागरोवमाणि ति । तेण जहण्णद्विदिवंधमुक्कस्सद्विदिवधम्हि सोहिदे सेसकम्माणं व आउअस्स द्विदिवंधद्वाणविसेसो ण उप्पजदि ति घेत्तव्वं । एवमप्पावहुगं समत्तं ।

# (बिदिया चूलिया)

ठिदिबंधज्झवसाणपरूवणदाए तत्थ इमाणि ति विण अणिआगि हाराणि जीवसमुदाहारो पयिडसमुदाहारो द्विदसमुदाहारो ति ।।१६५॥

संपधि इमा कालविहाणस्स विदिया चुलिया किमद्रमागदा ? ठिदिवंधद्वाणाणं कारणभूदअज्झवसाणद्वाणपस्त्वणद्वं । द्विदिवंधद्वाणवंधकारणसंकिलेस-विसोहिद्वाणाणं पस्त्वणा

'आयुकी जघन्य आवाधा सवसे स्तोक है ऐसा' कहनेपर असंख्येयाढा (असंक्षेपाद्धा) के प्रथम समयमें आयु कर्मके वन्धको प्रारम्भ करके जघन्य वन्धककालके अन्तिम समयमें वर्तमान जीवके जो आवाधा होती है उसका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उससे हीन और अन्य आवाधा पायी नहीं जाती। शुद्रभवग्रहणको आदि लेकर एक समय अधिक दो समय अधिक इत्यादि क्रमसे जब तक अपर्याप्तककी उत्रुष्ट आयु नहीं प्राप्त होती तब तक निरन्तर जाकर, तत्पश्चात् अन्तर्मृहूर्त अन्तर होकर संही व असंही पर्याप्तकोंकी जघन्य आयु होती है। फिर इसको आदि लेकर आगे तेतीस सागरोपम तक निरन्तर जाते हैं। इसलिये उत्रुष्ट स्थितवन्धमेंसे जघन्य स्थितवन्धको कम करनेपर शेष कमोंके समान आयु कर्मका स्थितवन्धविशेष उत्पन्न नहीं होता, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ।

(द्वितीय चूलिका)

स्थितवन्थाध्यवसायस्थानप्रस्पणा अधिकृत है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं— जीवसमुदाहार, प्रकृतिसमुदाहार और स्थितिसमुदाहार ॥ १६५॥

शका—अय यह कालविधानकी द्वितीय चृलिका किसलिये आयी है ? समाधान—वह स्थितिवन्धस्थानोंके कारणभूत अभ्यवसानस्थानोंकी प्रकृपणा करनेके लिये प्राप्त हुई है।

१ मप्रतिपाठोऽयम्। अ आ-का-ताप्रतिषु 'सखेयदा—' इति पाठ । २ अ आ-काप्रतिषु ' जाप्र आबाहा चेत्तव्या', मप्रती ' लाव आबाहा सा चेत्तव्या' इति पाठ । ३ प्रतिषु ' ऊण्ए' इति पाठः। ४ मप्रति पाठोऽयम्। अ-आ-का-ताप्रतिषु ' अण्णाबाहाअणुवलमादो ' इति पाठः। ५ तदेवमुक्तमन्पबहुत्यम्। इदानी स्थितिबन्धाव्यवसायन्थानप्ररूपणा कर्तव्या। तत्र त्रीण्यनुयोगद्वागणि। तत्र्या—न्धितममुदाहारः १, प्रकृति-समुदाहारः २, लीवसमुदाहारश्च ३। समुदाहारः प्रतिपादनम्। इ.प्र. (म टी) १,८७ गायाया उत्पानिका।

पहमाए चृित्याए कदा चेव, पुणो तत्य पर्विदाणं संिकलेस-विसोहिद्याणाणं पर्विणाणं पर्विणाणं कायव्याः पुणक्तदोसप्पसगादो । ण च कसाउदयद्वाणाणि मोत्तृण द्विदिवंधस्स अण्णं कारणमत्यि, द्विदिअणुभागे कसायदो कुणिद ति वयणेण विरोहप्पसंगादो ति १ एत्य परिहारो उच्चदे । त जहा—असादवंधपाओग्गकसाउदयद्वाणाणि संिकलेसो णाम । ताणि च जहण्णद्विदीए योवाणि होदण विदियद्विदिप्पहुि विसेसाहिय कमेण ताव गच्छंति जाव उद्धस्सद्विदि ति । एदाणि च सन्वमूल्पयडीणं समाणाणि, कसाएण विणा वज्झमाणम्लप्यडीए अणुवलभादो । सादवधपाओग्गाणि कसाउदयद्वाणाणि विसोहिद्वाणाणि । एदाणि च उद्धस्मद्विदीए योवाणि होदण दुचरिमद्विदिप्पहुिष्पगणणादो विसेसाहियकमेण ताव गच्छित जाव जहण्णद्विदि ति । संिकलेसद्वाणेहिंतो किमद्वं विसोहिद्वाणाणि उपणत्त्ववग्याणि १ ण, साभावियादो । एदाणि संिकलेसविसोहिद्वाणाणि णाम द्विदिवंधमुलकारण-भृदाणि एदेसिं द्विदंधहाणपरूवणाए वण्णणा कदा । ण च एत्य एदेसिं पुव्वं पर्विदाणं परवणा अत्य जेण पुणस्तदोसो होर्ज, किंतु एत्य द्विदिवंधहाणाणं विसेसपच्चयस्स द्विदिवंधङ्कवसाणसिण्णदस्स पर्व्वणा किरदे । ण पुणक्तदोसो वि द्विद्वं, पुव्वमप्रक्विदिद्विद

गका—स्थितिवन्धस्थानोंके कारणभूत संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंकी प्ररूपणा प्रथम चूलिकामें की ही जा चुकी है, अतः वहां वर्णित संक्लेश-विद्युद्धिस्थानोंकी प्ररूपणा फिरसे नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि, वैसा करनेपर पुनरुक्त दोषका प्रसंग आता हैं। कपायोदयस्थानोंको छोड़कर स्थितिवन्धका और कोई दूसरा कारण संभव नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेपर "स्थिति व अनुभागको कपायसे करता है" इस आगम वाक्यके साथ विरोधका प्रसंग आता है?

समाधान—यहां इस शंकाका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है—असाता वेदनीयके यन्ध योग्य कपायोदयस्थानोंको संक्छेश कहा जाता है। वे जघन्य स्थितिमें स्तोक होकर आगे द्वितीय स्थितिसे छेकर उत्कृष्ट स्थिति तक विशेषाधिकताके क्रमसे जाते हैं। ये सब मूल प्रकृतियोंके समान हैं। क्योंकि, कषायके विना बंधको प्राप्त होनेवाली कोई मूल प्रकृति पायी नहीं जाती। सातावेदनीयके बन्ध योग्य परिणामोंको विशुद्धिस्थान कहते हैं। ये उत्कृष्ट स्थितिमें स्तोक होकर आगे द्विचरम स्थितिसे छेकर जघन्य स्थिति तक गणनाकी अपेक्षा विशेष अधिकताके क्रमसे जाते हैं।

शका—विशुद्धिस्थान संक्छेशस्थानोंकी अपेक्षा हीनताको क्यों प्राप्त हैं ? समाधान—नहीं, क्योंकि वे स्वभावसे ही हीनताको प्राप्त है।

ये संक्लेश-विद्युद्धिस्थान स्थितित्रन्धके मूल कारणभूत है । इनका वर्णन स्थितिवन्धस्थानप्रस्पणामें किया गया है। यहा पूर्वमें वर्णित इनकी पुनः प्ररूपणा नहीं की जा रही है, जिससे कि पुनरक्त दोप होनेकी सम्भावना हो। किन्तु यहां स्थितिवंधाध्य- वसान नामसे प्रसिद्ध स्थितिवन्धस्थानोंके विशेष प्रत्यय (कारण) की प्ररूपणा की जा रही है। अत पुनरक्त दोप भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, यहा पूर्वमें जिनकी प्ररूपणा नहीं की गयी है।

१ अ-आपतो. 'लेग पुगरत्तदोसो ण होएज 'काप्रती 'ले बुण बत्तदोसो ण होज्ज ' इति पाठः।

वंधव्यवसाणद्वाणपस्वणत्तादो । द्विदिवंधव्यवसाणद्वाणाणि कसाउदयद्वाणाणि ण होति ति कथं णव्यदे १ णामा-गोदाणं द्विदिवंधव्यवसाणद्वाणिहिंतो चढुण्णं कम्माणं द्विदिवंधव्यवसाणद्वाणाणि [ असंखे अगुणाणि ति अप्पायहुगसुत्तादो । जिद पुण कसाउदयद्वाणाणि चेव द्विदिवंधव्यवसाणद्वाणाणि ] होति तो णेदमप्पायहुगं धडदे, कसायोदयद्वाणेण विणा मृत्रपयडिवंधाभावेण सव्वपयडिद्विवंधव्यवसाणद्वाणाणं समाणत्तपसंगादो । तम्हा सव्वमृत्रपयडीणं सग-सगउदयादो समुप्पण्णपरिणामाण सग-सगद्विद्वधकारणत्तेण द्विद्वंधव्यवसाणद्वाणसिण्णदाणं एत्य गहणं कायव्वं, अण्णहा उत्तदोसप्पसंगादो । एदेसिं द्विदिवंधव्यवसाणद्वाणाणं पस्वणद्वमिमा विदिया चित्रया आगदा । तत्य तिण्णि आणियोगद्दाराणि जीव-पयडि-द्विदिसमुदाहारभेदेण । तत्य जीवसमुदाहारो किमद्वं आगदो १ सादासादाणं एके किस्ते द्विदीए एत्तिया जीवा होति ण होति ति जाणावणद्वमागदो । पयडिसमुदाहारो किमद्वमागदो १ एदिस्से पयडीए द्विदिवंधव्यवसाणद्वाणाणि एत्तियाणि

शंका—श्थितिवन्धाध्यवसानस्थान कषायोदयस्थान नहीं है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—नाम व गोत्रके स्थितियन्वाध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा चार कमोंके स्थितियन्वाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है, इस अस्पयहुत्वसूत्रसे वह जाना जाता है। यदि कपायोदयस्थान ही स्थितियन्वाध्यवसानस्थान हों तो यह अस्पयहुत्व घटित नहीं हो सकता है, क्योंकि, कपायोदयस्थानके विना मृष्ठ प्रकृतियोंका यन्ध न हो सकनेसे सभी मूल प्रकृतियोंके स्थितियन्धाध्यवसानस्थानोंकी समानताका प्रसंग आता है। अत एव सब मूल प्रकृतियोंके अपने अपने उदयसे जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनकी ही अपनी अपनी स्थितिके बन्धमें कारण होनेसे स्थितियन्धाध्यवसानस्थान संम्रा है। उनका ही ग्रहण यहाँ करना चाहिये, क्योंकि, अन्यथा पुनरुक्त दोपका प्रसंग आता है।

इन स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणाके लिये ष्टितीय चूलिकाका अवतार हुआ है। उसमें तीन अनुयोगद्वार हैं—जीवसमुदाहार, प्रकृतिसमुदाहार और स्थितिसमुदाहार।

शंका—इनमं जीवसमुदाहार किसलिये आया है ?

समायान—साता व असाताकी एक एक स्थितिमें इनने जीव है व इतने नहीं है, इस यातके आपनार्थ जीवसमुदाहार प्राप्त हुआ है।

प्रकृतिसमुदाहार किसलिये आया है ? इस प्रकृतिके स्थितियन्याध्यवसानस्थान इतने होते हैं और इतने नहीं होते हैं, इस

१ अ-आ-का—ताप्रतिष्वनुपलभ्यमानिमदं हेतुवचनं मपनितोऽत्र योजितम्। २ अ-आ का नापित्वनु-पलम्यमानोऽय कोष्ठकस्थः पाठो मप्रतितोऽत्र योजितः ।

होंति [ एत्तियाणि ] ण होंति ति जाणावणहमागदो । हिदिसमुदाहारो किमहमागदो १ एदिस्से हिदीए एत्तियाणि हिदिवंधज्झवसाणहाणाणि होंति, एत्तियाणि ण होंति ति जाणावणह । ण चै तिण्णि अणियोगहाराणि मोत्तूण एत्य चउत्थमणियोगदारं संभवदि, अणुवलंभादो । पयिडिहिदिसमुदाहाराणं हिदिवंधज्झवसाणहाणपरूवणहं होदु णाम, पयिडि-।हिदीओ अस्सिद्गण तत्य हिदिवंधज्झवसाणहाणपरूवणुवलंभादो । ण जीवसमुदाहारस्स, तत्य तदणुवलभादो तिँ १ ण एस दोसो, ठिदीणं क्जे कारणोवयारेण ठिदिवंधज्झवसाण-हाणववएसोवलभादो । ण च जीवसमुदाहारो उवयारेण हिदिवंधज्झवसाणहाणसण्णिद-हिटीयो ण परूवेदि, तत्य जीवविसेसिदिहिदिपरूवणुवलभादो । अधवा, ठिदिवंधज्झवसाण-हाणमासओ ति जीवाणं तत्य तव्ववएसो ति ण दोसो ।

### जीवसमुदाहारे ति जे ते णाणावरणीयस्स बंधा जीवा ते दुविहा-सादवंधा चेव असादवंधा चेव ॥ १६६ ॥

पुन्तुहिद्वथिहियारसंभालणटं जीवसमुदाहारो पयदं ति अज्झाहारो कायव्वो, अण्णहा वातका परिझान करानेके लिये प्रकृतिसमुदाहारका अवतार हुआ है। स्थितिसमुदाहार किस लिये आया है १ इस स्थितिके इतने स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान होते हैं और इतने नहीं होते हं, इसका परिझान करानेके लिये स्थितिसमुदाहार प्राप्त हुआ है। इन तीन अनुयोगदारोंको छोड़कर यहा किसी चौथे अनुयोगद्वारकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि, वह पाया नहीं जाता।

शका—स्थितियन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये प्रकृतिसमुदाहार व स्थितिसमुदाहारकी सम्भावना भले ही हो, क्योंकि, प्रकृति व स्थितिका आश्रय करके पहा स्थितियन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा पायी जाती है। किन्तु जीवसमुदाहारकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि, वहा उनकी प्ररूपणा पायी नहीं जाती?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, कार्यमें कारणका उपचार करनेसे स्थितियोंकी स्थितियन्धाध्यवसानस्थान संज्ञा पायी जाती है। और जीवसमुदाहार उपचारसे स्थितियन्धाध्यवसानस्थान संज्ञाको प्राप्त हुई स्थितियोंकी प्ररूपणा न करता हो, ऐसा है नहीं, क्योंकि, उसमें जीवसे विशेषताको प्राप्त हुई स्थितियोंकी प्ररूपणा पायी जाती है। अथवा, चूँकि स्थितियन्धाध्यवसानस्थान आस्रव है, अतः वहाँ जीवोंकी उक्त संज्ञामें कोई दोष नहीं है।

जीवसमुदाहार प्रकृत है। जो ज्ञानावरणीयके वन्धक जीव हैं वे दो प्रकार हैं— सातवन्यक और असातवन्यक ॥ १६६॥

पूर्वोहिए अधिकारका स्मरण करानेके लिये 'जीवसमुदाहार प्रकृत है' ऐसा अध्याहार करना चाहिये, क्योंकि अन्यथा परिज्ञान नहीं हो सकता। 'साद्वंघा'

१ अ-आ-काप्रतिषु ' लागावणहं च ' इति पाठ । २ आ-का-ताप्रतिषु 'परूवणत्त ' इति पाठः । २ अप्रती ' लीवसनुदाहारो ' इति पाठ. । ४ ताप्रती ' त्ति ' इत्येतत्पद् नास्ति ।

अत्यपडिवत्तीए अभावादो । सादवंधा ति उत्ते सादवंधया ति घेत्तव्वं, कत्तारणिद्देसादो । णाणावरणीयस्स वथया जीवा दुविहा चेव सादवंथया असादवंथया चेदि । ण च सादासादाणं वर्धेण विणा णाणावरणीयस्स वंधया जीवा अत्यि, अणुवलभादो । एत्य णाणावरणीयगहणेण णाणावरणादीणं धुववंधीणं पयडीणं वंधया जीवा दुविहा ति वत्तन्वं। सादवंधया इदि उत्ते साद-थिर-सुभ-सुस्सर-सुभग-आदेज-जसिकत्ति-उन्नागोदाणमृहण्णं सहपयडीणं परियत्तमाणीणं गहणं कायव्व, अण्णोण्णाविणाभाविवंधादो । असाद्वंधया इदि उत्ते असाद-अधिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज-अजसगित्ति-णीचागोदवंधयाण गहणं कायव्वं, वंधेण अण्णोण्णाविणाभावित्तदंसणादो । सादासादादीणमक्कमेण एगजीविम्म वंधो किण्ण जायदे १ ण, अचंताभावेण पडिसिद्धअक्कमप्पउत्तीदो । सादासादादीणमकम-वधे जीवाणं सत्ती णत्थि ति भणिद होदि ।

## तत्थ जे ते सादवंधा जीवा ते तिविहा- चउट्टाणवंधा तिट्टाण-बंधा बिद्राणवंधौ ॥ १६७ ॥

तत्य सादवंया जीवा त्ति णिद्देसेण असादवंधयजीवाणं पडिसेहो कदो । तिविहा ति वयणेण चउन्विहादिपडिसेहो कदो । चउट्टाण-तिट्टाण-विट्टाणमिदि तिविहो सादाणु भागो होदि । सादावेदणीए एगट्टाणाणुभागो णत्यि, तहाणुवलभादो । वंधं पडि एगट्टा-

कहनेपर 'सादवंधया' अर्थात् सातावेदनीयके वन्धक, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, कर्ताका निर्देश है। ज्ञानावरणीयसे वन्धक जीव दो प्रकार ही है-सातवन्धक और असातवन्धक । साता व असाता वेदनीयके वन्धसे रहित ज्ञानावरणीयके वन्यक जीव नहीं हैं, क्योंकि वे पाये नहीं जाते । सूत्रमें जो ज्ञानावरणीय प्दका उपादान किया है उससे ज्ञानावरणादिक ध्रुव प्रकृतियोंके वन्थक जीय दो प्रकार है, ऐसा कहना चाहिये । 'सादवंधया 'कहनेपर साता, स्थिर, शुम, सुस्वर, सुभग, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इन आठ परिवर्तमान प्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इनके वन्यमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। 'असाद्वंघया' कहनेसे असाता, अस्थिर, अगुभ, दुर्मग, दुस्वर, अनादेय, अयशकीर्ति और नीच गोत्रके वन्थकोत्रा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, वन्धकी अपेक्षा उनमें अविनामाव सम्बन्य देखा जाता है।

शंका-एक जीवमें एक साथ साता व असातादिकोंकायन्य क्यों नहीं होता है? समाधान—नहीं, उनकी युगपत् प्रवृत्ति अत्यन्ताभावसे प्रतिपिद्ध हैं, अर्थान् साता व असाता आदिकोंको एक साथ वांधनेमें जीवोंकी शक्ति नहीं है, यह अमिषाय है। उनमें जो सातवन्यक जीव है वे तीन प्रकार हैं—चतुःस्यानवन्यक, त्रिम्यान-

वन्यक और द्विस्थानयन्यक ॥ १६७॥

सूत्रमें 'सादयन्था जीवा' इस निर्देशसे असातवन्यक जीवों हा निर्पेश्व किया गया है। चतु-स्थान, त्रिस्थान और डिस्थान इस प्रकारसे साता वेदनीयका अनुभाग तीन प्रकार है। सातावेदनीयमें एकस्थान अनुभाग नहीं है, क्योंकि, वेसा पाया नहीं जाता।

१ वर्षेती घुवपगडी परित्तमाणिगसुमाण तिविहरस। चड तिगविद्वाणगय विवरीयगय च अमुमाण॥क प्र.१, ००

णाणुभागस्स संभवो जिद वि णित्य तो वि संतं पहुच अत्यि ति एगद्दाणाणुभागों एत्य किण्ण पर्वदो १ ण, वंधाहियारे संतपस्वणाणुववत्तीदो । एत्य सादाणुभागो जहण्ण-फद्दयपहुडि जाव उक्कस्सफद्दयो ति ताव रचेयव्वो सेडिआगारेण । तत्य पढमो भागो गुइसमाणो एगं द्वाणं, विदियो भागो खंडसमाणो विदियं द्वाणं, तिदयो भागो सक्करातुष्ठो तिद्यं द्वाणं, चउत्यो भागो अभियसमो चउत्यद्वाणं । एदाणि चत्तारिद्वाणाणि जिम्म सादाणुभागवये अत्यि सो अणुभागवंधो चउत्यद्वाणो । तस्स वंधया जीवा चउद्वाणवंधया णाम । एवं तिद्वाण-विद्वाणवंधाणं पि पर्व्वणं कायव्वं । एवं साद्वंधया अणुभागवंध-भेदण तिविद्वा चेव होति ।

### असादवंधा जीवा तिविही- बिट्ठाणबंधा तिट्ठाणबंधा चउट्ठाण-वंधा ति ॥ १६८ ॥

एत्य असादाणुभागो पुट्यं व सेडिआगारेण ठइदूण चत्तारिभागेसु कदेसु तत्य पढम-भागो णिंवसमो एगट्टाणं, विदियभागो कांजीरसमो विदियट्टाणं, तदियभागो विससमो

गका—यद्यपि वन्धकी अपेक्षा एकस्थान अनुभागकी सम्भावना नहीं है, तथापि सस्प्रकी अपेक्षा तो उसकी सम्भावना है ही। फिर एकस्थानानुभागकी प्ररूपणा यहाँ क्यों नहीं की गई!

समाधान-नहीं, क्योंकि वन्धके अधिकारमें सत्त्वकी प्रक्रपणा संगत नहीं है।

यहाँ जघन्य स्पर्धकसे हेकर उत्हृष्ट स्पर्धक तक श्रेणिके आकारसे साताके अनुभागकी रचना करना चाहिये। उसमें प्रथम भाग गुड़के समान एक स्थान, द्वितीय भाग खाँड़के समान दूसरा स्थान, तृतीय भाग शक्करके समान तीसरा स्थान, और चतुर्थ भाग अमृतके समान चौथा स्थान है। इस प्रकार जिस साताके अनुभागमें ये चार स्थान हों वह अनुभागवन्ध चतुर्थस्थान कहा जाता है। उसको बाँधनेवाले जीव चतु स्थानयन्धक कहलाते हैं। इसी प्रकार त्रिस्थान और द्विस्थानवन्धकोंकी भी प्रक्रपणा करना चाहिये। इस अनुभागके मेदसे सातवन्धक तीन प्रकारके हैं।

असातवन्धक जीव तीन प्रकारके हैं—द्विस्थानवन्धक, त्रिस्थानवन्धक और चतु.स्थानवन्धक ॥ १६८॥

यहाँ असाताके अनुभागको पहिलके ही समान श्रेणिके आकारसे स्थापित करके चार भाग वरनेपर उनमसे प्रथम भाग नीमके समान एक स्थान, द्वितीय भाग कांजीरके समान रुसरे स्थान, तृतीय भाग विषके समान तीसरे स्थान, और चतुर्थ भाग हालाहलके

<sup>ে</sup> अ आ-काप्रतिषु 'गुणसमाणो ', ताप्रतौ 'गुण ( ह ) समाणो ' इति पाठः ।

२ इह ग्रुभमकृतीना रसः धीरादिरसोपमः । अग्रुभमकृतीनां तु घोपातकी-निंबादिरसोपमः । उक्त च—' घोसाडह-निवुवमो असुमाग सुमाग खीर-खंडुवमो ' इति । धीरादिरसम्र स्वाभाविक एकस्थानिक उप्पते । इयोस्तु वर्षयोरावर्तने कृते सित योऽविद्यायते एकः कर्षः स द्विस्थानिकः । त्रयाणामावर्तने कृते सित य उद्घित एकः वर्षः त्रिस्थानगत । चतुर्णो तु कर्पणामावर्तने कृते सित योऽविद्याद्याः एकः कर्ष स चहुस्थानगतः । व. प्र. ( म. टी. ) १,९०. ३ अप्रतो ' असादवधजीवा तिविद्या ' इति पाठः । इ. ११-४०.

तिदयं ठाणं, चउत्यो भागो हालाहलतुलो चउत्यद्वाणं । तत्य दोण्णि हाणाणि जिन्ह अणु-भागवंधे सो विद्वाणो णाम । तस्स वंधया जीवा विद्वाणवंधा । एवं तिद्वाणवंधाणं चउ-द्वाणवंधाणं च पस्त्वणा कायव्वा । एवमणुभागवंधमस्सिद्ण असादवंधा तिविहा होति ।

सञ्वविसुद्धा सादस्स चउट्टाणबंधा जीवा ॥ १६९ ॥

सन्वेहिंतो विसुद्धा सन्वविसुद्धा । साद्विष्टाण-तिष्टाणवंघएहिंतो सादस्स चउट्टाण-वंघा जीवा सुट्छ विसुद्धा ति उत्तं होदि । एत्यै का विसुद्धदा णाम ? अइतिन्वकसायाभावो मदंकसाओ विसुद्धदा ति घेत्तव्वा । तत्य सादस्स चउट्टाणवंघा जीवा सन्वविसुद्ध ति भणिदे सुट्छमंदसंकिलेसा ति घेत्तव्वं । जहण्णिट्टिदिवधकारणजीवपरिणामो वा विसुद्धदा णाम ।

# तिहाणवंधा जीवा संकिलिहुदर्शं ॥ १७० ॥

सादचउद्वाणवंधएहिंतो सादस्सेव तिद्वाणाणुभागवंघया जीवा संकिलिहदरा, कसाउक्कड्डा ति भणिदं होदि ।

समान चौथे स्थान रूप है। उनमेंसे जिस अनुभागवन्धमें दो स्थान है वह हिस्थान अनुभागवन्ध कहलाता है। उसको वांधनेवाले जीव हिस्थानबन्धक कहे जाते हैं। इसी प्रकार त्रिस्थानवन्धक और चतुःस्थानवन्धक जीवोंकी प्ररूपणा करना चाहिये। इस प्रकार अनुभागवन्धका आश्रय करके असातवन्धक तीन प्रकारके होते हैं।

सातावेदनीयके चतुःस्थानवन्यक जीव सबसे विशुद्ध हैं ॥ १६९ ॥

' सन्वेहितो विसुद्ध सन्वविसुद्धा ' इस प्रकार सर्वविद्युद्ध पदमें तृत्पुरुष समास है। साता चेदनीयके द्विस्थानवन्धकों और त्रिस्थानवन्धकोंकी अपेक्षा उनके चतुःस्थानबन्धक जीव अतिशय विद्युद्ध है, यह उसका अभिप्राय है।

शंका—यहां विद्युद्धतासे क्या अभिप्राय है ?

समाधान-अत्यन्त तीव्र क्यायके अभावमें जो मन्द क्याय होती है उसे विशुक्रता पदसे ग्रहण करना चाहिये।

सातावेदनीयके चतुःस्थानवन्धक जीव सर्वविद्युद्ध है, ऐसा कहनेपर 'वे अतिशय मन्द संक्लेशसे सहित है 'ऐसा ग्रहण करना चाहिये। अथवा, जवन्य न्थितियन्धका कारण स्वरूप जो जीवका परिणाम है उसे विद्युद्धना समझना चाहिये।

त्रिस्यानवन्यक जीव संक्लिप्टतर हैं।। १७०॥

साताके चतु स्थानवन्धकोंकी अपेक्षा साताके ही त्रिस्थानानुभागवंधक जीव संक्लिए तर हैं, अर्थात् वे उनकी अपेक्षा उत्कट कपायवाले हैं, यह अभिमाय हैं।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'अणुमागवंघो सो विद्वाणू ' इति पाठः । २ ये मत्रियग्रुद्धा रमं कर्नाना । क. प्र. (म. टी.) १,९१. । ३ अप्रतो 'एव एस्य ' इति पाटः । ४ ये पुनर्मच्यमपरिणामानो विस्थान-गत रस 'वन्नाना । क. प्र. (म. टी.) १,९१ ।

#### विद्वाणवंधा जीवा संकिलिट्टदरौ ॥ १७१ ॥

मादितहाणुभागवंधएहिंतो सादस्सेव विद्वाणाणुभागवंधया जीवा संकिलिहदरा, किलेसेण अहिया ति भणिद होदि ।

#### सन्वविसुद्धा असादस्स विद्वाणवंधा जीवा ॥ १७२॥

असाद्स्य तिहाणाणुभागवंधएहिंतो तस्सेव विहाणाणुभागवंधया मंदकसाया ति ाणिदं होदि ।

#### तिहाणवंधा जीवा संकिलिद्वदरा ।। १७३॥

असादस्स विद्वाणाणुभागवंधएहिंतो तिद्वाणाणुभागवंधया जीवा सुट्ठुकडसंकिलेसा तिति । कुदो ? साभावियादो ।

#### चउट्टाणवंधा जीवा संकिलिट्टदरा ।। १७४॥

असादितद्वाणाणुभागवथएहिंतो तस्सेव चउद्वाणाणुभागवंधयाणं कसायो अइबहुठो होदि । कुदो १ साभावियादो । संकिलेसे वहुमाणे सादादीणं सुह्पयडीणमणुभागवंधो हायदि, असादादीणमसुहपयडीणमणुभागवंधो वहुदि । संकिलेसे हायमाणे सादादीणं

द्विस्यानवन्यक जीव संक्लिप्टतर हैं ॥ १७१ ॥

साताके त्रिस्यानुभागवन्यकोंकी अपेक्षा साताके ही डिस्थानवन्थक जीव संक्लिष्टतर इं, अर्थात् वे अधिक संक्लेशवाले हैं।

असातावेदनीयके द्विस्थानयन्थक जीव सर्वविशुद्ध हैं ॥ १७२ ॥

असाता वेदनीयके त्रिस्थानानुभागवन्यकोंकी अपेक्षा उसके ही हिस्थानानुभाग वन्धक जीव मन्द्रक्पायवाले हैं, यह स्त्रका अभिप्राय है।

त्रिस्यानवन्यक जीव सक्लिप्टतर हैं ॥ १७३ ॥

असाताके हिस्यानानुभागवन्यकोंकी अपेक्षा उसके ही त्रिस्थानानुभागवन्यक जीव अति उत्कट संक्टेशसे संयुक्त होते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है।

चतु.स्यानवन्यक जीव सक्लिप्टतर हैं ॥ १७४ ॥

असाताके त्रिस्यानानुभागयन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही चतुःस्थानानुभागयन्धकोंकी जपाय अतिहाय पहुल होती है, क्योंकि, पेसा स्वभाव है। संक्लेशकी वृद्धि होनेपर साता आदिक गुभ प्रकृतियोंका अनुभागवन्य हीन होना है और असाता आदिक अगुभ

१ चिक्टियरिनामालु दिस्पानगतम्। क. प्र. (म टी) १,९१. । २ अ-आ-काप्रतिषु 'सिक्केसेव । इ.चे पुनस्त्रद्योग्यम्मिकानुसारेण सर्वविश्वद्धा परावर्तमाना अञ्चमप्रकृतीर्वघनन्ति ते तास-दिस्पानगत रस निवर्तयन्ति क प्र (म. टी.) १,९१। ८ मध्यमपरिणामिश्वस्थानगम्। क. प्र. (म. टी.) १,८१। ५ एक्टिएपरिनामान्तु चतुःस्थानगतम्। क. प्र (म. टी.) १,९१.।

सुहपयडीणमणुभागवंधो वहृदि, असादादीणं असुहपयडीणमणुभागवंधो हायदि ति उत्तं होदि।

## सादस्स चउट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदिं बंधिति ॥ १७५॥

णाणावरणगहणं जेण देसामासियं तेण णाणावरणादीणं धुववंधीणैमसुहपयडीणं सव्वासिं जहण्णयं द्विदिं वंधंति ति घेतव्वं । जे जे सादस्स चउद्दाणाणुभागवंधया जीवा ते ते णाणावरणादीणं जहण्णियं चेव द्विदिं वंधंति ति णावहारणं कीरदे, चउद्दाणवधएसु णाणावरणादीणमजहण्णद्विदीण पि वधदंसणादो । जेण कसाओ द्विदिवंधस्स कारणं तेण मदकसाइणो सादस्स चउद्दाणवंधया जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदिं वंधंति ति भणिद ।

### सादस्स तिट्ठाणवंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणुक्किस्सयं ठिदिं वंधंति ॥ १७६ ॥

ण ताव उक्कस्सियं द्विदिं वंधंति, असादजोग्गुक्कस्संसंकिलेसेहि विणा णाणावरणी-

प्रकृतियोंका अनुभागवन्ध वढ़ता है। संक्लेशकी हानि होनेपर साता आदिक शुभ प्रकृतियोंका अनुभागवन्ध वढ़ता है और असाता आदिक अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग वन्ध हीन होता है, यह अभिप्राय है।

सातावेदनीयके चतुस्थानवन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको वॉधते हैं ॥ १७५ ॥

चूँकि झानावरणका ग्रहण देशामर्शक है, अतः उससे झानावरणादिक ध्रववन्धी सब अशुभ प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको वाँघते हैं; ऐसा ग्रहण करना चाहिये। जो जो साता वेदनीयके चतुस्थानानुभागवन्धक जीव है वे वे झानावरणादिकोंकी जघन्य ही म्थितिको वाँघते हैं, ऐसा अवधारण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि, चतुःस्थानवन्धकोंमें झानावरणादिकोंकी अजधन्य स्थितियोंका भी वन्ध देखा जाता है। चूँकि स्थितिबन्धका कारण कपाय है, अतः सातावेदनीयके चतुःस्थानवन्धक मन्दकपायी जीव झानावरणीयकी जघन्य स्थितिको वाँघते हैं, ऐसा कहा गया है।

साताके त्रिस्थानवन्यक जीव ज्ञानावरणीयकी अजवन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको वॉघते हे ॥ १७६॥

रे जीव झानावरणीयकी उत्क्रप्ट स्थितिको नहीं बांघते हैं, क्योंकि, अमाताके योन्य

१ ये ध्वैविशुद्धा शुमप्रकृतीना चतुःस्थानगतं गर्धं बघ्नन्ति ते प्रुवप्रशृतीनां जगन्यो भ्यि। निवर्तयन्ति । क. प्र. (म टी.) १,९१.। २ ताप्रतौ 'णाणावरणीयादीण ' इति पाटः । ३ अ आ नाप्रति ' धुववङ्घीणमनुह—' ताप्रतौ 'धुववङ्घीण अमुह—' इति पाठः । ४ अ-आ-काप्रति पुर्वप्रशृतीनां श्रुववङ्घीण समुहन्य ये बन्धकारने ध्रुवप्रशृतीनामन्नप्रम्य । व्याप्ति पाठः । ५ परावर्तमानश्चमप्रकृतीनां श्रिस्थानगतम्य ग्रुव्य ये बन्धकारने ध्रुवप्रशृतीनामन्नप्रमा व्याप्ति व्याप्ति व्याप्ति । क प्र (म टी.) १,९२.। ६ काप्रतौ ' सायदक्ष्म ', अ-आ प्रयो ' मागपक्ष्म ' ताप्ती ' सागद (!) क्रत्स —' इति पाटः ।

# असादस्स वेट्ठाणवंधा जीवा सत्थाणेणं णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदिं वंधंति ॥ १७८ ॥

असादवंधएसु वेद्वाणवंधया जीवा अइविसुद्धा मंदकसाइतादो जहण्णद्विदिकारण-परिणामेहि संजुत्तौ, तेण णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदिं वंधंति । जहण्णद्विदिं वंधंता वि ओधजहण्णियं द्विदिं ण वंधंति त्ति जाणावणद्वं सत्याणेण णाणावरणीयस्स जहण्णियं द्विदिं वंधंति त्ति भणिदं । सत्याणेण णाणावरणीयस्स का जहण्णद्विदी णाम ? असादेण सह

और अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है। जैसे—'पार्थो धनुधरः' और 'नीलं सरोजम्' इन वाक्योंके साथ प्रयुक्त एवकार ॥ ७-८ ॥

विशेषार्थ—विशेषणके साथ प्रयुक्त पवकार अयोगव्यवच्छेद्का वोधक होता है। जैसे—'पार्थो धनुर्घरः पव ' अर्थात् पार्थ धनुप्धारी ही है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एवकार पार्थमें अधनुर्धरत्वकी आशंकाको दूरकर धनुर्धरत्वका विधान वरता है। अतः वह अयोगव्यवच्छेदका वोधक है। विशेष्यके साथ प्रयुक्त एवकार अन्ययोगव्यवच्छेदका वोधक होता है। जैसे—'पार्थ एव धनुर्धरः' अर्थात् अर्जुन ही एक मात्र धनुर्धर है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एवकार अर्जुनमें जो अन्य धनुर्धरोंकी अपेक्षा सातिशय धनुर्धरत्व विद्यमान है उसका अन्य पुरुपोंमें निषेध करता है। अत्यव वह अन्ययोगव्यवच्छेदका वोधक है। क्रियापदके साथ प्रयुक्त एवकार अत्यन्तायोगव्यवछेदका वोधक होता है। जैसे—'नीलं सरोजं भवत्येव ' अर्थात् सरोज नील होता ही है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एवकार सरोजमें नीलत्वके अत्यन्ताभावका व्यवच्छेदक होनेसे अत्यन्तायोगव्यवच्छेदका वोधक है। (देखिये न्यायकुमुदचन्द्र भा २ ए ६९३)

असातावेदनीयके द्विस्यानवन्यक जीव स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जवन्य स्थितिको वॉधते हैं ॥ १७८॥

असातवन्थकों में डिस्थानवन्यक जीव अतिशय विद्युद्ध होते हुए, मन्दक्षपायी होनेसे चूंिक जघन्य स्थितिके कारणभूत परिणामोंसे संयुक्त है, इसीलिये वे शानावरणकी जघन्य स्थितिको वाँघते हैं। जघन्य स्थितिको वाँघते हुए भी वे ओघ जघन्य स्थितिको नहीं वाँघते है, इस वातके शापनार्थ 'स्वस्थानसे शानावरणीयकी जघन्य स्थितिको वाघते हैं ' ऐसा कहा गया है।

शैंका-स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति किसे कहते हैं।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'संठाणेग' इति पाठः। २ तया इतगसां पगतर्नमानाशुभवकृतीना ये दिस्यानगतं रसं बन्नन्ति ते भुवपकृतीना लयन्या स्थिति स्वस्थाने, स्यविश्विद्धभूमिकानुमारेणन्ययः, न्य्रान्त । परावर्तमानाशुभवकृतिसत्वद्वस्थानगतरसवन्यदेनुविश्वद्वयनुमारेण त्यन्यां न्यिति बन्नन्ति, न न्यतिवयन्याः मित्ययः। चयन्यस्थितिवन्यो हि भुवपकृतीनामेकान्तविश्वद्वौ सम्मत्रति, न च तदानी पगतर्नमानाशुमः प्रकृतीनो बन्धा सम्मवन्ति । क. प्र. (म. टी.) १,९२.। ३ प्रतिषु 'संतुत्तं दिन पाटः।

ागा णाणावरणीयस्स सव्वजहण्णद्विदी सा सत्थाणजहण्णा णाम । तिस्से बंधया होदि

असादस्स तिट्ठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-कस्सियं ट्विदिं वंधंति ।। १७९ ॥

कुटो १ ण ताव उक्कस्सिय हिदिं वंधंति, उक्कस्ससंकिलेसाभावादो । ण जहण्णियं इविसुद्धपरिणामाभावादो । तम्हा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणुक्कस्सियं चेव हिदिं तिहाणवधा जीवा वंधति ति सिद्धं।

असादस्स चउट्टाणबंधा जीवा असादस्स चेव उक्कास्सियं वंधंति ॥ १८०॥

ज्ञंण असादस्स चउट्टाणवंधया जीवा तिव्वसंकिलेसा तेण असादस्स उक्किस्सियं चयति । एत्य चेव सद्दो अवि-सद्दृष्टे वद्ददे । तेण णाणावरणादीणं पि उक्किस्सियं चंवति ति धत्तव्य, अण्णहा तदुक्कस्सिट्टिदीणं वंधकारणाभावप्पसंगादो । एवं

गमाधान—असातावेदनीयके साथ वन्धके योग्य जो **ज्ञानावरणीयकी सबसे** । स्थिति है वह स्वस्थान जघन्य स्थिति कही जाती है । उक्त जीव उमी स्थितिके वन्धक है, यह अभिप्राय है ।

अमातावटनीयके त्रिस्यानवन्यक जीव ज्ञानावरणीयकी अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिको

हैं ॥ १७९ ॥ कारण यह कि वे उत्हृष्ट स्थितिको तो वांधते नहीं हैं, क्योंकि, उनके उत्हृष्ट द्राका अभाव है। न जघन्य स्थितिको भी याधते हैं. क्योंकि, उनके अत्यन्त विशुद्ध तमोंका अभाव है। इस कारण असाताके त्रिस्थानवन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी न्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको ही वाधते हैं, यह सिद्ध है।

असाता वेदनीयके चतुस्थानवन्यक जीव असातावेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिको त हैं ॥ १८० ॥

चृंकि असाता वेदनीयके चतुस्थानवन्धक जीव तीव संक्लेशसे संयुक्त होते है, रव वे असाता वेदनीयकी उत्हप्ट स्थितिको वाँघते हें । यहाँ सूत्रमें प्रयुक्त 'चेव ' 'अपि' दाव्दके अर्धमें वर्तमान हैं । इमीलिये वे झानावरणादिकोंकी भी उत्हप्ट तिको वाँघते हें, ऐसा ब्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इसके विना उनके उत्हप्ट तिवन्यके कारणोंके अभावका प्रसंग आवेगा । इस प्रकार साता व असाता वेदनीयके

१ दे पुन परावर्तमानशुमप्रज्ञतीना त्रिस्थानगतन्य रसस्य बन्धकास्ते श्रुवप्रकृतीनामज्ञधन्यां स्थितिं ल । क प्र (म टी ) १,९२ । २ तथा ये परावर्तमानाशुमप्रकृतीना चतु स्थानगत रसं बप्नन्ति वप्रकृतीनामुक्त्रां स्थिति निवर्तयन्ति । क. प्र. (म. टी. ) १,९२ ।

सादासादाणं चउट्टाण-तिट्टाण-विट्टाणाणुभागवंधेसु द्विदीणं संकिलेस-विसोहीणं च पमाणं पर्त्वविय संपिह द्विदीयो आधारं कादूण तत्य द्विदजीवाणं सेडिपस्त्वणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

# तेसिं दुविहा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरो-वणिधा ॥ १८१ ॥

एदं सुत्तं देसामासियं, सेडिपरूवणं भणिदूण परूवणा-पमाण-अवहार-भागाभाग-अप्याचहुगाणं सृचयत्तादो । तेण ताव परूवणादीणं पण्णवणा कीरदे । तं जहा- सादस्स चउटाणवंधया तिट्टाणवंधया विट्टाणवंधया असादस्स विट्टाणवंधया तिट्टाणवंधया चउ-ट्टाणवंधया णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए द्विदीए अत्य जीवा विदियाए ठिदीए अत्य जीवा एवं णेयव्वं जाव अपपपणो उक्कस्सट्टिदि ति । परूवणा गदा ।

सादस्स चउद्दाण-तिद्वाण-विद्वाणवंधया असादस्स विद्वाण-तिद्वाण-चउद्वाणवंधगा णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए द्विदीए जीवा पदरस्स असंखेजदिभागमेत्ता, चिदियाए ठिदीए पदरस्स असंखेजदिभागमेत्ता, एवं णेदव्वं जाव अप्पप्पणो उक्कस्सद्विदि ति । सादिवद्वाणिय जवमञ्झादो असादचउद्वाणियजवमञ्झादो च उविरमद्विदीसु कत्य वि सेडीए असंखेजदिभागमेत्ता जीवा किण्ण होति ति उत्ते- ण होति । किं कारणं १ अपप्पणो चतुःस्थान, त्रिस्थान और द्विस्थान रूप अनुभागवन्धों स्थितियो एवं संबर्धश ष विद्युद्धिके प्रमाणकी प्ररूपणा करके अब स्थितियोंका आश्रय करके उनमें स्थित जीवोंकी श्रेणिप्ररूपणा वरनेके लिये आगेका सूत्र कहते हों—

उनकी श्रेणिप्रस्त्पणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिवा और परम्परोपनिधा ॥१८१॥
यह स्त्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह श्रेणिप्रस्त्पणाको कहकर प्रस्त्पणा, प्रमाण, अवहार, भागाभाग और अहायहुत्व अनुयोगद्वारोंका सूचक है। अत्वय पहिले प्रस्त्पणा आदिक अनुयोगद्वारोंका प्रवापन किया जाता है। यथा—सातावेदनीयके चतुःस्थानयन्यक, जिस्थानयन्यक और द्विस्थानयन्यक तथा असातावेदनीयके हिस्थानयन्यक त्रिम्थानयन्यक स्त्रोर चतुस्थानयन्यक स्नानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें जीव हैं। हितीय स्थितिमें जीव हैं। इस प्रकार अपनी अपनी उत्हृष्ट स्थित तक ले जाना चारिये। प्रस्त्वणा समात हुई।

साताचेदनीयके चतुःस्थानवन्यक, त्रिस्थानवन्यक और हिम्थानवन्यक तथा असाता चेदनीयके हिस्थानवन्यक, त्रिस्थानवन्यक और चतुःस्थानवन्यक जीव ज्ञानावरणीयकी अपनी अपनी ज्ञान्य स्थितिम जगप्रतरके प्रसंख्यातयं भाग प्रमाण है। इस प्रकार अपनी अपनी हितीय स्थितिम जीव प्रतरके वसंख्यातयं भाग प्रमाण है। इस प्रकार अपनी अपनी उत्रष्ट स्थिति तक हे जाना चाहिये।

गका—साना चेटनीयके हिस्थानिक यवमध्यसे तथा असानावेटनीयके चतु स्थानिक यवमन्यसे ऊपरकी स्थितियोंमें कहींपर भी जगश्रेणिके असंण्यातर्वे माग प्रमाण जीव नयों नहीं होते ? जहण्णिहर्दाण् जीवेहि समाणजवमञ्झउविगिहिद्जीवा पदरस्स असखे अदिभागमेत्ता, तसरासिम्म तिण्णिगुणहाणिगुणिदपिटदोवमस्स असखे अदिभागेण भागे हिदे सेडीए असखे अनिमागमेत्तमेडीण मुवलभादो । ण च एदेसु पदरस्स असखे अदिभागमेत्तजी वेसु पिटदोवमस्स असखे अदिभागमेत्तजी वेसु पिटदोवमस्स असखे अदिभागमेत्त होति, उविग्म अण्णोण्णव्भत्यगिसिणा पिटदोवमस्स असखे अदिभागेण पदरस्स असंखे अदिभागे भागे हिदे असखे असे डिमत्रजी वोवलभादो । उविग्मणाणा गुणहाणिस लागाओं विडिलेटणाहिंतो वहुगाओं त्ति के वि आइग्या भणित । तिसमा इिग्मणाणा महिष्णाएण सेडीए अयखे अदिभागमेत्ता जीवा उवित् तपाओ ग्या ग्यो से विक्षेत्र असखे अदिभाग निक्षेत्र । ण च एवः वस्त्राणे अण्णोण्णव्भत्यगिसस्म पिटदोवमस्य असखे अदिभाग तुवलभादो । पमाणपस्त्राण गदा ।

अणंतरोवणिधाए सादस्स चउट्टाणवंधा तिट्टाणवंधा जीवा अमादस्स विट्टाणवंधा तिट्टाणवंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णि-याए ट्टिदीए जीवा थोवाँ ॥ १८२ ॥

नमापान—उक्त द्वादाके उत्तरमें कहते हैं कि वे श्रेणिके असंस्थानने भाग प्रमाण नहीं होते हैं। पारण यह कि अपनी अपनी जपन्य स्थितिके जीयोंके समान यामायसे उपिम स्थितियोंके जीय प्रतर्के अस्वादात्रयें भाग प्रमाण हैं, क्योंकि, प्रतर्क अस्वादात्रयें भाग प्रमाण हैं, क्योंकि, प्रतर्क अस्वादात्रयें भाग प्रमाण जगश्रेणिया स्वाद होती हैं। परन्तु प्रतर्क अस्वादायें भाग माप्त इन जीयोंके प्रयोगमके अस्वादात्रयें भाग माप्त अध्यान जावर अर्थ प्रत्ये भागमें जीन होनेपर अस्तर्भ उत्तर प्रमाण श्रेणिके अस्वादात्रयें भाग माप्त रहता है, क्योंकि, पत्योगमके अस्वादात्रयें भाग प्रमाण एपिम अन्वोन्याभ्यस्त राशिका प्रतर्के अस्वादात्रयें भागमें भाग देनेपर अस्वादात्र श्रेणिको प्रमाण जीव उपस्वाद होने हैं।

उत्परकी नानागुणहानिद्यालायार्थे थेणिये वर्धनंत्रदोसे यनुत है, ऐसा कितने शी आचार्य पहते हैं। उन आचार्यों वे शिक्षायसे श्रेणिक असीयात्रे भाग प्रमाण कीत्र आसे तत्प्रायोग्य असरपात गुणहानिया जावर है। परन्तु ऐसा नहीं है, प्रयोक्ति, इस स्यारणानमें अन्योन्यात्पक्त साद्या प्रयोगमें असम्यात्यं भाग प्रमाण पायी जानी है। प्रमाणप्रस्पण समात हुई।

अनुलगेणनिवाली अदेशा माता देदर्गण्ये चतु ग्यानदग्य व जिम्यानदग्य जीव, अमातादेदर्गण्ये जिम्यानदग्य व जिम्यानजन्यव जीव नया झानावणीयकी त्राप्य ग्यितिके जीव न्त्रोल है ॥ १८२ ॥

सादासादाणं चउट्टाण-तिट्टाण-विट्टाणाणुभागवंधेसु ट्विटीणं संकिलेस-विसोहीणं च पमाणं परूविय संपहि ट्विटीयो आधारं काद्र्ण तत्य ट्विदजीवाणं सेडिपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

# तेसिं दुविहा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरो-वणिधा ॥ १८१ ॥

एदं सुत्त देसामासियं, सेडिपरूवणं भणिद्रण परूवणा-पमाण-अवहार-भागाभाग-अप्यावहुगाणं स्चयत्तादो । तेण ताव परूवणादीणं पण्णवणा कीरदे । तं जहा- सादस्स चउट्टाणवंधया तिट्टाणवंधया विट्टाणवंधया असादस्स विट्टाणवंधया तिट्टाणवंधया चउ-ट्टाणवंधया णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए हिदीए अत्थि जीवा विदियाए ठिदीए अत्थि जीवा एवं णेयव्य जाव अप्पप्पणो उक्कस्सहिदि त्ति । परूवणा गदा ।

सादस्स चउद्याण-तिद्वाण-विद्वाणवंधया असादस्स विद्वाण-तिद्वाण-चउद्वाणवंधगा णाणावरणीयस्स सग-सगजहण्णियाए द्विदीए जीवा पदरस्स असंखेजदिभागमेता, विदियाए ठिदीए पदरस्स असंखेजदिभागमेता, एवं णेदव्यं जाव अप्पप्पणो उक्कस्सद्विदि ति। सादिवद्वाणिय जवमञ्ज्ञादो असादचउद्वाणियजवमज्ज्ञादो च उविरमद्विदीसु कत्य वि सेडीए असंखेजदिभागमेता जीवा किण्ण होति ति उत्ते- ण होति। किं कारणं १ अपप्पणो चतु.स्थान, त्रिस्थान और द्विस्थान रूप अनुभागवन्धों स्थितियो एवं संक्षेद्रा ष विद्युक्तिके प्रमाणकी प्रस्पणा करके अब स्थितियोंका आश्रय करके उनमें न्थित जीवोंकी श्रेणिप्रस्पणा वरनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

उनकी श्रेणिप्रम्पणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१८१॥
यह सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, यह श्रेणिप्ररूपणाको कहकर प्रक्रपणा, प्रमाण,
अवहार, भागाभाग और अह। यहत्व अनुयोगहारोंका सूत्रक है। अतएव पहिले प्रक्रपणा
आदिक अनुयोगहारोंका प्रदापन किया जाता है। यथा—सातावेदनीयक चतु. स्थानयन्थक,
निस्थानयन्थक और हिस्थानयन्थक तथा असातावेदनीयके हिस्थानयन्थक प्रिस्थानयन्थक
और चतुस्थानयन्थक झानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थितिमं जीव हैं। हितीय
स्थितिमें जीव है। इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये।
प्रक्षणा समात हुई।

सातावेदनीयके चतुःस्थानयन्यक, त्रिस्थानयन्यक और हिम्थानयन्यक तथा असाता वेदनीयके हिस्थानयन्यक, त्रिस्थानयन्यक और चतुःस्थानयन्यक जीव शानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें जगप्रतरके धामंण्यातवें भाग प्रमाण है। हितीय स्थितिमें जीव प्रतरके असंस्थानवें भाग प्रमाण है। इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक है जाना चाहिये।

गका—साता वेटनीयके हिस्थानिक यवमध्यसे तथा असातावेदनीयंक चतुः स्थानिक यवमध्यसे ऊपरकी स्थितियोंमें क्हींपर भी जगश्रेणिके असंस्थातवें भाग प्रमाण जीव स्यों नहीं होते ! जहण्णिट्टिरीण् जीवेहि समाणजवमञ्झउविरमिट्टिदिजीवा पदरस्स असखेजिदिभागमेता, तयगिमिम तिण्णिगुणहाणिगुणिदपिटदोवमस्स असखेजिदिभागेण भागे हिदे सेडीए असखेजिटिभागमेत्तमेडीणमुवटभादो । ण च एदेसु पदरस्स असखेजिदिभागमेत्तजीवेसु पिटदोवमस्स असखेजिदिभागमेत्तज्ञाणं गंदण अढढेणे ज्झीयमाणेसु अवसाणे सेडीए असंखेजिदिभागमेत्त होति, उविरम्भाणोण्णञ्भत्यरासिणा पिटदोवमस्स असखेजिदिभागेण पदरस्स असंखेजिटिभागे भागे हिदे असखेजसेडिमेत्तजीवोवलंभादो । उविरमणाणागुणहाणिसलागाओ मेडिछेदणाहितो वहुगाओ ति के वि आइरिया भणंति । तेसिमाइरियाणमहिष्पाएण सेडीए अयग्वेजिटिभागमेत्ता जीवा उविर तपाओग्गासंखेजिगुणहाणीयो गंदण होति । ण च एव. वक्ष्वाणे अण्णोण्णञ्भत्यरासिस्स पिटदोवमस्स असंखेजिदिभागत्तुवलंभादो । पमाणपस्चणा गदा ।

अणंतरोवणिधाए सादस्स चउट्ठाणबंधा तिट्ठाणबंधा जीवा अमादस्स विट्ठाणवंधा तिट्ठाणवंधौ जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णि-याए ट्रिदीए जीवा थोवौ ॥ १८२ ॥

म्मायान उक्त शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि वे श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण नहीं तोते हैं। यात्ण यह कि अपनी अपनी जघन्य स्थितिके जीवोंके समान यवमध्यसे उपिम निश्तियोंके जीय प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं, क्योंकि, त्रस राशिमें तीन गुणतानियोंने गुणित पत्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण जगश्रेणियां उच्च होती हैं। परन्तु प्रतरके असंख्यातवें भाग मात्र इन जीवोंके पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र अध्वान जाकर अर्ध अर्ध भागसे हीन होनेपर अन्तमें उनया प्रमाण श्रेणिके असंख्यातवें भाग मात्र रहता है, क्योंकि, पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण दिनेप अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रतरके असंख्यातवें भागमें भाग देनेपर अस्तरयात श्रेणियों प्रमाण जीव उपलब्ध होते हैं।

उपरशी नानागुणहानिदालामार्थे श्रेणिके अर्थच्छेदोसे बहुत हैं, ऐसा कितने ही साचार्य पहते हैं। उन आचार्योके अभिप्राथसे श्रेणिके असंस्थातवें भाग प्रमाण जीव आगे तस्प्रायोग्य असंस्थात गुणहानिया जाकर है। परन्तु ऐसा नहीं है, प्रयोकि, इस स्यास्थानमें अन्योन्यास्यस्त राद्या पत्योपमके असंस्थातवें भाग प्रमाण पासी जाती है। प्रमाणप्ररूपणा समात हुई।

अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा साता वेटनीयके चतुःस्थानवन्धक व त्रिस्थानवन्धक जीव, अमानावेटनीयके हिस्थानवन्धक व त्रिस्थानवन्धक जीव तथा ज्ञानावण्णीयकी जघन्य स्थितिके जीव स्नोज है।। १८२॥

र अन्यत्मान्यतिषु 'अद्भा' इति पाठ । २ ताप्रती 'पदग्स असंसेखदिभागे ' इत्येतायान् पटो न हि । आप्रती 'अस्येत भागे भागे हिदे ' काप्रती 'अस्येत इति पाठः । र नाप्रती 'विष्टा निष्टा न

सादस्स चउद्याणाणुभागवधपाओग्गाहिदीयो सागरोवमसदपुधत्तमेताओ। ताओ खुद्धीए पुध द्विवय, तिद्याणाणुभागवधपाओग्गाओ सागरोवमसदपुधत्तमेताओ, एदाओ वि पुघ द्विवय; एवमसादस्स विद्याणतिद्याणाणुभागवंधपाओग्गसागरोवमसदपुधत्तमेताहिदीयो च पुघ द्विवय, तत्य एदेसिं चदुण्ण पि पंतीणं णाणावरणीयस्स जहण्णियाए हिदीए जीवा योवा; तसरासिस्स संखेजदिभागमेक्केक्कहिदिपंतिअव्मंतरे हिदजीवरासिं तिण्णिगुणहाणिगुणिदपिठदोवमस्स असखेज्जदिभागेण भागे हिदे जहण्णहिदिजीवाणं पमाणुवलंभादो।

#### विदियाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८३ ॥

कुदो ? एगगुणहाणियद्वाणमसंखेजपिठदोवमपढमवग्गमूलमेत्तं विरितय जहण्णिहिदि-जीवे समखड करिय विरलणस्य पिड दाइण तत्य एगखंडमेत्तेण अहियतुवलंभादो । एगगुणअद्धाणं चेव भागहारो होदि ति कथ णव्यदे ? पम्खेवाणं दुगुणतुवलंभादो । तं पि कुदो ? अण्णहा जवमज्जभावाणुववत्तीदो ।

साता वेदनीयकी चतुःस्थानानुभागवन्धके योग्य शतपृथक्तव सागरोपम प्रमाण स्थितिया है। उनको बुद्धिसे पृथक् स्थापित करके उसीकी त्रिस्थानानुभागवन्यके योग्य जो शतपृथक्तव सागरोपम प्रमाण स्थितिया है इनको भी पृथक् स्थापित करके, इसी प्रकार असाता वेदनीयकी द्विस्थान व त्रिस्थान रूप अनुभागवन्धके योग्य शतपृथक्ष सागरोपम प्रमाण स्थितियोंको पृथक् स्थापित करके उनमें इन चागे ही कमाकी पंक्तियोंके शानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीव स्तोक है, क्योंकि, त्रम राशिके संख्यातवें भाग एक एक पंक्तिके भीतर स्थित जीवराशिमें तीन गुणहानिगुणित पत्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण उपलब्ध होता है।

द्वितीय स्थितिके जीव विशेष अधिक है ॥ १८३ ॥

इसका कारण यह है कि पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण एकगुणहानि-अध्वानका विरलन करके जवन्य स्थितिक जीवोंको समगण्ड करके प्रत्येक विरलन रूपके अपर टेकर उनमेंसे एक खण्डके प्रमाणसे उनमें अधिकता पाथी जाती है।

शका—एकगुणहानिअध्यान ही भागहार होता है, यह कैसे जाना जाता है।
समाधान—प्रक्षेपोंमें दुगुणताकी उपलिख होनेसे जाना जाता है कि एक
गुणहानिअध्यान ही भागहार होता है।

शका - यह भी कहासे जाना जाता है ?

जीवा निमेम्हीण उद्दिमयपुर्त्त मो तात ॥ एवं निद्यापस्य विद्यापस्य य आ मृतुम्भोगा । नायुभाणे विद्यापि तिन्यउद्यापे व उक्सोगा ॥ त. य. १,९३-९४ । प्यावतीमानामा शुभयस्यीना चनुम्यापार्याण भग्मका स्तो शामावणीवादीना अवस्कृतीना चनुम्यापार्याण भग्मका स्तो शामावणीवादीना अवस्कृतीना चनुम्यापार्याण । भग्मका स्तो शामावणीवादीना अवस्कृतीना चनुम्यापार्याण । भग्नियार्था स्वावणार्याण । भग्नियार्था । अस्ता नायांच्यु (जीवणार्था) । भग्नियार्था अस्ता नायांच्यु (जीवणार्था)

दिलि , आपनी ' चित्रानिनिल ' इति पाठः ।

#### तदियाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८४ ॥

केतियमेत्तेण १ एगविसेसमेत्तेण । एव उवरिं पि एगेगजीवविसेसमहियं कादृण णेदव्व ।

# एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसदपुधत्तं।।१८५॥

सागरोवमसदपुधत्तवयणेण चढुण्ण पि जवमज्झाण हेट्टिमअद्धाणपमाणं जाणाविदं । एत्य विमेसो अणविद्देशे दहन्त्रो, गुणहाणिं पिड दुगुणक्कमेण विसेसाणं विद्विदंसणादो ।

# तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सागरोवमसद-पुधत्तं ॥ १८६॥

एदेण सागरोवमसदपुथत्तवयणेण चढुण्णं जवमञ्झाणं उविरमअद्धाणपमाणं जाणा-विदं । जवमञ्झउविरमगुणहाणीयो वि हेट्टिमगुणहाणीहि अद्धाणपमाणेण समाणाओ । जीविवयेसा पुण अणविद्धदाः; अद्धद्धक्कमेण गुणहाणिं पि तिसिं गमणुवलंभादो ।

यमाधान चूंिक इसके विना यवमध्यपना वनता नहीं है, इसलिये उनका दुगुणत्व निश्चित होता है।

तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८४ ॥

कितने प्रमाणसे वे अधिक हैं । वे एक विशेष मात्रसे अधिक हैं । इसी प्रकार आगे भी एक एक जीवविशेषको अधिक करके छे जाना चाहिये ।

इस प्रकार शतपृथक्त्व सागरोपमों तक विशेष अधिक विशेष अधिक ही हैं॥ १८५॥

'शतपृथक्त सागरोपम' के कहनेसे चारों ही यवमध्योंके अधस्तन अध्वानका प्रमाण पतलाया गया है। यहां विशेषको अनवस्थित समझना चाहिये, क्योंकि, प्रत्येक गुणदानिके प्रति दुगुणे फ्रमसे विशेषोंकी चुद्धि देखी जाती है।

उसके आगे शतपृथक्त सागरोपमों तक विशेष हीन विशेष हीन हैं ॥ १८६ ॥

रस 'सागरोपमशतपृथक्तव 'के कहनेसे चारों यवमध्योंके उपरिम अध्वानका प्रमाण बतलाया गया है। यवमध्यसे ऊपरकी गुणहानियां भी अध्वानप्रमाणकी अपेक्षा नीचेकी गुणहानियोंके समान है। परन्तु जीवविशेष अनवस्थित हैं, क्योंकि, प्रत्येक गुणहानिके प्रति उनकी आधे आधे कमसे प्रतृत्ति देखी जाती है।

१ तही हिटीयस्या रियती विशेषाधिका । ततोऽपि तृतीयस्यां रियती विशेषाधिकाः । एव त'बिहीपाधिका वच्चा यावध्यभूतानि धागरीयमशतान्यतिकान्तानि भवन्ति । ततः पर विशेषहीना बिरोधिनास्त बहुच्च्या याविहिशेषहानावि 'उदिहस्यपुहुच त्ति ' प्रभूतानि धागरीपमशतानि भवन्ति । 'मे ' एति पद्गूरी । पृयक्षवर्थदोऽत्र बहुत्ववाची । यदाह चूर्णिकृत्—पुहुत्तसद्दो बहुत्तवाचीति । ' एति । इ. २. (म. टी.) १,९३ ।

## सादस्स विद्वाणवंधा जीवा असादस्स चउद्वाणवंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जीवा थोवा ॥ १८७॥

कुदो ? जहण्णद्वाणजीवेहिंतो विसेसाहियकमेण उवरिमद्विदिजीवाणं विहुदंसणादो।

#### विदियाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८८ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? एगजीवविसेसमेत्तो । को पडिभागो ? एगदुगुणविश्वअद्धाणं ।

## तिदयाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८९ ॥

को विसेसो ? स्वाहियगुणहाणीए खंडिदएगखडमेत्तो ।

#### एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसद-पुधत्तं ॥ १९०॥

एदेण सागरोवमसदपुधत्तिणिहेसेण जवमज्झाणं हेट्टिमअद्धाणं जाणाविदं । एत्य गुणहाणिअद्धाणाणं पमाणमविद्दं । जीवविसेसा पुण अणविद्दा, गुणहाणि पिड हुगुण-दुगुणक्कमेण तेसिं विद्विदंसणादो ।

### तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सादस्स असादस्स उक्कस्सिया द्विदि त्ति ॥ १९१॥

साताके द्विस्थानवन्धक जीव और असाताके चतुःस्थानवन्धक जीव ज्ञाना-वरणीयकी जघन्य स्थितिमें स्तोक हैं॥ १८७॥

इसका कारण यह है कि जघन्य स्थितिके जीनोंकी अपेक्षा उपरिम स्थितियोंके जीवोंके विशेष अधिक क्रमसे बृद्धि देखी जाती है।

द्वितीय स्थितिमे जीव विशेष अधिक है।। १८८॥

विञेष कितना है ? वह एक जीवविशेषके बरायर है। प्रतिभाग क्या हं ? वक दुगुणवृद्धिअध्वान प्रतिमाग है।

तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक है ॥ १८९ ॥

विशेष क्या है ? एक अधिक गुणहानिका डितीय स्थितिमें भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उतना विशेषका प्रमाण है।

इस प्रकार शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थिति तक जीवोका प्रमाण विशेष अधिक विशेष अधिक होता गया है ॥ १९०॥

' शतपृथक्त सागरोपमं ' इस निर्देशसे यवमध्योंके अधम्तन अध्यानको वतलाया गया है। यहां गुणहानिअध्वानोंका प्रमाण अवस्थित है। परन्तु जीव विशेष अत्यस्थित हैं, प्रत्येक गुणहानिके अनुसार उनके दुगुण-दुगुण वृद्धि देखी जाती है।

इसके आगे साता व असाता वेदनीयकी उन्ह्रप्ट स्थिति तक वे विशेष हीन विशेष

हीन होने गमें है।। १९१॥

एदेसिं दोण्णं जवमञ्झाणं पुध पर्त्वणा किमद्दं कता ? पुन्तित्त्वर्गः विकास जवमञ्झादो हेहिम-उविरम्अद्धाणाणि सागरोवमसदपुधत्तमेताणि, उविष्मिञ्चाणि प्राणाणि सागरोवमसदपुधत्तमेताणि, उविष्मिञ्चाणि प्राणाणि सागरोवमसदपुधत्तमेताणि, उविष्मिञ्चाणि प्राणाणि प्राणाणि ति जाणावण्यं पुध पत्त्वणा करा । एप व्यापा विस्ताणि ति जाणावण्यं पुध पत्त्वणा करा । एप व्यापा विस्ताणि जवमञ्झाणं एगेगगुणहाणिअद्धाणं समाणं । कुदो । गुल्वएमादो । जाणानु जाणिया गाओ पुण असमाणाओ, जवमञ्झे हेहिमउविरमअद्धाणाण आगोणानमानवाभागति । एत्य संदिही एसा १६१२०१२४१२८१३२१४०१४८।५६१६४।५६१४८१४०१३२।२४।२४। २०११६१४११२१४०।८।७६१५। एवमणतरोविणिधा समता।

परंपरोवणिधाए सादस्स चउट्टाणवंधा तिट्टाणवंधा जीवा असादस्स बिट्टाणवंधा तिट्टाणवंधा णाणावरणीयम्स जहण्णियाए द्विदीए जीवेहिंतो तदो पिळदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंत्ण दुगुणविद्वदौ ॥ १९२ ॥

तदो जहण्णहाणजीवेहिंतो ति [ उत्तं ] होदि । जहण्णहाणजीवेहिंतो त्युणन

शंका-इन दो यवमध्योंकी पृथक् प्ररूपणा किसलिये की गई हैं?

समाधान पूर्व चार यवमध्यों सम्बन्धी यवमध्यसे नीचे व उत्पानि अत्यान शतपृथक्त सागरोपम प्रमाण ही हैं, परन्तु इन दो यवमध्योंके नीचेके अध्यान शतपृथक्त सागरोपम प्रमाण और उपितम अध्यान पन्द्रह व तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है, इस बातको बतलानेके लिये उनकी पृथक् प्रक्रपणा की गई है।

यहां छहीं यवमध्योंकी एक एक गुणहानिका अध्वान समान है, क्योंकि, ऐसा गुरुका उपदेश है। परन्तु नानागुणहानिशलाकार्ये असमान हैं, क्योंकि, यवमध्यमें नीचे य ऊपरके अध्वानोंके परस्पर समानता नहीं है। यहां उनकी संदृष्टि यह है—(मूलमें देकिये) इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा साताके चतुस्थानवन्धक व त्रिस्थानवन्धक जीव तथा असाताके द्विस्थानवन्धक व त्रिस्थानवन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जधन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उनसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते है ॥ १९२॥

'तदो ' पदका अर्थ ' जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा ' है। अर्थात् वे जघन्य

१ ताप्रजी ' असमाणाओ ति ', इति पाठः । २ पछासंखियमूलानि गत्त दुगुणा य दुगुणहीणा य । नाणतराणि पछस्स मूलमागो असंखतमो ॥ क. प्र. १,९५ । पछ ति—परावर्तमानशुभप्रकृतीनां चतु स्थानगतरसबन्धका ध्रुवप्रकृतीनां जघन्यस्थितौ बन्धकत्वेन वर्तमाना ये जीवास्तदपेक्षया जघन्यस्थितैः परतः पत्योपमस्यासंख्येयानि वर्गमूलानि—पत्योपमस्यासंख्येयेषु वर्गमूलेषु यावन्तः समयास्तावत्प्रमाणाः स्थितीरतिकृत्यान्तरे स्थितिस्थाने द्विगुणा भवन्ति ( म. टी ) ।

पडिवडमाना । क पेक्तिवरण दुनुनते पुन्छिदे जहण्णहिदीए जीवेहितो ति भणिद होदि । एरेमिं, जवनज्ञानं, जाणानुनहानिसलागाहि अपपणो अद्धाणे भागे हिदे एगगुणहाणि- अद्धाणं होदि ति घेतव्व । जवनज्ञस्स हेट्टा एका चेव गुणहाणी ण होदि, अणेगाओ होति नि जाणावनहमुत्तरमुन भनदि—

एवं दुगुणविड्दा दुगुणविड्दा जाव जवमज्झं ॥ १९३॥ अविहिदमदाणं गत्रण दुगुणविही होदि ति जाणावणहमेविमिदि णिदेसो कदो।

जनाहुद्रमञ्जाल गण्य दुरुणनहा हाद तत जाणावणहम्यामाद त्यस्सा स जनमङ्ग्रम्स हेट्टा गुणहाणीयो बहुगाओ होति त्ति जाणावणह विच्छाणिदेसो कदो ।

तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुण-हीणा ॥ १९४॥

जनन्दादो उविमगुणहाणीयो आयामेण हेट्टिमगुणहाणीहि समाणाओ । सम सुगम ।

एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सागरोवमसदपुधत्तं ॥१९५॥

एरॅमि चद्ण्य जनमञ्जाण हेट्टिमभागो व्य उविन्मिभागो सागरोवमसदपुधत्तमेतो नेन होदि नि जायानग्रह मागरोवमसदपुधत्तग्गहण कद । सेम सुगम ।

सिर्यातके जीवोंकी अपेक्षा दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं। किसकी अपेक्षा वे दुगुणे हैं, पेसा पूज्तेपर उत्तर देते हैं कि वे जवन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा दुगुणे हैं, यह अभिताय निकल्ता है। इन यवमध्योकी नानागुणदानिकालका शोका अपने अपने अध्यानमें भाग देतेपर एक गुणरानिकालान प्राप्त होता है, ऐसा प्रहण करना चाहिये। यवमध्यके नीचे एक ही गुणरानि नहीं होती, किन्तु वे अनेक होती हैं; इस यातका आपन करानेके लिय आगेका सूत्र कहते हैं—

इस प्रकार योगाय तक वे दुगुणी दुगुणी बृद्धिको प्राप्त हुए है ॥ १९३ ॥

व्यक्तित अध्यान अवर दुगुणी वृद्धि होती है, इस यातका परिकान करानेके लिये 'एय' पटका निर्देश किया गया है। यतमध्यके नीचे गुणहानिया बहुत होती है इस बातने कारनार्थ 'दुगुलबहिटा दुगुणबहिदा' यह घीएसा (डिक्कि) का निर्देश किया है।

्ट्रसंके अग्रे पायोपमके असंस्थानव भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त होते हैं ॥ १९२॥

ययमध्यमे उपरकी गुणदानिया आयामकी अपेक्षा समान है। शेष क्रयन सुगम है। इस प्रकार क्षतगुषक्त सागरोपम प्रमाण स्थितितक दुगुणी दुगुणी हानिको प्राप्त होते गरे है॥ १८५॥

रत ब्रार ययमायोके अवस्ति भागके समान उपरिम्न भाग भी झतपुर्यपत्य सामगीपम ममाण ही है रास बातका परिणान करानेके लिये सुबमें 'सागरे।पमझतपुर्यपत्य का महाण किया है। दोष प्रधान सुमान है।

के प्रतिषु विस्तृतिहेंसे १४वि पाठ ।

सादस्स बिट्ठाणबंधा जीवा असादस्स चउट्ठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जीवेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणविद्दिदा ॥ १९६॥

सुगममेदं ।

एवं दुगुणविड्ढदा दुगुणविड्ढदा जाव सागरोवमसद-पुधत्तं ॥ १९७॥

एदं पि सुगम ।

तेण परं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागं गंतूण दुगुण-हीणा ॥ १९८ ॥

एदं पि सुगम ।

एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स असादस्स उक्कस्सिया द्विदि ति ॥ १९९ ॥

एदं पि सुगमं।

एगजीव-दुगुणविद्धिः हाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जाणि पिलदोवम-वग्गमूलाणि ॥ २००॥

पुन्वं गुणहाणीए आयामो सामण्णेण परूविदो, विसेसेण विणा पहस्स असंखेजदि-

सातावेदनीयके द्विस्थानवन्धक जीव व असातावेदनीयके चतुस्थानवन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उससे पर्योपमके असस्यातवे भाग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं ॥ १९६॥

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार शतपृथक्तव सागरोपमों तक दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं ॥ १९७॥

यह सूत्र भी सुगम है।

इसके आगे पल्योपमका असंख्यातवां भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त होते गये हैं ॥ १९८॥

यह सूत्र भी सुगम है।

इस प्रकार साता व असाता वेदनीयंकी उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणे दुगुणे हीन होते गये हैं ॥ १९९॥

यह सूत्र भी सुगम है।

एकजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पल्योपमके असंख्यात वर्गमूल प्रमाण है।। २००॥ पहिले सामान्य रूपसे गुणहानिके आयामकी प्ररूपणा की गई है, क्योंकि, वह जवमञ्झजीवपमाणेण सन्वजीवा केवचिरेण कालेण अपिहरिजंति ? तिण्णिगुणहाणि-हाणंतरेण । छण्णं जवाणं जीवे अप्पप्पणो जवमञ्झजीवपमाणेण कदे किंचूणितिण्णिगुणहाणि-मेत्ता होति । संदिहीए सन्वदन्वमहतीसाहियछस्सदमत्तं ६३८ । किंचूणितिण्णिगुणहाणीओ एदाओ ३१९।३२ । एदाहि सन्वदन्वे भागे हिदे जवमञ्झजीवपमाणं होदि ६४ ।

पुणो छण्णं जवाणं जवमज्झस्स हेट्टिमजहण्णिट्टिंदिजीवपमाणेण सव्वजीवा केवचिरेण कालेण अवहिरिजंति ? तिण्णिगुणहाणिगुणिदपिलदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तेण।त जहा—जीवजवमज्झस्स हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाओ (२) विरिलय विगुणिय अण्णोण्णञ्भत्ये कदे पिलदोवमस्स असंखेजदिभागो उप्पजदि (४)। पुणो एदेण किंचुणितसु गुणहाणीसु गुणिदासु पिलदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तगुणहाणिपमाणं होदि (३१९।८)। पुणो एदेण सव्वद्वे भागे हिदे जहण्णिट्टिदिजीवपमाणं होदि (१६)। पुणो एदं पिरहाणि कादृण णेदव्वं जाव पढमगुणहाणिचरिमट्टिदिजीवित्ति।

पुणो बिदियगुणहाणिपढमिट्टिदिजीवपमाणेण सव्विट्टिदिजीवा केविचरेण काळेण अविहिरिजंति ? जहण्णिट्टिदिजीवभागहारादो अद्धमेत्तेण । कुदो ? एगदुगुणविष्ठ चिडिदो त्ति एगरूवं विरिष्ठिय बिगुणिय अण्णोण्णन्मत्यं कादूण पुच्चभागहारे ओविट्टिदे तद्दुपत्तीदो

यवमध्यके जीवोके प्रमाणसे सब जीव कितने कालके द्वारा अपहत होते हें ? उक्त प्रमाणसे वे तीन गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा अपहत होते हें । छह यवोंके जीवोंको अपने अपने यवमध्यजीवोंके प्रमाणसे करनेपर वे कुछ कम तीन गुणहानियोंके वरावर होते हैं । संहिप्टमें सब द्रव्यका प्रमाण छह सौ अद्भतीस (६३८) है । कुछ कम तीन गुणहानियां ये हैं — अपने । इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर यवमध्यके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर यवमध्यके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । अपने कितने कालके द्वारा अपहत होते हैं । उक्त प्रमाणसे वे तीन गुणहानियोंसे गुणित पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र कालके द्वारा अपहत होते हैं । यथा जीवयवमध्यके नीवेकी नानागुणहानिशलाकाओं (२) का विरल्प करके द्विगुणित कर परस्पर गुणित करनेपर पत्योपमका असंख्यातवां भाग (२४२=४) उत्पन्न होता है । इसके द्वारा कुछ कम तीन गुणहानियोंको गुणित करनेपर पत्थोपमके असंख्यातवे भाग मात्र गुणहानियोंका प्रमाण होता है — अपने । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इसका स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है — ६३८ — अपने । इसका स्था द्रव्यमें ।

द्वितीय गुणहानिकी प्रथम स्थितिके जीवोंके प्रमाणसे सब स्थितियोंके जीव कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं? वे उक्त प्रमाण से जघन्य स्थिति सम्बन्धी जीवोंके भागहारके अर्ध भाग मात्रसे अपहृत होते हैं, क्योंकि, एक दुगुणवृद्धि आगे गये हैं, अतः एक अकका विरलन करके दुगुणा करके परस्पर गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उससे पूर्व

३१९ । १६ । पुणो एदेण सव्वद्वे भागे हिंदे विदियगुणहाणिपढमिट्टिदिजीवपमाणं होदि ३२ । पुणो परिहाणिं कादूण णेदव्वं जाव छण्णं जवाणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्तमुविर चिढदूण द्विदजवमञ्झजीवपमाणं पत्तं ति । पुणो तस्स भागहारो किंद्रणतिण्णिगुणहाणीयो ३१९ । ३२ । पुणो एदस्सुविर पक्खेव कादूण णेदव्वं जाव छण्णं जवाणं चिरमिट्टिदिजीव-पमाणं पत्तं ति । पुणो तप्पमाणेण अविहिरिजमाणे पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तगुण-हाणिद्वाणंतरेण कालेण अविहिरिजंति । तं जहा—जवमञ्झाणमुविरमणाणागुणहाणिसलागाणं (४) अण्णोण्णव्भत्थरासिणा (१६) तिण्णिगुणहाणीयो गुणिय किंद्रणे कदे पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तगुणहाणीयो भागहारो होदि ति (६३८ । ५) । पुणो एदेण सव्वद्वे मागे हिदे चिरमिट्टिदिजीवपमाणमागच्छिद (५)। एवं भागहारपरूवणा गदा ।

छण्णं जवाण जवमञ्झजीवा सव्वजीवाणं केविडयो भागो ? असंखेबिदिभागो । को पिडभागो ? किंचूणितिण्णिगुणहाणीयो । एवं जवमञ्झस्स हेट्टोविर जाणिदूण भागाभाग-परुवणा कायव्वा । भागाभागपरुवणा गदा ।

सन्वत्योवा छण्णं जवाणं चरिमद्विदिजीवा ५ । तेसिं जहण्णद्विदिजीवा असंखेज-गुणा । को गुणगारो १ पिठदोवमस्स असंखेजदिभागो । कुदो १ जवमज्झस्स उविस-

भागहारको अपवर्तित करनेपर उसका अर्ध भाग उत्पन्न होता है—१×२; ३१० २-३१६। इसका सव द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय गुणहानिकी प्रथम स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है—६२८-३१६=३२। इतनी हानि करके छह यवोंके शतपृथक्ष सागरोपम प्रमाण आगे जाकर स्थित यवमध्य सम्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होने तक छे जाना चाहिये। उसका भागहार कुछ कम तीन गुणहानिया है—३९६। इसके आगे प्रक्षेप करके छह यवोंकी अन्तिम स्थिति सम्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होने तक छे जाना चाहिये। उस प्रमाणसे अपहृत करनेपर वे पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा अपहृत होते हें। यथा—यवमध्योकी उपित्म नानागुणहानिश्वाकाओं (४) की अन्योन्याभ्यस्त राशि (१६) से तीन गुणहानिधोंको गुणित करके छुछ कम करनेपर पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र गुणहानिधोंको गुणित करके छुछ कम करनेपर पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र गुणहानियां भागहार होती है ६९। इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर अन्तिम स्थितिके जीवोंका प्रमाण (५) आता है। इस प्रकार भागहारप्ररूपणा समाप्त हुई।

छह यवोंके यवमध्यके जीव सव जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे सब जीवोंके असंख्यात में भाग प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? प्रतिभाग कुछ कम तीन गुणहानियां हैं। इसी प्रकार यवमध्यके नीचे व ऊपर भी जानकर भागाभागकी प्ररूपणा करना चाहिये। भागाभागकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

छह यवोंकी अन्तिम स्थितिके जीव सबसे स्तोक है (५)। उनकी जघन्य स्थितिके जीव उनसे असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग जहण्णद्रिदिजीवसमाणैजीवद्विदीदो उवरिमणाणागुणहाणिसलागाओ (२) विरलिय विंगं करिय अण्णोण्णन्मत्यं कादृण किंचुणे कदे पिठदोवमस्स असंखे अदिभागमेत्तगुणगाररासिसम्-पत्तीदो १६।५। एदेण चरिमद्विदिजीवे गुणिदे जहण्णद्विदिजीवपमाणं होदि १६। जवमञ्झजीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेजदिमागो । कुदो ? जनमञ्ज्ञस्सुनरिमजहण्णद्विदिसमाणजीवाणं च हेष्टिम (२)णाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय बिगं करिय अण्णोण्णन्भत्यरासिस्स गुणगारभृदस्स पिटदोवमस्स असंखे इदिभागमेत्त्तुव-लंभादो<sup>४</sup> ४ । एदेण जहण्णहिदिजीवे गुणिदे जवमञ्झजीवा होति ६४ । केत्तियास हिदीस जवमज्झं ? एक्किस्से चेव। जवमज्झप्पहुडि हेहिमजीवा असंखेजगुणा। को गुणगारो ? पिठदोवमस्स असंखेजिदिभागो, किंचूणदिवह्नगुणहाणीयो त्ति उत्तं होदि। ३९ । ८ । एदेण जवमज्झजीवे गुणिदे जवमज्झेण सह हेहिमजीवपमाणं होदि ३१२ । जवमज्झस्स उवरिमजीवा विसेसाहिया । वंधविसेसाहियकारणं उच्चदे । तं जहा-जव-मज्झहेडिमआयामादो । तत्तो उवरिमदीहपमाणं संखेजगुण । पुणो जवमज्झस्स हेडा है, क्योंकि, उपरिम जघन्य स्थितिके जीवोंके समान जीवस्थितिसे ऊपरकी नानागुणहानि-शलाकाओंका विरलन करके दूना कर परस्पर गुणन करनेपर जो प्राप्त हो उसमें कुछ कम करनेपर पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणकार राशि उत्पन्न होती है—-५-। इससे अन्तिम स्थितिके जीवोंको गुणित करनेपर जघत्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है—१६। उनसे यवमध्यके जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योप-मका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, यवमध्यसे ऊपरकी और जघन्य स्थितिके समान जीवोंके नीचेकी नानागुणहानिशलाकाओंका विरलन करके द्विगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जो गुणकारभूत राशि प्राप्त होती है वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण पायी जाती हैं - । इससे जघन्य स्थितिके जीवोंको गुणित करने पर यवमध्यके जीव होते हैं--६४।

शंका - कितनी स्थितियों में यवमध्य होता है ?

समाधान-एक ही स्थितिमें होता है।

यषमध्यसे लेकर नीचेके जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार प्या है? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग अर्थात् कुछ कम डेढ गुणहानियां हैं, यह अभिपाय है—

- १ इससे यवमध्यजीवोंको गुणित करनेपर यवमध्यके साथ नीचेके जीवोंका प्रमाण होता है— २१२। यवमध्यसे ऊपरके जीव विशेष अधिक हैं। उनके विशेष अधिक होनेका कारण बतलाते हैं। यह इस प्रकार है— यवमध्यके अधस्तन आयामकी अपेक्षा उससे ऊपरकी दीर्घताका प्रमाण संख्यातगुणा है। यवमध्यके नीचे जितना अध्यान है उतना

१ अ काप्रत्योः '-समासाण-', ताप्रतौ 'समासाण 'इति पाटः। २ प्रतिषु 'सीवगुणिदे 'इति पाठः। ३ ताप्रतौ 'कहण्णहित्समप्ण सीवाणं 'इति पाठः। ४ अ-आ-काप्रतिषु 'मेनुवलमादो 'इति पाठः। ५ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु १२ इति पाठः। ६ अप्रतौ ' नवमज्झहेद्दिमनीवेहि सरिसं होदि आयामादो 'इति पाठः।

जित्यमद्धाणं तित्यमेत्तमुविर गंदण द्विदिद्दिगं जीवपमाणं जवमञ्झहेद्दिमजीवेहि सिरसं होदि । पुणो वि उविरमिद्विदिद्दिद्दिपमाणं संखे अगुणमित्य । तासु द्विदीसु द्विदसव्यजीवा जवमञ्झहेद्दिमजीवाणमसंखे अदिभागमेत्ता । तेसिं पमाणमेदं ७८ । पुणो एदिम्म एत्य ३१२ पिक्षिते जवमञ्झहेद्दिमजीवाणमसंखे अदिभागमेत्तेण उविरमजीवा अहिया होति ३९० । सव्वासु द्विदीसु जीवा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण १ जवमञ्झहेद्दिमजीवपिक्खत्तमेत्तेण ६३८ । अधवा, पुणरिव अण्णेण पयारेण अप्पाबहुअं भिणस्सामो । तं जहा—सव्ययोवा छण्णं जवाणं उक्कस्सियाए द्विदीए जीवा । अप्पप्पणो जहण्णियाए द्विदीए जीवा पुध पुध असंखे अगुणा । अजहण्णै-अणुक्किस्सियासु द्विदीसु जीवा असंखे अगुणा । पढमासु द्विदीसु जीवा विसेसाहिया । अचिरमासु द्विदीसु जीवा विसेसाहिया । सव्वासु द्विदीसु जीवा विसेसाहिया । एदाओ द्विदीसु जीवा विसेसाहिया । एदाओ द्विदीसो णाणोवजोगेण वज्झंति, एदाओ च दंसणोवजोगेण वज्झंति ति जाणावणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

### सादस्स असादस्स य बिट्ठाणयम्मि णियमा अणागारपाओग्ग-ट्ठाणाणि ॥ २०४॥

अणागारउवजोगपाओगगहिदिबंधहाणाणि णियमा णिच्छएण सादासादाणं बिहा-

मात्र ऊपर जाकर स्थित स्थितियोंके जीवोंका प्रमाण यवमध्यसे नींचेके जीवोंके समान होता है। फिर भी उपरिम स्थितियोंकी दीर्घताका प्रमाण संख्यातगुणा है। उन स्थितियोंमें स्थित सब जीव यवमध्यके अधस्तन जीवोंके असंख्यातवें भाग मात्र हैं। उनका प्रमाण यह है—७८। इसको इसमें (३१२) मिलानेपर यवमध्यसे नीचेके जीवोंके असंख्यातवें भाग मात्रसे ऊपरके जीव अधिक होते है—३१२+७८=३९०। सब स्थितियोंमें जीव विशेप अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। यवमध्यके नीचेके जीवोंके प्रक्षिप्त मात्रसे वे अधिक है—६३८।

अथवा फिरसे भी दूसरे प्रकारसे अल्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार है—
छह यवोंकी उत्कृप्ट स्थितिमें जीव सबसे स्तोक हैं। अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें पृथक्
पृथक् असंख्यातगुणे हैं। अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितियोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं। प्रथम
स्थितियोंमें जीव विशेप अधिक हैं। अचरम स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं। सब
स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं। ये स्थितियाँ ब्रानोपयोगसे वँधती हैं और ये
स्थितियाँ दर्शनोपयोगसे बंधती हैं, यह वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

साता व असाता वेदनीयके द्विस्थानिक अनुभागमें निश्चयसे अनाकार उपयोग योग्य स्थान होते हैं ॥ २०४॥

अनाकार उपयोग योग्य स्थितियन्यस्थान नियम अर्थात् निश्चयसे साता व असाता

१ प्रतिपु ' अजहण्गा—' इति पाठः । २ अणगारप्याउग्गा बिहाणगयाउ दुविह्पगदीण । सागारा सन्वत्य वि . ॥ क. प्र. १,९६.।

णियिम्म अणुभागे षञ्झमाणे होंति, ण अण्णत्यः, दंसणोवजोगकाले अइसंकिलेसविसोहीणमभावादो । को दंसणोवजोगो णाम १ अंतरंगउवजोगो । कुदो १ आगारो णाम कम्मकत्तारभावो, तेण विणा जा उवलदी सो अणागारउवजोगो । अंतरंगउवजोगे वि
कम्म-कत्तारभावो अत्यि ति णासंकणिजं, तत्य कत्तारादो दव्व-खेतेहि फर्टकम्माभावादो ।
एवं संते सुद-मणपज्ञवणाणाणं पि दंसणोवजोगपुरंगमत्तं पसजदि ति उत्ते, ण, मदिणाणपुरंगमाणं तेसिं दोण्णं पि दंसणोवजोगपुरंगमत्तविरोहादो । तदो वञ्झत्यगहणसंते
विसिद्धसगसस्त्वसंवयणं दंसणिमदि सिद्धं । ण च वञ्झत्यग्गहणुम्मुहावत्या चेव दंसणं,
किंतु बज्झत्यग्गहणुवसंहरणपढमसमयप्पहुडि जाव वज्झत्यअग्गहणचिरमसमओ ति दंसणुवजोगो ति घेत्त्व्वं, अण्णहा दंसण-णाणोवजोगवदिरित्तस्स वि जीवस्स अत्यित्तप्संगादो ।

#### सागारपाओग्गद्वाणाणि सन्वत्थ ॥ २०५ ॥

वेदनीयके द्विस्थानिक अनुभागका बन्ध होनेपर होते हैं, अन्यत्र नहीं होते, क्योंिक, दर्शनोपयोगके समयमें अतिराय संक्लेश और विद्युद्धिका अभाव होता है।

शंका -- दर्शनोपयोग किसे कहते हैं ?

समाधान—अन्तरंग उपयोगको दर्शनोपयोग कहते हैं। कारण यह कि आकारका अर्थ कर्मकर्तृत्व है, उसके विना जो अर्थोपलिष्य होती है उसे अनाकार उपयोग कहा जाता है।

अन्तरंग उपयोगमें भी कर्मकर्तृत्व होता है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कर्ताकी अपेक्षा द्रव्य व क्षेत्रसे स्पष्ट कर्मका अभाव है।

शंका—ऐसा होनेपर श्रुतकान और मनःपर्यय क्रानके भी दर्शनोपयोगपूर्वक होनेका प्रसंग आवेगा ?

समाधान—नहीं आवेगा, क्योंकि, वे दोनों क्षान मितक्षानपूर्वक होते हैं, अतः उनके दर्शनोपयोगपूर्वक होनेमें विरोध है। इस कारण बाह्य अर्थका ग्रहण होनेपर जो विशिष्ट आत्मस्वरूपका वेदन होता है वह दर्शन है, यह सिद्ध होता है।

बाह्य अर्थके ग्रहणके उन्मुख होने रूप जो अवस्थां होती है वही दर्शन हो, ऐसी बात भी नहीं है, किन्तु बाह्यार्थग्रहणके उपसंहारके प्रथम समयसे लेकर बाह्यार्थके अग्रहणके अन्तिम समय तक दर्शनोपयोग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इसके विना दर्शन व ज्ञानोपयोगसे भिन्न भी जीवके अस्तित्वका प्रसंग आता है।

साकार उपयोगके योग्य स्थान सर्वत्र वँभते हैं ॥ २०५ ॥

र तापती 'णाम ! अंतरोवजोगो अंतरगडवजोगो 'इति पाठः । २ अपती 'जाडवाडवं इद्धी ' इति पाठः । ३ तापतो 'अंतरगडवजागो 'इति पाठः । ४ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-काप्रतिषु 'फंट्टि ', ताप्रती 'फड्ड (!) 'इति पाठः । ५ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु 'कुदो 'इति पाठः ।

सागारो णाणोवजोगो, तत्य कम्म-कत्तारभावसंभवादो । तस्स सागारस्स पाओग्गाणि हिदिवंधहाणाणि सन्वत्य अत्य । भावत्यो—जाणि हिदिवंधहाणाणि दंसणोवजोगेण सह वज्झंति ताणि णाणोवजोगेण वि बज्झंति । जाणि दंसणोवजोगेण ण बज्झंति हिदिवंधहाणाणि ताणि वि णाणोवजोगेण बज्झंति त्ति उत्तं होदि । एदेसिं छण्णं जवाणं हेहिम-उविरमभागाणं योवबहुत्तजाणावणहमणागारैपाओग्गहाणाणं पमाणजाणावणहं च उविरह्मप्पावहुगसुत्तमागदं—

#### सादस्स चउट्ठाणियँजवमज्झस्स हेट्टदो ट्ठाणाणि थोवाणि ॥ २०६ ॥

कुदो ? सागरोवमसदपुधत्तपमाणतादो ।

### उवरि संखेज्जगुणाणि ।। २०७॥

जवमज्झादो उवरिमिट्टिदिवंधट्टाणाणि संखेजगुणाणि । किं कारणं ? अइविसुद्ध-द्विदीहिंतो मदविसुद्धिट्टिपां बहुत्ताविरोहादो ।

साकारसे अभिप्राय ज्ञानोपयोगका है, क्योंकि, उसमें कर्म और कर्तृत्वकी सम्भावना है। उक्त साकार उपयोगके योग्य स्थितिवन्धस्थान सर्वत्र होते हैं। भाषार्थ—जो स्थितिवन्धस्थान दर्शनोपयोगके साथ वंधते हैं वे ज्ञानोपयोगके साथ भी वंधते हैं। जो स्थितिवन्धस्थान दर्शनोपयोगके साथ नहीं वंधते हैं वे भी ज्ञानोपयोगके साथ वंधते हैं, यह उसका अभिप्राय है।

इन छह यवोंके अधस्तन और उपरिम भागोंके अल्पबहुत्वको बतलानेके लिये तथा अनाकार उपयोगके योग्य स्थानोंके प्रमाणको भी वतलानेके लिये आगेका अल्पबहुत्वसूत्र प्राप्त होता है—

साता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक हैं ॥ २०६॥ कारण कि वे शतपृथवत्व सागरोपम प्रमाण हैं। उपरिम स्थान उनसे संख्यातगुणे हैं॥ २०७॥

यवमध्यसे ऊपरके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, अति विशुद्ध

१ ताप्रती 'व्याण दंसणीवनोगेण ण बन्झति ' इत्येतावानयं पाठस्तुटितोऽस्ति । २ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-काप्रतिपु 'तिण्ण ' इति पाठः । ३ प्रतिपु 'अणगार ' इति पाठः (काप्रती नुटितोऽत्र पाठः)। ४ ताप्रती 'चउडाणिया नव —' इति पाठः । ५ . हिंद्रा योवाणि नवमन्द्रा ॥ ठाणाणि चउडाणा संखेजव-गुणाणि उवरिमेवन्ति (एव)। तिद्राणे विद्राणे सुमाणि एगर्तमीसाणि ॥ उवरि मिस्साणि नहन्नगो सुमाणं तओ विसेसिहिमो । होइ सुमाण नहष्णो संखेजनगुणाणि ठाणाणि ॥ विद्राणे नवमन्द्रतो सुमाणं निस्ताणुवरि । एवं ति-चउडाणे नवमन्द्रतो य दायिठई ॥ अतोकोदाकोदी सुमविद्राण नवमन्द्रतो उवरि । एगंतगा विसिद्धा सुमविद्रा दायिष्ठहर्णेडा ॥ क. प. १,९६ — १००, परावर्तमानग्रमम्हतीनां चतुःस्यानकरसयवमध्यादघः स्थितिस्थानानि सर्वस्तोकानि (म. टी. १,९६)। ६ तेम्यम्बदुःस्थान-करसयवमध्यत्यवेषिरि स्थितिस्थानानि संखेयगुणानि (२)। क. प्र. (म. टी.) १,९७.।

## सादस्त तिद्वाणियजवमञ्झस्त हेट्टदो द्वाणाणि संस्वेज्ज गुणाणि ॥ २०८ ॥

कुदो १ चउडाणियअणुभागवंघपाओग्गअञ्झवसाणेहितो सादतिहाणियजवमञ्झहेडि मञ्जुभागवंघपाओग्गअञ्झवसाणाणमसुहत्तदंसणादो ।

#### उवरि संखेज्जगुणाणि ॥ २०९ ॥

कुदो १ सादितद्वाणियजनमज्झहेद्विमञज्झनसाणिहिंतो उनिस्मञ्झनसाणाणमसुहत्तः दंसणादो । मंदिनसोहीहि परिणममाणा जीना नहुगा होंति, तासिं पाओग्गद्विदीयो विषहगीयो ति उत्तं होदि । कुदो १ जं तेणै नि मदिनसोहीणमुप्पत्तीदो ।

## सादस्स विद्वाणियजवमञ्झस्स हेट्टदो एयंतसागार्रपाओग्गः ट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २१०॥

कुदो ? सादितहाणियजवमज्झस्स उवरिमहिदिसंकिलेसादो सादिवहाणियजव-

स्थितियोंकी अपेक्षा मन्द विशुद्ध स्थितियोंके वहुत होनेमें कोई विरोध नहीं है।

साता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान उनसे असंख्यातगुणे हैं ॥२०८॥ कारण यह कि चतुःस्थानिक अनुभागबन्धके योग्य परिणामोंकी अपेक्षा साताके विस्थानिक यवमध्यके नीचेके अनुभागबन्धके योग्य परिणाम अग्रुभ देखे जाते है।

यनमध्यसे ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २०९ ॥

कारण कि साताके त्रिस्थानिक यवमध्यके अधस्तन परिणामोंकी अपेक्षा उपरिम परिणाम अशुभ देखे जाते हैं। मन्द विशुद्धियों रूप परिणमन करनेवाले जीव बहुत है तथा उनके योग्य स्थितियां भी बहुत हैं, यह अभिप्राय है। इसका कारण यह है कि उससे भी मन्द विशुद्धियां उत्पन्न होती हैं।

साता वेदनीयके दिस्थानिक यवमध्यके नीचेके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१० ॥

इसका कारण यह है कि साता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके ऊपरके स्थितिबन्ध-

१ अ-आ-काप्रतिषु 'असंखेज्जगुणाणि ' इति पाटा । २ तेभ्योऽपि त्रिस्थानकरसयवमध्यस्योपिर स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि ४ । क. प्र. (म. टी.) १,९७ । तेभ्योऽपि परावर्तमानश्चमप्रकृतीनी त्रिस्थानकरसयवध्यादघः स्थितिस्थानानि संख्येयगुणाणि ३ । क. प्र. (म. टी.) १,९७ । ३ अ-आ-का प्रतिषु ' जुत्तेण ' इति पाठः । ४ अप्रती ' सायर ', आ-काप्रत्योः ' सागर ' इति पाठः । ५ तेभ्योऽपि परावर्तमानश्चमप्रकृतीनो द्विस्थानकरसयवमध्यादघः स्थितिस्थानानि एकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि संख्येयगुणानिष । क. प्र. (म. टी.) १,९७.।

मञ्झस्स हेट्टिमट्टिदिवंधट्टाणाणं सागारोवजोगेणेव वज्झमाणाणं संकिलेसस्स असुहत्तदंस-णादो । दीसइ च सुहवजादिपाओग्गट्टाणेहिंतो असुहपत्यरादिपाओग्गट्टाणाणमइबहुत्तं ।

# मिस्सयाणि संखेज्जग्रुणाणि<sup>३</sup> ॥ २११ ॥

सागार-अणागारउवजोगाणं जाणि पाओग्गाणि सादबेहाणियजवमञ्झादो हेहिमाणि हिदिबंधहाणाणि ताणि संखेजगुणाणि । कुदो १ हेहिमअञ्झवसाणेहिंतो एदेसिमञ्झव-साणाणं असुहत्तुवलंभादो । मोक्खकारणादो संसारकारणेण बहुएण होदब्वं, अण्णहा देव-मणुस्सेहिंतो तिरिक्खाणमणंतगुणत्ताणुववत्तीदो ।

### सादस्स चेव<sup>\*</sup> बिट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि<sup>\*</sup> ॥ २१२ ॥

कारणं हेट्टिमअञ्ज्ञवसाणेहिंतो उवरिमअञ्ज्ञवसाणाणं सुद्दु असुहत्तं।

## असादस्स बिट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टदो एयंतसायारपाओग्ग-ट्टाणाणि संखेजजगुणाणि ॥ २१३॥

स्थानोंके संक्लेशको अपेक्षा साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके साकार उपयोगसे वंधनेवाले स्थितियन्धस्थानोंका संक्लेशन अशुभ देखा जाता है। वज्र आदिके योग्य शुभ स्थानोंकी अपेक्षा अशुभ पत्थर आदिके योग्य स्थान अत्यन्त बहुत देखे भी जाते है।

मिश्र स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २११ ॥

साकार व अनाकार उपयोगके योग्य जो साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचके स्थितिवन्धस्थान हैं वे संख्यातगुणे हैं, क्योंकि नीचेके अध्यवसानोंकी अपेक्षा ये अध्यवसान अग्रुभ देखे जाते हैं। मोक्षके कारणकी अपेक्षा संसारका कारण वहुत होना चाहिये, क्योंकि, अन्यथा देख और मनुष्योंकी अपेक्षा तियंचोंका अनन्तगुणत्व यन नहीं सकता।

साताके ही द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपर मिश्र स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं।।२१२॥ इसका कारण अधस्तन अध्यवसानोंकी अपेक्षा उपरिम अध्यवसानोंका अत्यन्त होना है।

असाताके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचे एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१३ ॥

१ तावती 'वर्जिद ' इति पाठः । २ तेभ्योपि द्विस्थानकरसयवमध्याद्ध पाभात्येभ्य अध्ये स्थितिस्थानानि मिश्राणि साकारानाकारोपयोगयोग्यानि संख्येयगुणानि ६ । क. प्र. (म. टी.) १,९७. । ३ अप्रतो 'सादस्सेव ' इति पाठः । ४ तेभ्योऽपि द्विस्थानकरसयवमध्यस्योपिर मिभ्राणि स्थिति-स्थानानि सख्येयगुणानि ७ । क. प्र. १,९८. । ५ ताप्रतो 'असंखेज्नगुणानि इति पाठः । ततोऽप्यग्रम-परावर्तमानप्रज्ञतीनामेव द्विस्थानकरसयवमध्याद्ध एकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि संस्थेय-गुणानि १० । क. प्र. (म. टी ) १,९९ ।

कुदो ? सादिबहाणियजवमञ्झस्स उवरि सागाराणागारपाओग्गिहिदिबधज्झवसाणे-हिंतो असादिबहाणियजवमञ्झस्स हेहिमएयंतसागारपाओग्गिहिदिबंधज्झवसाणहाणाण-मसुहत्तुवलंभादो ।

मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणिं ॥ २१४ ॥

कारणं सुगम ।

असादस्स चेव बिट्ठाणियजवमज्झस्युविर मिस्सयाणि संखेजज-गुणाणि ॥ २१५ ॥

एदेसिं हिदिबधहाणाणं संखेजगुणत्तस्स कारणं पुव्य पर्विदिमिदि णेह पर्विजयदे । सादस्स सागाराणागारपाओग्गहिदिवंधहाणप्पहुडिविहाण-तिहाण-चउहाणपाओग्गादि-हेहिमासेसिहिदीहिंतो संखेजगुणमद्धाणमुवरि गत्रण असादस्स विहाणजवमप्झस्स सागार-अणागारपाओग्गहाणाणि होति । कुदो १ पयडिविसेसेण तदो संखेजगुण गत्रण तदुष्पतिविरोहाभावादो ।

एयंतसागारपाओगगद्वाणाणि संखेजजगुणाणि ॥ २१६॥

कारण सुगमं ।

इसका कारण यह है कि साता के द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपर के साहार व अनाहार उपयोगके योग्य स्थितिवन्धाध्यवसानों की अपेक्षा असाता के द्विस्थानिक यवमध्यके नी वेक सर्वथा साहार उपयोगके योग्य स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अञ्चम पाये जाते है।

मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१४ ॥

इसका कारण सुगम है।

ऊपर मिश्र स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१५ ॥

इन स्थितिबन्धस्थानों के संख्यातगुणे होने का जो कारण है उसकी प्ररूपणा पहिले की जा चुकी है, अतः वह यहा फिरसे नहीं की जा रही है। साता वेदकीय के साकार और अनाकार उपयोग के योग्य रिथितिबन्धस्थानों को तेकर हिस्य न किस्यान एवं चतुस्थान योग्य इत्यादि की चेकी समस्त स्थितियों से संख्यातगुणे अध्यान आगे जाकर असाता वेदनीय के दिस्थान यवमध्य के साकार व अनाकार उपयोग योग्य स्थान होते हैं, क्यों कि, प्रकृति विशेष के कारण उनसे संख्यातगुणे स्थान आगे जाकर उनके उत्पन्न होने में कोई विरोध नहीं है।

एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१६॥ इसका कारण स्रगम है।

१ ततस्तासामेव परावर्तमानाशुभपकृतीना द्विस्थानकरसयवमध्यादधः पाश्चात्येभ्य ऊर्ध्व मिश्राणि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणाणि ११। क. प्र (म टी ) १,९९.। २ तेभ्योऽपि तासामेवाशुभपरावर्तमान-प्रकृतीनां द्विस्थानकरसयवमध्यादुपरि स्थितिस्थानानि मिश्राणि संख्येयगुणानि १२। क. प्र (म टी ) १,९९. ३ तेभ्योऽप्युपरि एकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि सख्येयगुणानि १३। क.प. (म.टी )१,९९.।

### असादस्स तिद्वाणियजवमज्झस्स हेट्टदो द्वाणाणि संखेज-गुणाणि ॥ २१७॥

कुदो १ हेट्टिमसिकलेसेहिंतो एदेसिं संकिलेसाणमसुहत्तदसणादो ।

उवरि संखेज्जगुणाणि ॥ २१८ ॥

कारण सुगमं।

असादस्स चउडाणियजवमज्झस्स हेट्ठदो ट्ठाणाणि संखेज्जः गुणाणि ॥ २१९॥

कारण सुगम।

#### सादस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणों ।। २२० ॥

कुदो १ असादस्स चउट्टाणियजवमञ्झस्स हेट्टिमिट्टिदिबधट्टाणाणि सागरोवमसदपुध-त्तमत्ताणि । सादस्स जहण्णओ द्विदिबंधो पुण अतोकोडाकोडिआबाधूणा । तेण असादस्स चउट्टाणियजवमञ्झहेट्टिमट्टाणेहिंतो सादस्स जहण्णओ द्विदिबधो संखेजगुणो जादो ।

#### जद्विदिवंधो विसेसाहिओ ॥ २२१ ॥

असाता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१७ ॥ कारण यह कि नीचेके संक्लेश परिणामोंकी अपेक्षा ये संक्लेश परिणाम अग्रुभ है से जाते हैं।

उसके ऊपरके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे है। २१८॥ इसका कारण सुगम है।

असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१९॥ इसका कारण सुगम है।

सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध सख्यातगुणा है ॥ २२० ॥

कारण कि असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीवेके स्थितिवन्धस्थान शतपृथक्तव सागरोपम प्रमाण है। परन्तु सातावेदनीयका जवन्य स्थितिवन्ध आवाधासे रीन अन्त कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है। इसीलिये असाताके चतुस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थानोंकी अपेक्षा साता वेदनीयका जवन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा हो जाता है।

ज-स्थितिवन्ध उससे विशेष अधिक है।। २२१॥

१ तेम्योऽपि तामामेव परावर्तमानाग्रुमप्रकृतीना त्रिस्थानकरसयवमन्यादधः स्थितिस्थानानि सर्येयगुणानि १४। क प्र (म. टी.) १,९९.। २ तेम्योऽपि तामामेव परावर्तमानाग्रुमप्रकृतीनां विस्थानकरसयवमन्ययययेपिर स्थितिस्थानानि सख्येयगुणानि १५। क. प्र (म. टी.) १,९९.। ३ तेम्योऽप्यग्रुमपरावर्तमानप्रकृतीनामेय चतुःस्थानकरस्थवमन्यादधःस्थितिस्थानानि सख्येयगुणानि १६। क. प्र (म. टी.) १,९९. ४ तेम्योऽपि ग्रुभानां परावर्तमानप्रकृतीना जधन्य स्थितिनन्यः सन्येयगुण ८। क प. (म. टी.) १,९८.

जिद्विवंधो णाम आबाहाए सिहदजहण्णिद्विवंधो, पहाणीकयकालतादो । जहण्ण-वंधो णाम आबाधूणजहण्णवंधो, पहाणीकयणिसेगद्विदित्तादो । तेण जहण्णिद्विदिवंधादो जिद्विवंधो विसेसाहिओ । केत्तियमेत्तेण १ सगअंतोमुहुत्तजहण्णावाहामेत्तेण ।

असादस्स जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहिओं ॥ २२२ ॥

केत्तियमेत्तेण ? संखेजसागरोवममेत्तेण ।

जद्दिदिबंधों विसेसाहिओ ॥ २२३॥

केत्तियमेत्तेण ? जहण्णाबाहामेतेण।

जत्तो उक्कस्सयं दाहं गच्छदि सा द्विदी संखेज्जग्रणौ ॥२२४॥

दाहो णाम संकिलेसो । कुदो १ इह-परभवसतावकारणत्तादो । उक्कस्सदाहो णाम उक्कस्सिट्टिदिबंधकारणउक्कस्ससंकिलेसो । जिस्से ट्विटीए ठाइद्रण उक्कस्समिकिलेस गृहण उक्कस्सिट्टिदिं बंधिद सा द्विदी सखेजगुणा त्ति उत्तं होदि ।

#### अंतोकोडाकोडी संखेज्जगुणाँ ॥ २२५॥

आवाधासे सहित जघन्य स्थितिवन्धको ज-स्थितिवन्ध कहा जाता है, क्योंकि, वहां कालकी प्रधानता है। आवाधासे हीन जघन्य स्थितिवन्ध जघन्य यन्ध कहलाता है, क्योंकि, उसमें निषेकस्थितिकी प्रधानता है। इसीलिये जघन्य स्थितिवन्ध ज-स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। कितने मात्रसे वह अधिक है वह अपनी अन्तर्मुहर्त मात्र जघन्य आवाधाके प्रमाणसे अधिक है।

असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। २२२।। षद्द कितने मात्रसे अधिक है। वह संख्यात सागरोपम मात्रसे अधिक है। ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। २२३।।

कितने मात्रसे अधिक है ? वह जघन्य आबाधा मात्रसे अधिक है।

जिसके कारण प्राणी उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होता है वह स्थिति संख्यातगुणी है।।२२४॥ दाहका अर्थ संक्लेश है, क्योंकि, वह इस भव और पर भवमें सन्तापका कारण है। उत्कृष्ट दाहका अर्थ उत्कृष्ट स्थितिवन्धका कारणभूत उत्कृष्ट संक्लेश है। जिस स्थितिमें स्थित होकर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हो जीव उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है वह स्थिति संख्यातगुणी है, यह अभिप्राय है।

अन्तःकोडाकोडिका प्रमाण सख्यातगुणा है ॥ २२५ ॥

१ ततोऽप्यग्रुभपरावर्तमानप्रकृतीनां जघन्यः स्थितिबन्धः विशेषाधिकः ९। क. प्र. (म. टी.) १,९८.। २ अ आ-काप्रतिषु 'जहण्णहिदिबन्धो ' इति पाठः। ३ तेम्योऽपि यवमध्यादुपरि डायस्थिति-संख्येयगुणः १७। यतः स्थितिस्थानादपवर्तनाकरणवशेनोत्कृष्टां स्थितिं याति तावती स्थितिर्डायस्थितिः रिस्युच्यते। क. प्र. (म. टी.) १,९९. ४ ताप्रतौ 'उक्तस्सिट्टिसी ' इति पाठः। ५ ततोऽपि सागरोपमा-णामन्त कोटाकोटी संख्येयगुणा १८। क. प्र. (म. टी.) १,१००।

पुन्विहिंदी अतोकोडाकोडिमेत्ता, एसा वि द्विदी अंतोकोडाकोडिमेत्ता चेव। किंतु एसा णिन्वियप्पा, तेण सखेजगुणा ति भणिदा।

सादस्स विद्वाणियजवमज्झस्स उवरि एयंतसागारपाओ-गाहाणाणि संखेजजगुणाणि ॥ २२६॥

कुदो १ अतोकोडाकोडीए ऊणपण्णारससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो । सादस्स उक्करसओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ।। २२७॥

केतियमेत्तेण ? सादअणागारपाओग्गद्वाणपहुडि हेट्टिमआबाधूणअंतोकोडाकोडि-णिसेयट्टिदिमेत्तेण ।

जद्विदिवंधो विसेसाहियो ॥ २२८ ॥ केतियमेत्तेण ? सगआवाधामेत्तेण । दाहद्विदी विसेसाहियाँ ॥ २२९ ॥

पूर्वोक्त स्थितिका प्रमाण अन्तःकोडाको डिमात्र है, यह स्थिति भी अन्तःकोड़ाकोड़ि प्रमाग ही है। किन्तु यह स्थिति निविकत्प है, इसीलिये संख्यातगुणी कही गई है।

साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपरके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान सरयातगुणे है।। २२६॥

फ्यांकि, वे अन्त कोड़ानोड़िसे हीन पन्द्रह कोड़ानोड़ि सागरोपम प्रमाण हैं।

माता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पिशेष अधिक है ॥ २२७ ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है? साताके अनाकार उपयोगके योग्य स्थानोंको छेकर नीचे आयाबासे रहित अन्त कोड़ाकोड़ि सागरोपम निपेक्सस्थितियोंके प्रमाणसे वह अबिक है।

ज-स्थितिवन्य विशेष अधिक है। २२८॥ कितने मात्रसे वह अधिक है? वह अपनी आवाबाके प्रमाणसे अधिक है। दाहस्थिति विशेष अधिक है॥ २२९॥

१ अ अ - रावित्यु 'एसा दि हिंदि ' इति पाठ । २ ततोऽपि परावर्तमान शुमप्रकृतीनां दिस्यान-कामप्रमध्यन्योपिर यानि मिश्राणि स्थितिस्थानानि तेप मुर्ग्येकान्तमाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि मापेपगुणानि १९ । र. प्र. (म टी ) १,१००. ३ अ आ काप्रतियु ' उद्धस्प्रिदिवन्यो ' इति पाठः । ४ तेरप ऽपि परावर्तमानशुनप्रकृतीनामुन्कृष्ट. स्थितिबन्यो विशेषाधिकः २० । क. प्र. (म टी.) १,१०० । ५ मप्रतिपाठोऽपम् । अ-आ-का-ताप्रतियु 'मेत्तो ' इति पाठ । ६ अ आ काप्रतियु ' चरुणाद्विष्ठायो ' इति पाठ । ७ ततोऽष्यशुम-(१) परावर्तमानशुभप्रकृतीना बद्धा डायस्थितिर्धिरोषा-धिका २१। यत स्थितिस्थानात् माङ्करञ्जिन्यायन द्याया फाला दत्या या या स्थितिबन्यते तत प्रमृति दाहो उक्कस्सिट्टिदिपाओग्गसंकिलेसो तस्स दाहस्स कारणभूदिद्विदी दाहिट्टिदी णाम, कारणे कज्ज्वयारादो । तत्थ जहण्णदाहिट्टिदिप्पहुडि जाव उक्कस्सदाहिट्टिदि ति एदासि सव्वासि जादिदुवारेण एयत्तमावण्णाण दाहिट्टिदि ति सण्णा । सा पण्णारससागरोवम-कोडाकोडीयो पेविखदूण विसेसाहिया, किच्णतीससागरोवमकोडाकोडिपमाणतादो ।

असादस्स चउट्टाणियजवमज्झस्स उवरिमट्टाणाणि विमेसाहि-याणि ॥ २३० ॥

केत्यमेत्तेण ? असादचउट्टाणियजवमज्झादो उवरिमजहण्णदाहिद्दीदो हेट्टिम-अंतोकोडाकोडिसागरोवममेत्तेण ।

असादस्स उक्कस्सिडिदिबंधो विसेसाहिओं ।। २३१॥

केत्तियमेत्तेण ? अंतोकोडाकोडीए।

जद्विदिबंधो विसेसाहिओ ॥ २३२ ॥

केतियभेत्तेण ? तिण्णिवाससहस्समेत्तेण ।

एदेण अटुपदेण सन्वत्थोवा सादस्स चउट्ठाणवंधा जीवाँ ॥२३३॥

दाहका अर्थ उत्कृष्ट स्थितिक योग्य संक्रेश है। उस दाहकी कारणभूत स्थिति कारणमें कार्यका उपचार करनेसे दाहस्थिति कही जाती है। उसमें ज्ञान्य दाहस्थितिसे लेकर उत्कृष्ट दाहस्थितिपर्यन्त जातिके द्वारा एकताको प्राप्त हुई इन सब स्थितियोकी दाहस्थिति संज्ञा है। वह पन्द्रह कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंकी अपेक्षा विशेष अधिक है, क्योंकि, वह कुछ कम तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है।

असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपरके स्थान विशेष अधिक हैं ॥२३०॥ वे कितने मात्रसे अधिक हैं १ असाता वेदनीयके चतुस्थानिक यवमध्यके ऊपरकी जघन्य दाहस्थितिसे नीवेके अन्तः कोड़ाकोड़ि सागरोपम मात्रसे अधिक हैं।

असाता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ २३१ ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? वह अन्तःकोड़ाकोडि सागरोपम मात्रसे अधिक है। ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।। २३२॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? वह तीन हजार वर्ष मात्रसे अधिक है । इस अर्थपदसे सातावेदनीयके चतुःस्यानबन्धक जीव सबसे स्तोक हैं ॥ २३३ ॥

तदन्ता तावती स्थितिर्बद्धा डायस्थितिरिहोच्यते । सा चोस्कर्षतोऽन्तःसागरोपमकोटिकोटयूना सकलकमेरिथित-प्रमाणा वेदितन्या । तथाहि—अन्तःसागरोपमकोटिकोटिप्रमाण स्थितिवन्ध कृत्वा पर्याससिक्षपचेन्द्रिय उत्कृष्टा स्थिति बन्नातीति, नान्यथा । क. प. ( म टी ) १,४००.

१ तनोऽपि परावर्तमानाग्रुपप्रकृतीनामुत्कृष्ट स्थितिबन्धो विशेषाधिक इति २२। क. प्र. ( म. टी. ) १,१०० २ सखेजगुणा जीवा कमसो एएमु दुविहपगईण । असुमाण तिङ्वाणे सब्सुवरि विसेसओ अहिसा ।

एद्मत्यमाहार काऊण छण्णं जवाणं जीवाणमापाबहुगं भिणस्सामो । तम्हि भण्णमाणे मादस्य चउट्टाणवधा जीवा योवा । कुदो १ योवद्धाणतादो ।

#### तिद्वाणवंदा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३४ ॥

कुदो<sup> १</sup> साद्चउद्वाणाणुभागवथपाओग्गद्विदीहितो तिद्वाणाणुभागवंधपाओग्गद्विदि-विसेसाण सखेजगुणतुवलभादो ।

#### विद्वाणवंधा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३५ ॥

कुदो <sup>१</sup> सादावेदणीयतिहाणाणुभागवधपाओग्गहिदिविसेसेहिंतो तस्सेव विहाणाणु-भागवधपाओग्गहिदिविसेसाणं संखेजगुणत्तुवलंभादो ।

#### असादस्स विद्वाणवंधा जीवा संखेजगुणौ २३६ ॥

सादावेदणीयविद्वाणाणुँभागवधपाओग्गद्विदिविसेसेहिंतो असादावेदणीयविद्वाणाणु-भागवधपाओग्गद्विदिविसेसा संखेजगुणहीणा । कुदो १ अंतोकोडाकोडिऊणपण्णारससागरो-वमकोडाकोडिमेत्तसादिवद्वाणाणुभागवधैपाओग्गद्विदीहिंतो सागरोवमसदपुधत्तद्विदिविसे-साण सखेजगुणहीणतुवलभादो । तदो असादस्स विद्वाणवधा जीवा 'संखेजगुणा त्ति ण

इस अर्थको आधार करके छह यवोंके जीवोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं। उसका कथन करनेमें साता वेदनीयके चतुस्थानवन्धक जीव स्तोक हैं, क्योंकि, उनका अध्वान स्तोक है। त्रिस्थानवन्थक जीव उनसे संख्यातगुणे हैं।। २३४॥

इसका कारण यह है कि साता बेदनीयके चतु स्थान अनुभागवन्धके योग्य स्थितियोकी अपेक्षा त्रिस्थान अनुभागवन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं। द्विस्थानवन्थक जीव संख्यातगुणे हैं। २३५॥

कारण कि सातावेदनीयके त्रिस्थान अनुभागवन्यके योग्य स्थितिविशेपोंकी अपेक्षा उसके ही हिस्थान अनुभागवन्थके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं।

असाता वेदनीयके द्विस्थानवन्यक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३६ ॥

गका—साता वेदनीयके हिस्थान अनुभागवन्यके योग्य स्थितिविशेषोंसे असाता-पेटनीयके हिस्थान अनुभागवन्थके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे हीन हैं, क्योंकि, अन्त कोइकोडिसे हीन पर्टह कोइकोडि सागरोषम प्रमाण साता वेदनीयके हिस्थान अनुभागवन्यके योग्य स्थितियोंकी अपेक्षा शतपृथवत्व सागरोपम प्रमाण स्थितिविशेष संख्यातगुणे हीन पाये जाते हैं। अनुणव असानाके हिस्थानवन्थक जीव संख्यातगुणे हैं, यह कहना उचिन नहीं है ?

क. प्र १,१०१ सर्वस्तोकाः परावर्तमानशुभप्रकृतीना चतु स्थानकरसबन्धका जीवाः तेम्योऽपि त्रिस्यानः करमबन्धकाः सर्पयेयगुणा । तेम्योऽपि द्विस्थानकरसबन्धका संस्थेयगुणा (म.टी.)

१ टेम्पोऽनि परायर्तमानश्भमञ्जीना द्विस्थानकरसञ्चकाः सस्येयगुणाः । तेस्योऽपि चतुःस्थानकरस-बावका संग्येयगुणा । तेस्योऽनि त्रिस्थानकरसञ्चका विद्रोपाधिका । क. प्र. (म. टी.) १,१०१ । २ लावती भारावेदणीने विद्वाणाणु—१ इति पाठ । ३ लावती भिट्टाणाणुक्त्य १ इति पाट । जुजादि ? ण, सादावेदणीयबंधगद्धादो संखेजगुणाए असादावेदणीयबंधगद्धाए संचिदाणं संखेजगुणतेण विरोहाभावादो संखेजगुणतं जुजदे ।

### चउट्टाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३७ ॥

कुदो ? असादिबहाणुभागवंधपाओग्गिष्टिदिविसेसेहितो तस्सेव चउहाणाणुभागवंध-पाओग्गिहिदिविसेसाणं संखेजगुणतुवलंभादो ।

## तिट्टाणबंधा जीवा विसेसाहिया ॥ २३८ ॥

असादस्स चउट्टाणाणुभागवंधपाओग्गट्टिदिविसेसेहितो तस्सेव तिट्टाणाणुभागवंध-पाओग्गट्टिदिविसेसा संखेजगुणहीणा। तदो तिट्टाण्वधजीवाणं विसेसाहियत्तं [ण] जुजदि ति? ण एस दोसो, सुक्कुक्कस्सपरिणामेसु वहुट्टिदिविसेसेसु वट्टमाणजीवेहिंतो योवट्टिदि-विसेसेसु मिज्झिमपरिणामेसु च वट्टमाणजीवाणं वहुत्तं पिंड विरोहाभावादो। ण च वहुस-किलेसविसोहीसु खछविछसंजोगो च्व तुट्टीएँ समुप्पजमाणासु जीववहुत्तं संभवदि, तहा-णुवलंभादो। संखेजगुणा ण होंति, विसेसाहिया चेव होति ति कथ णव्वदे १ एदम्हादो

समाधान—नहीं, क्योंकि, सातावेदनीयके वन्धककालकी अपेक्षा संख्यातगुणे असाता वेदनीयके बन्धक कालमें संचित जीवोंके संख्यातगुणत्वसे कोई विरोध न होनेके कारण उनको संख्यातगुणा कहना उचित ही है।

चतुःस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३७॥

कारण कि असाता वेदनीयके दिस्थान अनुभागवन्धके योग्य स्थितिविशेषोकी अपेक्षा उसके ही चतुःस्थान अनुभागवन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं। त्रिस्थानवन्थक जीव विशेष अधिक हैं। २३८॥

शंका-असाता वेदनीयके चतुःस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी अपेक्षा उसके ही त्रिस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे हीन हैं। इस कारण त्रिस्थानबन्धक जीवोंको उनसे विशेष अधिक कहना उचित [ नही ] है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, ग्रुक्छ ह्या के उत्कृष्ट परिणामों में बहुत स्थितिविशेषों में वर्तमान जीवोंकी अपेक्षा स्तोक स्थितिविशेषों और मध्यम परिणामों में वर्तमान जीवोंके बहुत होने में कोई विरोध नहीं है। खब्व बिब्बसंयोग (खब्वाट और बिब्ब फलके संयोग) के समान श्रुटिसे अर्थात् यदा कदाचित् उत्पन्न होनेवाले बहुत संक्लेश व बहुत विशुद्धिमें जीवोंकी अधिकता सम्भव नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता।

शका—वे संख्यातगुणे नहीं है, विशेष अधिक ही हैं, यह कैसे जाना जाता है ? समाधान—वह इसी सूत्रसे जाना जाता है।

१ अप्रती 'ख्रां विद्यां विद्यां च्या चुंडीए', आ-काप्रत्यो 'ख्रां विद्यां च्यां च चुंडीए' इति पाठः। २ अ-आ-काप्रतिषु 'जवबहुत्तं' इति पाठः। ३ ताप्रती 'विसेसाहिया होति ' इति पाठः।

चेव मुत्तादो । विसवादिस्त ' किण्ण जायदे ? ण, विसवादकारणसयलदोसुम्मुक्कभूदबलिवयण-विणिग्गयस्स सुत्तस्स विसवादित्तैविरोहादो । एसो जीवसमुदाहारो वीइंदिय-तीइंदियचउरिंदिय-असिंणपिचिदियपज्ञत्तापज्जत्तएसु सिंणअपज्ञत्तएसु च जोजेयव्वो । णवैरि द्विदिविसेसो णायव्वो । वादर-सुहुमेइदियपज्जतापज्जत्तेसु वि एवं चेव वत्तव्वो । णविरि एदेसु
मन्त्रेमु वि सादासादाण विद्वाणजवमञ्झ चेव, तत्य तिद्वाण-चउद्वाणाणुभागाणं बंधाभावादो । णविर वादर-सुहुमेइदियपज्ञतापज्जत्तएसु एक्केक्किस्से द्विदीए अणंता जीवा ।
पदमद्विदिवधजीवापहुडि कमेण विसेसाहिया । केतियमेत्तेण १ पितदोवमस्स असंखेजदिमागण खिद्वदेनेत्तण । पितदोवमस्स असंखेजदिभाग गंदण दुगुणविद्वदा दुगुणविद्वदा जाव
जवमञ्ज । तण पर विसेसहीणा । सेसं जाणिदृण वत्तव्व । एसो जीवसमुदाहारो बहुमेदो
वि सतो सखेवण एत्य परःविदो । एव जीवसमुदाहारो समत्तो ।

गंका - यह सूत्र विसंवाद सहित क्यों नही है ?

ममाथान—नहीं, क्योंकि, जो भृतविल भट्टारक विसंवादके कारणभृत समस्त दोगोंसे रहित हे उनके मुससे निकले हुए सूत्रके विसंवादी होनेमें विरोध है।

रस जीवसमुदाहारको छीन्छिय, बीन्छिय, चतुरिन्छिय और असंज्ञी पंचेन्छिय पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा सर्जा अपर्याप्तक जीवोंमें जोड़ना चाहिये। विशेष इतना है कि उक्त जीवोंके स्थितिमेदको जानना चाहिये। वादर च सूक्ष्म एकेन्छिय पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवोंमें भी इसी प्रवार कहना चाहिये। विशेष इतना है कि इन सभी जीवोंमें साता व भसानाका छिस्थानिक अनुभाग रूप यवमध्य ही होता है, क्योंकि, उनमें विस्थानिक और चतु स्थानिक अनुभागोंके बन्यका अभाव है। विशेषता यह है कि वादर व सूक्ष्म एकेन्डिय पर्शाप्तक अपर्याप्तक जीवोंमें एक एक स्थितिमें अनन्त जीव होते हैं। वे अमशः प्रथम स्थितिबन्धक जीवोसे छेकर विशेष अधिक है। कितने मात्रसे वे अधिक हैं। उनने मात्रसे भी अधिक है। पत्योषमके असंर्यातवें भाग जाकर यवमध्य तक दुगुणी दुगुणी युज्ञिसे बृद्धित होने क्ये हे। यात्र से स्थान होने क्ये हे। अगो वे विशेष हीन हैं। शेष कथन जानकर करना चाहिये। बहुन भेटोसे समुक्त होनेपर भी इस जीवसमुदाहारकी यहा संक्षेपसे प्रमणा की गई है। इस प्रकार जीवसमुदाहार समाप्त हुआ।

१ ६-५ जावनिषु 'विस्पादीसुन', ताप्रती 'विसपारी सुन ' इति पाठ' । २ प्रतिषु 'विसंवादन-इति बाट । ३ ताप्रती 'व्रिदिनिसेसो बनायो ' इत्येतापानय पाठस्युटिनोऽस्ति ।

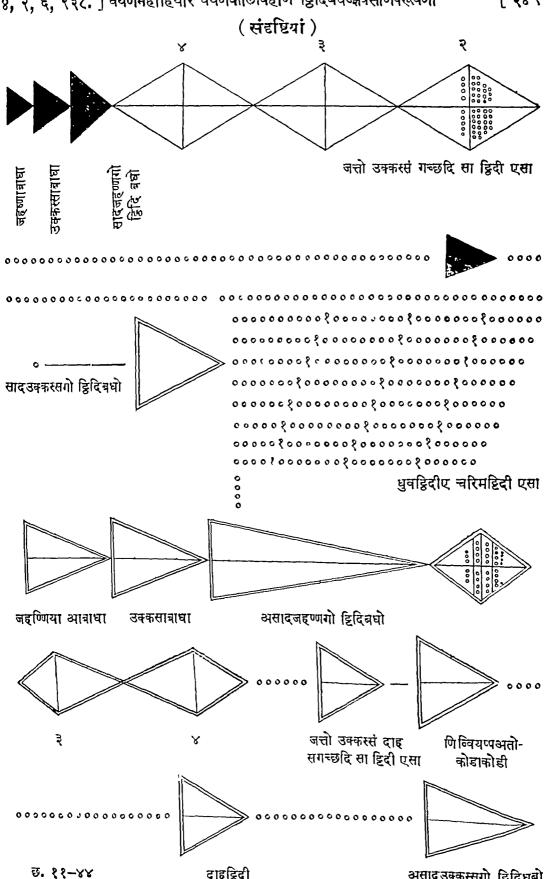

दाइडिदी

असाद उक्कस्सगो हिदिघबो

## पयिडसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगहाराणि पमाणाणुगमो अप्पाबहुए ति ॥ २३९॥

पस्त्वणाए सह तिण्णिअणियोगद्दाराणि किण्ण पस्त्विदाणि १ ण, एदेसु चेव पस्त्वणाए अतम्भूदत्तादो । ण च पस्त्वणाए विणा पमाणादीणं संभवो अस्यि, विरोहादो । तेण एत्य ताव पस्त्वणं वत्तद्दस्सामो । त जहा—अस्य णाणावरणादीणं पयडीणं द्विदिवंधज्झवसाणहाणाणि । पस्त्वणा गदा ।

#### पमाणाणुगमे णाणावरणीयस्स असंखेज्जा लोगा हिदिबंधज्झ-वसाणद्वाणाणि ॥ २४० ॥

णाणावरणीयस्स हिदिवधकारणअञ्झवसाणहाणाणि सन्वाणि एगह कादूण एसा परूवणा परूविदा । ठिदिं पडि अञ्झवसाणहाणाणमेसा पमाणपरूवणा ण होदि, उविर हिदिसमुदाहारे हिदिं पडि अञ्झवसाणपमाणस्स परूविजमाणत्तादो ।

#### एवं सत्तरणं कम्माणं ॥ २४१ ॥

जहा णाणावरणीयस्स द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणमव्वोगाढेण पमाणपरूवणा कदा

अव प्रकृतिसमुदाहारका अधिकार है। उसमें दो अनुयोगद्वार हैं—प्रमाणानुगम और अल्पवहुत्व ॥ २३९॥

शका—प्ररूपणाके साथ यहां तीन अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ? समाधान—नहीं, क्योंकि, इनमें ही प्ररूपणाका अन्तर्भाव हो जाता है। कारण कि प्ररूपणाके विना प्रमाणादिकोंकी सम्भावना ही नहीं है, क्योंकि, उसमें विरोध है।

इसी कारण यहां पहिले प्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है—ज्ञानावरणादिक प्रकृतियोंके स्थितिवन्धा व्यवसानस्थान हैं। प्ररूपणा समाप्त हुई।

प्रमाणानुगमके अनुसार ज्ञानावरणीयके असंख्यात छोक प्रमाण स्थितिवन्याध्यव-मानस्थान है ॥ २४० ॥

ज्ञानावरणीयके स्थितिवन्धमें कारणभूत सव अध्यवसानस्थानोंको इकट्टा करके यह प्रमाणप्ररूपणा कही गई है। प्रत्येक स्थितिके अध्यवसानस्थानोंकी यह प्रमाणप्ररूपणा नहीं है, क्योंकि, आगे स्थितिसमुदाहारमें प्रत्येक स्थितिके आश्रयसे अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणकी प्ररूपणा की जानेवाठी है।

इसी प्रकार शेप सात कर्मींकी प्रमाणप्ररूपणा है ॥ २४१ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयके स्थितिवन्याव्यवसानस्थानोंकी अव्योगाढ स्वरूपसे

१ आप्रती 'ममुदाहारो 'इति पाठः। २ आआप्रत्योः 'इमा तुवो 'इति पाठः। ३ सप्रिति प्रकृतिसमुदाहार उत्यते। तत्र च द्वे अनुयोगद्वारे। तद्यथा—प्रमाणानुगमः अत्पत्रहुत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः आत्पत्रहुत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः आत्पत्रहृत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः आत्पत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः आत्पत्रहृत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः स्वत्रहृत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः स्वत्रहृत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः स्वत्व च । तत्र च । तत्र प्रमाणानुगमः स्वत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः स्वत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः स्वत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः स्वत्व च । तत्र प्रमाणानुगमः स्वत्व च । तत्र च । तत्र च । तत्र प्रमाणानुगमः स्वत्व च । तत्र प्रमा

तथा सेससत्तण्ण कम्माण पमाणपरूवणा कायव्वा । एवं पमाणाणुगमे ति समत्तमणियोगद्दार ।

### अपाबहुए ति सञ्वत्थोवा आउअस्स द्विदिबधंज्झवसाण-ट्राणाणि ।। २४२ ॥

कुदो १ चदुण्णमाउआणं सन्वोदयवियप्पगहणादो । कसायउदयहाणेसु उच्चिद्णं गहिदञ्ज्ञवसाणहाणाणमाउअबंधपाओग्गाणं किण्ण [ परूवणा ] कीरदे १ ण, सगहिदिबंध- हाणहेदुसूदसोदयहाणाणं परूवणाए अण्णपयिडउदयहाणेहि पञोजणाभावादो ।

### णामा-गोदाणं हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि दो वि तुछाणि असंखेजजुणाणि ॥ २४३॥

कुदो ? साभावियादो । णामा-गोदाणमुदयस्सेव आउओदयस्स संसारावत्थाए सन्वत्य संभवे संते द्विदिबंधन्झवसाणहाणाणं थोवत्तं कत्तो णव्वदे ? ठिदिबंधहाणाणं थोव-

प्रमाणप्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शेष सात कर्मोंकी प्रमाणप्ररूपणा भी करना चाहिये। इस प्रकार प्रमाणानुगम अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके अनुसार आयुकर्मके स्थितिवन्धाध्यवसान सबसे स्तोक हैं ॥ २४२ ॥

कारण कि चारों आयुओं के सब उदयविकल्पोंका यहां ग्रहण किया गया है।

् शका—कषायोदयस्थानोंमेंसे चुनकर ग्रहण किये गये आयुवन्धके योग्य अध्यव-सानस्थानोंकी प्ररूपणा यहां क्यों नहीं की जाती है !

समाधान—नही, क्योंकि अपने स्थितिवन्धस्थानोंके हेतुभूत अपने उदयस्थानोंकी प्ररूपणामें दूसरी प्रकृतियोंके उदयस्थानोंका कोई प्रयोजन नहीं है।

नाम व गोत्रके स्थितिवन्धस्थान दोनोही तुल्य असंख्यातगुणे हैं ॥ २४३ ॥ कारण कि ऐसा स्थभावसे है ।

शका — जिस प्रकार संसार अवस्थामें नाम व गोत्रका उद्य सर्वत्र सम्भव है, उसी प्रकार आयुके उद्यकी भी सर्वत्र सम्भावना होनेपर उसके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी स्तोकता कहासे जानी जाती है !

१ ठिइदोह्याए त्ति—स्थितिदीर्घतया क्रमशः क्रमेणाध्यवसायस्थानान्यसख्येयगुणानि वक्तन्यानि । यस्य यतः क्रमेण दीर्घा स्थितिस्तस्य ततः क्रमेणा व्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि वक्तन्यानीत्यर्थः । तथाहि —सर्वस्तोकान्यायुपः स्थितिबन्धान्यवसायस्थानानि । क. प्र (म. टी.) १,८९ । २ प्रतिषु 'उन्विद्यूण ' इति पाठः । ३ तेन्योऽपि नाम-गोत्रयोरसख्येयगुणानि । नन्वायुषः स्थितिस्थानेषु यथोत्तरमसख्येयगुणा बृद्धिः, नाम गोत्रयोस्तु विशेपाधिका, तत्कथमायुरपेक्षया नाम-गोत्रयोरसंख्येयगुगानि भवन्ति १ उच्यते — आयुषो जधन्यस्थिताव व्यवसायस्थानान्यतीव स्तोकानि, नाम गोत्रयोः पुनर्जधन्यायां स्थितौ अतिप्रभृतानि, स्तोकानि चायुष स्थितिस्थानानि, नाम-गोत्रयोस्त्वित्रभृतानि, ततो न कश्चिद्दोषः । क. प्र. (म. टी.) १,८९ ।

तादो । द्विदिवंधद्वाणाण पहाणते इच्छिजमाणे गुणगारो पिलदोवमस्स असंखेजिदिमागो होदि । होदु णाम, असंखेजिलोगभेत्तो चेवेत्ति गुणगारे अम्हाणं पमाणियमाभावादो । णामा-गोदज्ज्ञवसाणद्वाणाण कयं तुल्लत्त १ ण, द्विदिं वंधंताण समाणत्त्रणेण तत्तुल्लतावगमादो ।

## णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं द्विदिवंध-ज्झवसाणद्वाणाणि चत्तारि वि तुल्लाणि असंखेजगुणाणि ॥ २४४॥

णामा-गोदेहिंतो चतारि वि कम्माणि मिच्छत्तासंजम-कसायपचएहि सिरसाणि। तेण णामा-गोदाण अज्झवसाणेहिंतो चढुण्णं कम्माणं अज्झवसाणद्वाणाणि असंखेज-गुणाणि ति ण घडदे। णामा-गोदाणं द्विदिवंघद्वाणोहिंतो चढुण्ण कम्माणं द्विदिवंघद्वाणाणि विसेसाहियाणि ति असंखेजगुणत्त ण जुजदे। हेद्विमवेतिभागद्विदिवधद्वाणपाञोगकसा-एहिंतो उवरिमतिभागद्विदिवधद्वाणपाञोग्गकसाउदयद्वाणाण असमाणाणमणुवलंभेण

समाधान—चूिक उसके स्थितिवन्धस्थान स्तोक हैं, अतः इसीसे उसके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी स्तोकताका भी परिज्ञान हो जाता है।

स्थितिवन्धस्थानोंकी प्रधानताके अभीष्ट होनेपर गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग होता है।

शंका—यदि पल्योपमक असंख्यातवां भाग गुणकार है तो, हो, क्योंकि असंख्यात लोक मात्र ही गुणकार होता है, ऐसा हमारे पास उसके प्रमाणका कोई नियम नहीं है।

शका--नाम व गोत्रके स्थितियन्घस्थानोंके परस्पर समानता कैसे है ?

समायान—नहीं, क्योंकि स्थितिवन्धस्थानोंकी समानतासे उनकी समानता भी निश्चित है।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इन चारों ही कर्मेंकि स्थितिवन्धस्थान तुल्य व असख्यातगुणे है।। २४४॥

शका चारों ही कर्म मिण्यात्व, असंयम और कपाय रूप प्रत्ययोकी अपेक्षा चृंकि नाम गोत्रके समान है इसी कारण नाम गोत्रके अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा चारों कर्मोंके अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा चारों कर्मोंके अध्यवसानस्थानोंकी असंख्यातगुणा वतलाना संगत नहीं है। दूसरे, नाम गोत्रके स्थितियन्धस्थानोंकी अपेक्षा चार कर्मोंके स्थितियन्धस्थान चृंकि विशेष अधिक हैं, रसिलेये भी उनके स्थितियन्धाध्यवसानस्थानोंकों असंख्यातगुणा वतलाना उचित नहीं ? इसके अतिरिक्त चृंकि नीचेके दो त्रिभाग मात्र स्थितियन्धस्थानोंके योग्य कपायोद्यस्थानोंकी अपेक्षा ऊपरके एक त्रिभाग मात्र स्थितियन्धस्थानोंके योग्य कपायोदय स्थानोंके असमान न पाये जानेसे भी उनका असंख्यातगुणत्व घटित नहीं होता ?

१ नाम-गोत्रयोः सःकस्यितिवन्धाध्यवसायस्थानेम्यो ज्ञानावरणीयद्शनावरणीय-वेदनीयान्तरायाणं स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि । कथिमिति चेदुच्यते — इह पन्योपमस्यान्तेऽअसस्येयगुणानि स्थिति प्वतिकान्तासु द्विगुगष्टदिचपल्य्या । तथा च सत्येकैतस्यापि पस्योपमस्यान्तेऽअसस्येयगुणानि स्थ्यन्ते, कि पुनर्दशसागरोपमकोटीकोट्यन्ते इति । क. प्र (म. टी) १,८९.।

असंखेजगुणत्ताणुववत्तीदो १ ण एस दोसो, णामा-गोदाणमुद्यद्वाणेहिंतो चदुण्ण कभ्माणं उदयद्वाणबहुत्तेण असंखेजगुणत्ताविरोहादो । कघ चदुण्णं कम्माणं पयडिअज्जवसाणाण अण्णोण्णं समाणत्तं १ ण, सोदयादिवियण्पेहि तेसिं भेदाभावादो ।

मोहणीयस्म द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेज-गुणाणि ॥ २४५ ॥

को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असखेजदिभागो । कुदो १ चढुण्ण कम्माणमुद-यद्वाणेहिंतो मोहणीयस्स उदयद्वाणाणमसखेजगुणत्तादो । एव पगडिसमुदाहारो समत्तो ।

## ठिदिसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि पगणणा अणुकट्टी तिब्ब-मंददा ति ॥ २४६ ॥

तत्य पगणणा णाम इमिस्से इमिस्से हिदीए बधकारणभृदाणि हिदिवं वज्झवसाण-हाणाणि एत्तियाणि एत्तियाणि होति त्ति हिदिवं वज्झवसाणहाणाण पमाण परूवेदि । तत्य अणुकही णाम हिदिं पिडे हिदिबधज्झवसाणहाणाणं समाणत्तमसमाणत्तं च परूवेदि । तिन्व-मंददा णाम तेसि जहण्णुक्कस्सपरिणामाणमिवभागपिडेच्छेदाणमपावहुगं परूवेदि ।

समाधा<sup>न</sup>—यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, नाम गोत्रके उदयस्थानोंकी अवेक्षा चार कर्मोंके उदयस्थानोंके बहुत होनेसे उनके असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है।

शंका—चार कर्मोंके प्रकृतिअध्यवसानस्थानोंके परस्पर समानता कैसे है ? समाधान—नहीं, क्योंकि स्वोदयादिक विकल्पोकी अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है। मोहनीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान संख्यातगुणे हैं॥ २४५॥

गुणकार क्या है <sup>१</sup> गुणकार पल्योपमका असंख्यातवा भाग है, क्योंकि, चार कर्मोंके उदयस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीयके उदयस्थान असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार प्रकृतिसमुदहार समाप्त हुआ ।

अब स्थितिसमुदाहारका अधिकार है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार है—प्रगणना, अनुकृष्टि और तीव्रमन्दता ॥ २४६॥

इनमें प्रगणना नामक अनुयोगद्वार अमुक अमुक स्थितिके वन्धके कारणभूत स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान इतने इतने होते हैं, इस प्रकार स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानों के प्रमाणकी प्रक्षपणा करता है। अनुकृति अनुयोगद्वार प्रत्येक स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानम्थानों की समानता व असमानताको वतलाता है। तीव्रमन्दता अनुयोगद्वार उनके जघन्य व उत्कृष्ट परिणामों के अविभाग प्रतिच्छेदों के अल्पहुल्वकी प्रक्षपणा करता है।

र तेभ्योऽपि कषायमोहनीयस्य स्थितिबन्धाःयवसायस्थानान्यसख्येयगुणानि । तेभ्योऽपि दर्शनमोहनीयस्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्यसख्येयगुणानि । क प्र (म टी ) १,८९ । २ तत्र स्थितिसमुदाहारेऽपि त्रीण्यनुयोगदाराणि । तद्यथा—प्रगणना १, अनुकृष्टिः २, तीत्रमन्दता ३ च । तत्र प्रगणना
प्ररूपणार्थमाह—क प्र (म टी ) १,८७ गाथाया उत्थानिका । ३ मप्रतिपाठोऽयम् । अ आ-का ताप्रतिषु
पयिष्ठ १ हति पाठः ।

तिण्णि चेव अणियोगहाराणि किमद्द परूविदाणि १ ण, चउत्यादिअणियोगहाराणं सभवाभावादो ।

### पगणणाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झव-साणद्वाणाणि असंखेजा लोगा ॥ २४७॥

जहण्णहिदी णाम धुनहिदी, तत्तो हेट्टा हिदिचधाभावादो । तत्य हिदिचंधज्झवसाण-ट्टाणाणि असखेज्ञलोगमेत्ताणि अणतभागविश्व-असखेजभागविश्व-संखेजभागविश्व-संखेजगुण-विश्व-असंखेजगुणविश्व-अणतगुणविश्वीहि णिपण्णअसखेजलोगमेत्तल्ल्ट्टाणाणि होति । कथमेकस्स जहण्णहिदिचधज्ज्ञवसाणट्टाणस्स अणंतो सव्वजीवरासी भागहारो कीरदे १ ण, जहण्ण-हिदिचधज्ज्ञवसाणट्टाणे वि असतसव्वजीवरासिमेत्तअविभागपिडच्लेटुवलंभादो ।

#### विदियाए द्विदीए द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेजा लोगा ॥ २४८ ॥

विदियाए हिदीए ति वुत्ते समउत्तरमवहिदी घेत्तव्वा । कथ तिस्से विदियत्त <sup>१</sup> ण,

गका—तीन ही अनुयोगड़ार किस लिये कहे हैं ?

ममाधान—नहीं, क्योंकि चतुर्थादिक अन्य अनुयोगद्वारोंकी सम्भावनाका अभाव है।

प्रगणना अनुयोगद्वारका अधिकार है। ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितियन्था व्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं॥ २४७॥

ज्ञान्य स्थितिवन्धका अर्थ ध्रुवस्थिति है, क्योंकि, उसके नीचे स्थितिवन्धका अभाव है। उसमें स्थितिवन्धा व्यवसानस्थान असंत्यात होक प्रमाण है। वे अनन्तभागवृद्धि, असत्यातमागवृद्धि संत्यातमागवृद्धि, संत्यातगुणवृद्धि, असंत्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, दन छह वृद्धियोसे उत्पन्न असंत्यात होक मात्र छह स्थानोंसे संयुक्त होते है।

गंका—अनन्त सर्व जीव रागिको एक जवन्य स्थितिवन्घाध्यवसान्स्थानका भागहार कैसे किया जा रहा है ?

ममायान—नहीं, क्योंकि एक जबन्य स्थितिवन्याध्यवसानमें भी अनन्त सव जीवरादि। प्रमाण अविभागप्रतिच्छेट पाये जाते हैं।

हिनीय स्थितिमे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असरयात ठोक प्रमाण हैं ॥ २४८ ॥ 'विदियाण द्वितीप' ऐसा कहनेपर एक समय अधिक अवस्थितिका श्रहण करना चाहिये।

शका—इसको डिनीय स्थिति कहना कैसे उचिन है ? नमाथान—नहीं, क्योंकि, ध्रुवस्थितिसे एक समय अधिक स्थिति पृथक् पायी

हिट्यो विविध्य अञ्चलकामामस्यया लोगा । हम्सा वे (वि) सेसतुही आक्रणमस्यगुणवही ॥

धुवद्विदो समउत्तरिहदीए पुधत्तुवलंभादो । तिस्से द्विदीए बंधपाओग्गज्झवसाणद्वाणाणि असंखेजलोगमेत्तछद्वाणाणि होति ति भणिदं होदि ।

## तदियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेजा लेगि ॥ २४९ ॥

अणंतमागवहीए अंगुलस्स असंखेजिदिभागमेत्तद्धाणं गंत्रण सइमसंखेजभागवही होदि। पुणो वि तेत्तियमेत्तं चेव अणंतमागवहीए अद्धाणं गंत्रण विदियअसंखेजभागवही होदि। एवं कंदयमेत्तअसंखेजभागवहीओ कंदयवग्गं-कंदयमेत्तअणतभागवहीयो च गंत्रण सइं संखेजभागवही होदि। पुणो वि एत्तियमेत्तं चेव अद्धाणं पुच्चिवहाणेण गत्रण विदिया संखेजभागवही होदि। एवमेदेण विहाणेण कंदयमेत्तसंखेजभागवहीसु गदासु समयाविरोहेण सइं संखेजगुणवही होदि। एदेण कमेण कंदयमेत्तसंखेजगुणवहीसु गदासु सइमसंखेजगुणवही होदि। एदेण कंदयमेत्तअसंखेजगुणवहीसु गदासु सइमणतगुणवही होदि। एदं सव्वं पि एगं छहाणं ति भण्णदि। एरिसाणि असंखेजिदिलोगमेत्तछहाणाणि वेत्रण तिदयाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि होति।

#### एवमसंखेजा लोगा असंखेज्जा लोगा जाव उक्कस्सिट्टिदि त्ति ॥ २५०॥

जाती है।

उक्त स्थितिके बन्धके योग्य अध्यवसानस्थान असंख्यात लोक मात्र छह स्थानोंसे संयुक्त होते हैं, यह अभिप्राय है।

तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण है ॥ २४९ ॥ अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र अनन्तभागवृद्धिके स्थानोंके वीतनेपर एक वार असंख्यात भागवृद्धि होती है । फिरसे भी उतना ही अनन्तभागवृद्धिका अध्वान जाकर द्वितीय असंख्यातभागवृद्धि होती है । इस प्रकारसे काण्डक प्रमाण असंख्यातभागवृद्धियों, काण्डक वर्ग और काण्डक प्रमाण अनन्तभागवृद्धियोंके वीतनेपर एक वार संख्यातभागवृद्धि होती है । फिरसे भी पूर्वोक्त रीतिसे इतने मात्र स्थान जाकर द्वितीय संख्यातभागवृद्धि होती है । इस प्रकार इस रीतिसे काण्डक प्रमाण संख्यातभागवृद्धियोंके वीतनेपर आगमाविरोधसे एक वार संख्यातगुणवृद्धि होती है । इस क्रमसे काण्डक प्रमाण संख्यातगुणवृद्धि होती है । पश्चात् आगमाविरोधसे काण्डक प्रमाण असंख्यातगुणवृद्धियोंके वीतनेपर एक वार अनन्तगुणवृद्धि होती है । यह सभी एक षदस्थान कहा जाता है । ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण पदस्थान ग्रहण करके तृतीय स्थितिमें स्थितवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक असंख्यात लोक असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति-वन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ॥ २५०॥

१ प्रतिपु ' कदयवग्गो कदय -- ' इति पाठ ।

जहा पुन्विर्हाण तिण्ण हिदीण अञ्चवसाणहाणाणि पमाणेण असंखेजलोगमेत्ताणि तहा उवरिममव्वहिदीण पि हिदिवधञ्चवसाणहाणाण पमाण होदि ति जाणावणहमेवमिदि णिहेसो कदो ।

#### एदं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २५१ ॥

जहा णाणावरणीयस्स हिदि पडि हिदिवंधज्झवसाणहाणाणं पमाणपस्वणा कदा तया सससत्तण्ण पि कम्माण परुवेदव्व, असंखेजलोगपमाणत्तं पडि भेदाभावादो । एवं पमाणपरुवणा गदा ।

एत्य सतपस्त्वणा किण्ण परूविदा १ ण, तिस्से पमाणंतन्भावादो । कदो १ पमाणेण विणा सताणुववत्तीदो ।

### तेसिं दुविधा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरोव-णिधा ॥ २५२ ॥

जस्य णिरतर योववहुत्तपरिभ्खा कीरदे सा अणंतरोवणिधा । जस्य दुगुण-चदुगुणा-दिपरिक्खा कीरदि सा परपरोवणिधा । एव सेडिपरूवणा दुविहा चेव, तदियादिपयारा-

जिस प्रकार पूर्वोक्त तीन स्थितियोंके अध्यवसानस्थान प्रमाणसे असंख्यात होक मात्र है, उसी प्रकार आगेकी सव स्थितियोंके भी स्थितिवन्याध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है, यह वतहानेके ित्ये सूत्रमें 'एवं 'पटका निर्देश किया गया है।

इसी प्रकार सात कर्माके स्थितिवन्थाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिय ॥ २५१ ॥

जिस प्रकार झानावरणीयकी प्रत्येक स्थितिसम्बन्धी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणकी प्रम्पणा की गई है, उसी प्रकार शेष सात कमेंकी भी स्थितियोंके स्थितिवन्धान्यवसानस्थानोकी प्रम्पणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें असंख्यात छोक प्रमाणकी अपेक्षा कोई सेट नहीं है। इस प्रकार प्रमाणप्रस्पणा समाप्त हुई।

गका-यहा सत्प्रस्पणाकी प्रस्पणा क्यों नहीं की गई है ?

यमाथान—नहीं, क्योंकि उसका प्रमाण अनुयोगहारमें अन्तर्भाव हो जाता है, कारण कि प्रमाणके विना सत्त्व घटिन ही नहीं होता है।

उक्त स्थानोकी श्रेणिप्रस्पणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परस्परोपनिया ॥ २५२ ॥

जहापर निरन्तर अरपबहुत्वकी परीक्षा की जाती है वह अनन्तरोपनिया कही जाती है। जहापर दुगुणन्य और चतुर्गुणत्व आदिकी परीक्षा की जाती है वह परम्परीपनिधा कहलाती है। इस प्रकार श्रेणियलपणा हो प्रकार ही है, क्योंकि, और ततीयादि प्रकारोंकी

१ मद्रतियादोऽयम् । अ आ-रा-प्रतिषु 'णाणावरणीयस्य पदि', ताप्रती 'णाणावरणीयस्य पपदि' इति पाट । संभवादो । एत्य संदिष्टी बालजणबुद्धिविष्फारणष्टं ठवेदन्वा—-१६।२०।२४।२८। ३२ । ४० । ४८ । ५६।६४। ८०।९६। ११२। १२८।१६०। १९२। २२४।२५६।

## अणंतरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि थोवाणि ॥ २५३॥

केहिंतो थोवाणि त्ति वुत्ते उविस्मिद्धिदिवंधज्झवसाणद्वाणेहिंतो । कधमेदं णव्वदे १ हेट्टा द्विदिबंधहाणाभावेण द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाभावादो ।

#### बिदियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि विसेसा-हियाणि ॥ २५४ ॥

केात्तियमेत्तेण ? असंखेजठोगमेत्तेण । जहण्णद्विदिअज्झवसाणद्वाणाणं विसेसागमणद्वं को भागहारो ? पठिदोवमस्स असंखेजदिभागो । एगगुणहाणिअद्धाणमिदि वुत्तं होदि ।

सम्भावना नहीं है। यहांपर अञ्चानी जनोंकी बुद्धिको विकसित करनेके लिये संदृष्टिकी की स्थापना करना चाहिये (मूलमें देखिये)

अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यव- सानस्थान स्तोक हैं ॥ २५३॥

शंका - किनकी अपेक्षा स्तोक हैं ?

समाधान—इस इांकाके उत्तरमें कहते हैं कि वे ऊपरके स्थितिबन्धाध्यवसान-स्थानोंकी अपेक्षा स्तोक हैं।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—चूंकि नीचे स्थितिबन्धस्थानोंके न होनेसे स्थितिबन्धाध्यवसान-स्थानोंका अभाव है; अतः इसीसे क्षात होता है कि वे ऊपरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा स्तोक हैं।

द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ॥ २५४ ॥

कितने मायसे अधिक हैं ? असंख्यात लोक मात्रसे वे अधिक हैं।

रांका—जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके विशेषको लानेके लिये भागहार क्या है ?

१ अत्र द्वेषा प्ररूपणा। तद्यया—अनन्तरोपनिधया परंपरोपनिधया च तत्र। अनन्तरोपनिधया प्रमाणमाह—हस्सा चे (चि) सेसवही आयुर्वर्जाना कर्मणां हस्वाष्ज्रधन्यात् स्थितिक्यात् परतो द्वितीयादिषु स्थितिस्थानक्ष्मेषु विशेषवृद्धि विशेषाधिका वृद्धिरवसेया। तद्यथा— ज्ञानावरणीयस्य ज्ञधन्यस्थितौ तद्वन्यदेतुभूता अध्यवसाया नानाजीवापेक्षयाऽसस्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणाः। ते चान्यापेक्षया सर्वस्तोका। क. प्र (म टी.) १,८७। २ ततो द्वितीयस्थितौ विशेषाधिकाः। ततोऽपि तृतीयस्थितौ विशेषाधिकाः। एव तावद्वाच्य यावदुत्कृष्टा स्थितः। एव सर्वेष्विप कर्मसु वाच्यम्। क. प्र. (म.टी.) १,८७।

संदिद्वीए एत्य गुणहाणिपमाणं चतारि ४ । एदं विरलेदण जहण्णहिदिवंधज्झवसाणहाणाणि सोलस समखंडं कादृण दिण्णे विरलणस्वं पिड एगेगपक्खेवपमाणं पावदि । एत्य एगपक्खेव घेतृण जहण्णहिदिवंधज्झवसाणहाणोसु पिक्खते विदियहिदिवंधज्झवसाणहाणाणि होति ति चेत्तव्व ।

#### तिदयाए [ हिदीए ] हिदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि विसेसा-हियाणि ॥ २५५ ॥

केत्तियमेत्तेण १ एगपक्खेवमेत्तेण । एत्य जाव पढमगुणहाणिचरिमसमओ त्ति अव-द्विदो पम्खेवो । कुदो १ विद्विद्एगेगपक्खेवाणं द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणमेगेगस्वाहियगुण-द्वाणिभागद्वास्वलंभादो ।

### एवं विसेसाहियाणि विसेसाहियाणि जाव उक्कस्सिया द्विदि त्ति ॥ २५६॥

एवं सन्विहिद्ववन्सवसाणहाणाणि । अणंतराणंतरेण विसेसाहियकमेणं गच्छंति जाव उक्कस्सिहिद्वियन्सवसाणहाणे ति । णविर गुणहाणिं पिड पक्खेवो दुगुण-दुगुणो होदि । कुदो १ दुगुण-दुगुणक्कमेण हिदिगुणहाणिचिरमिहिद्वियंधन्सवसाणहाणाणमविहदएगगुणहाणि-भागहारदसणादो ।

समायान भागद्वार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। अभिप्राय यह कि पक्रमणद्वानिअध्यान भागद्वार है।

यहा संद्धिमें गुणहानिका प्रमाण चार (४) है। इसका विरलन करके जघन्य स्थितिके स्थितियन्याध्ययसानस्थानों के प्रमाण सोल्हको समखण्ड करके देनेपर एक एक विरलनस्पके ऊपर एक प्रक्षंपका प्रभाग प्राप्त होता है। यहा एक प्रक्षंपको प्रहण करके जवन्य स्थितियन्याध्ययसानस्थानों में मिलानेपर द्वितीय स्थितिके स्थितियन्धान्यवसान-स्थानों का प्रमाण होता है, ऐसा जानना चाहिये।

तृतीय स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ॥ २५५ ॥

कितने मात्रसे वे विशेष अधिक हैं ? एक प्रक्षेपके प्रमाणसे वे विशेष अधिक हैं । यहां प्रथम गुगहानिके आन्तम समग्र तक अवस्थित प्रक्षेप है, क्यांकि एक प्रक्षेपसे यहां प्राप्त हुए स्थितवन्याध्यसानस्थानोंका उत्तरोत्तर एक एक अकसे अधिक गुणहाणि भागहार पाथा जाता है।

इस प्रकार वे उन्कृष्ट स्थितितक विशेष अधिक विशेष अधिक हैं ॥ २५६ ॥

स्म प्रकार स्म स्थिति गंके अध्यवसानस्थान अनन्तर अनन्तर क्रमसे उत्रुष्ट स्थिति के स्थितियन्याध्यवसानस्थानोंतक उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते गये हैं। विशेष रितना है कि प्रक्षेप प्रत्येक गुगहातिक अनुसार दूना दूना होता गया है। कारण कि दूने दूने क्रमसे स्थित गुणार्गानयों में अन्तिम स्थितिके स्थितियन्याध्यवसानस्थानों का अवस्थित एक गुणहाति भा हार देखा जाता है।

१ तापती 'अयहिदो । दुदो ' इति पाठः ।

#### एवं छण्ण कम्माणं ॥ २५७ ॥

्र जहा णाणावरणीयस्स अणंतरोवणिधा परूविदा तहा छण्णं कम्माणं आउववजाणं परूवेदव्वा, विसेसाहियत्तं पिंड भेदाभावादो ।

### आडअस्स जहण्णियाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि थोवाणि ॥ २५८॥

कुदो ? आउअस्स असंखेजदिलोगमेत्तद्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणमसंखेजदिभागमेत्ताणं चेव जहण्णद्विदिपाओग्गतादो ।

## विदियाए द्विदीए द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेज्ज-गुणाणि ॥ २५९॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेजिदिभागो । कुदो ? जहण्णिहिदिबंधकारणादो समउत्तरिहिदिबंधकारणाणं बहुतुवतंभादो ।

## तिदयाए द्विदीए द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेजा-गुणाणि ॥ २६० ॥

को गुणगारो ? आविलयाए असंखेजिदिभागो । कारणं पुन्वं व वत्तन्वं ।

इसी प्रकार छह कर्मों की अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करना चाहिये।। २५७॥

जिस प्रकार ज्ञान।वरणीय कर्मकी अनन्तरोपनिधाकी प्रक्रपणा की गई है उसी प्रकार आयुको छोड़कर दोष छह कर्माकी अनन्तरोपनिधाकी प्रक्रपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें विदेष अधिकताको अपेक्षा कोई भेद नहीं है।

आयु कर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान स्तोक हैं ॥ २५८ ॥

इसका कारण यह है कि आयु कर्मके असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसान-स्थानोंमें उनके असंख्यातवें भाग मात्र ही जघन्य स्थितिके योग्य हैं।

द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं।। २५९ ॥

गुणकार क्या है १ गुणकार आविलका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, जघन्य स्थितिबन्धके कारणोंकी अपेक्षा एक एक समय अधिक स्थितिबन्धके कारण बहुत पाये जाते हैं।

तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ २६० ॥

गुणकार क्या है <sup>१</sup> गुणकार आविलका असंख्यातवां भाग है । इसके कारणका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये ।

१ आऊणमसंखगुणवही । आयुषा जघन्यस्थितेरारभ्य प्रतिस्थितिनन्धमसख्येयगुणवृद्धिर्वक्तत्या । तद्या — आयुषो जघन्यस्थितौ तद्वन्घहेतुभूता अध्यवसाया असख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणाः । ते च छर्वस्तोकाः । ततो द्वितीयस्थितौ असख्येयगुणाः । ततोऽपि तृतीयस्थितावसंख्येयगुणाः । एवं तायद्वास्य यावदुरकृष्टा स्थितिः । क. प्र. ( म. टी. ) १,८७. ।

## एवमसंखेजगुणाणि असंखेज्जगुणाणि जाव उक्किसया द्विदि त्ति ॥ २६१ ॥

एव ठिदि पिंडे हिदिं पिंडे आविलयाए असंखेजिदिभागगुणगारेण सन्वहिदिवंध-ज्जनसाणहाणाणि णेदव्वाणि जाव उक्कस्सहिदि ति । एवमणंतरोवणिधा समत्ता ।

परंपरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतृण दुगुणविद्दिदा ॥ २६२ ॥

कुरा ? विरलणमेत्तपक्खेवेसु जहण्णिहिदिवंधज्झवसाणहाणेसु विहिदेसु दुगुणज्झवसाण-हाणगमुपत्तीदो ।

एवं दुगुणविद्दिदा दुगुणविद्दिदा जाव उक्किसिया द्विदि त्ति ॥ २६३॥

एवमविटटमेत्तियमद्धाणं गंद्रण सन्वदुगुणवाहीओ उप्पजंति ति वत्तन्वं।

एवं द्विदिवंधज्झवसाणदुगुणवाद्धिः-हाणिद्वाणंतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २६४॥

इस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे होते गय है ॥ २६१ ॥

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितितक एक एक स्थितिके प्रति सव स्थितिवन्धाध्यवसान स्थानोंकी आविलक्षे असंस्थातवें भाग गुणकारसे ले जाना चाहिये। इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

परम्परोपनियाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसान-म्यानीकी अपेक्षा उनसे पत्योपमके असंख्यातेवें भाग जाकर वे दुगुणी वृद्धिको प्राप्त है ॥ २६२ ॥

इसका कारण यह हैं कि जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंमें विरलन राशिके वरावर प्रक्षेपोंकी वृद्धिके होनेपर दुगुणे अध्यवसानस्थानोंकी उत्पत्ति होती है।

टम प्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ २६३ ॥

इस प्रकार इतना मात्र अध्वान जाकर सब दुगुणवृद्धियां उत्पन्न होती हैं, ऐसा कहना चाहिये।

एक स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानोंके दुगुण-दुगुणवृद्धिहानिस्थानोंके अन्तर पन्योपमके असंख्यात्वे भाग प्रमाण हैं ॥ २६४॥

१ व्याता रा-प्रतिष् 'पयदि' इति पाठः। २ प्रहामंग्यियमाग गतु दुगुणाणि जाय उक्कोसा कःपः १,८८ः।

कुदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्ताहि संखेज-पिलदोवमेसु भागे हिदेसु असंखेजपिलदोवमपढमवग्गमूलुवलंभादो । एवमेदेण सुत्तेण एगगुण-हाणिअद्धाणपमाणं परूविदं । णाणागुणहाणिसलागाणं पमाणपरूवणद्वमुत्तरसुत्त भणदि—

## णाणाद्विदिबंधज्झवसाणदुगुणविङ्ढ-हाणिहाणंतराणि अंगुल-वग्गमूलछेदणाणामसंखेजजिदभागो ॥ २६५ ॥

अंगुलवगगमूलिमिदि वृत्ते स्चीअंगुलपढमवगगमूलं घेत्तव्वं । तस्स अद्धछेदणाणं असंखेजिदिभागमेत्ताओ णाणागुणहाणिसलागाओ होति । होताओ वि मोहणीयद्विदिपदेस-णाणागुणहाणिसलागाहितो थोवाओ, ताणि पिलदोवमैवग्गमूलस्स असंखेजिदिभागमेत्ताओ ति पमाणमभणिद्ण अंगुलवगगमूलच्छेदणाणं असंखेजिदिभागो ति पर्विदत्तादो । होताओ वि असंखेजिगुणहीणाओ पुन्वं विहजमाणरासीदो संपिह विहजमाणरासीए असंखेजिगुण-हीणत्तादो ।

## णाणाठिदिबंधज्झवसाणदुगुणविद्धि-हाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि ॥ २६६ ॥

कारण कि पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नानागुणहानिशलाकाओंका संख्यात पल्योपमोंमें भाग देनेपर पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल लब्ध होते हैं। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा एक गुणहानिअध्वानके प्रमाणकी प्ररूपणा की गई है। नानागुणहानिश्चिकाकाओंके प्रमाणकी प्ररूपणाके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

नानास्थितिबन्धाध्यवसानों सम्बन्धी दुगुण-दुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर अंगुलसम्बन्धी वर्गमूलके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें माग प्रमाण हैं ॥ २६५ ॥

'अंगुलवर्गमूल' ऐसा कहनेपर सूचीअंगुलके प्रथम वर्गमूलको ग्रहण करना चाहिये। उसके अर्घच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुणहानिशलाकायें होती है। इतनी होकरके भी मोहनीय कर्मके स्थितिप्रदेशोंकी नानागुणहानिशलाकाओंसे स्तोक है, क्योंकि, 'वे पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं 'ऐसा उनका प्रमाण न वतलाकर 'वे अंगुलके वर्गमूलसम्बन्धी अर्धच्छेदोंके संख्यातवें भाग हैं 'ऐसी प्ररूपणा की गई है। असंख्यातगुणी हीन होती हुई भी पूर्वमें विभज्यमान राशिसे इस समयकी विभज्यमान राशि असंख्यातगुणी हीन है।

नानास्थितिबन्धाध्यवसानदुगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ २६६ ॥

१ नाणतराणि अंगुलमूलच्छेयणमसंखतमो ॥ क. प्र. १,८८ , नानाद्विगुणवृद्धिस्थानानि चागुलवर्गमूलच्छेदनकासंख्येयतमभागप्रमाणाणि । एतदुक्त भवति—अंगुलमात्रक्षेत्रगतप्रदेशराशेरित्पथम वर्गमूलं
तन्मनुष्यप्रमाणहेतुराशिषण्णवतिच्छेदनविधिना तावच्छिद्यते यावद् भाग न प्रयच्छति । तेषा च छेदनकानामसख्येयतमे भागे यावन्ति छेदनकानि तावत्सु यावानाकाशप्रदेशराशिस्तावस्प्रमाणानि नानाद्विगुणस्थानानि भवन्ति ( म. टी. ) । २ अ-आ-काप्रतिषु 'तासिं व पलिद्रोवम—' इति पाठः ।

#### कुदो १ पिटदोवमपढमवग्गमूलस्स असंखेजदिभागपमाणतादो ।

### एयद्विदिबंधज्झवसाणदुगुणविद्धि-हाणिद्वाणंतरमसंखेज्ज-गुणं ॥ २६७ ॥

कुदो ? असंखेजपिठदोवमपढमवग्गमूलपमाणत्तादो । कथमेदं णव्वदे ? णाणागुण-हाणिसलागाहि कम्मद्विदीए ओवडिदाए एगगुणहाणिपमाणुवलंभादो ।

#### एवं छण्णं कम्माणमाउववज्जाणं ॥ २६८ ॥

जहा णाणावरणीयस्स परंपरोवणिधा पर्विदा तहा छण्णं कम्माणं पर्वेदव्वं, विसेसाभावादो । आउअस्स एसा पर्ववणा णित्य, ठिदिं पिड असंखेजगुणक्कमेण हिदि-वंधव्यवसाणहाणाणं विश्वदंसणादो ।

संपिह सेडिपरूवणाए सृचिदाणं अवहार-भागाभाग-अप्पाबहुगाणं परूवणं कस्सामो । तं जहा—जहण्णियाए द्विदीए द्विदिवंधज्झवसाणद्वाणपमाणेण सव्वद्विदिवंधज्झवसाणद्वाणाणि केवचिरेण कालेण अवहिरिजंति ? असंखेजदिवह्नगुणहाणिद्वाणंतरेण कालेण अविहिरिजंति । त जहा—उक्कस्सद्विदिवंधज्झवसाणद्वाणपमाणेण सव्वद्विदिवंधज्झवसाणेसु कदेसु किंचुण-

क्योंकि, वे पल्योपम सम्बन्धी प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं।
एक स्थितिवन्धाध्यवसानदुगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है॥ २६७॥
क्योंकि, वह पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके बरावर है।

शका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—चूँकि कर्मस्थितिमें नानागुणदानिशलाकाओंका भाग देनेपर एक गुणदानिका प्रमाण लब्ध दोता है, इसीसे जाना जाता है कि वह पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके वरावर है।

इसी प्रकार आयुको छोडकर छह कर्मीकी प्ररूपणा करना चाहिये॥ २६८॥

जिस प्रकार हानावरणीयकी परम्परोपनिधाकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार छह कमोंकी परम्परोपनिधाकी भी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। आयु कर्मके सम्बन्धमें यह प्ररूपणा छागू नहीं होती, क्योंकि, उसके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रत्येक स्थितिके अनुसार असंख्यातगुणितक्रमसे वृद्धि देखी जाती है।

अव श्रेणिप्ररूपणांके द्वारा स्चित अवहार, भागाभाग और अल्पवहुत्यकी प्ररूपणां करते हैं। यथा—जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे सब स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान कितने कालके द्वारा अपद्वत होते हैं? उक्त प्रमाणसे वे असंख्यात डेढ गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा अपद्वत होते हैं। यथा—सब स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंको उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे करनेपर वे कुछ कम डेढ गुणहानि प्रमाण होते हैं। वहां संदृष्टिमें सब अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण

दिवहुगुणहाणिमेतं होदि तत्य संदिष्टीए सन्वज्झवसाणहाणपमाणमेदं १५६०। पुणो एदिम उक्कस्सिट्टिदिबंधज्झवसाणिहि भागे हिदे दिवहुगुणहाणिपमाणमागच्छिद । तं च एदं १९५। ३२। पुणो एदं जहण्णिट्टिदिअज्झवसाणभागहारिमच्छामो ति सन्वज्झवसाणदुगुण-विहु-हाणिसलागाओ विरिलय विगुणिय अण्णोण्णब्भासे कदे जो उप्पण्णरासी तेण रासिणा १६ दिवहुगुणहाणीए गुणिदाए जहण्णिट्टिदिअज्झवसाणभागहारो होदि १९५। २। पुणो एदेण सव्वज्झवसाणेसु अविहिरदेसुँ जहण्णिट्टिदिअज्झवसाणमागच्छिद १६। पुणो एदस्सु-विर भागहारो विसेसहीणकमेण जाणिदृण णेदव्वो जाव एगदुगुणविहुपभाणमेत्तं चिहदो ति। पुणो तप्पमाणेण अविहिरिज्ञमाणे पुव्वभागहारो अदं होदि। कुदो १ एगगुणविहुं चिहदो ति एगल्वं विरिलय विगं करिय अण्णोण्णब्भत्यं कादृण पुव्वभागहारे ओविट्टेदे तद्दुव-लंभादो १९५। ४। पुणो एदस्सुविर भागहारो जाणिदृण णेदव्वो जाव उक्कस्सिट्टिदे अज्झवसाणे ति। पुणो तप्पमाणेण सन्वद्वे अविहिरिज्ञमाणे किंचुणिदिवहुगुणहाणिद्धाणंतरेण अविहिरिज्ञिदि।

एवं छण्णं कम्माणं भागहारपरूवणा पर्व्वेदच्वा । एवं आउअस्स वि वत्तच्वं। णविर जहण्णद्विदिअञ्झवसाणपमाणेण सव्वञ्झवसाणद्वाणाणि असंखेजलोगमेत्तकालेण अविहिर्ि रिजंति तं जहा—आउअस्स अञ्झवसाणगुणगारो अविद्विदो ति के वि आइरिया भणंति।

यह है—१५६०। इसमें उत्कृष्ट स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंका भाग देनेपर डेढ गुणहानि प्रमाण आता है। वह यह है—१५६। इस जबन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानोंके भागहारको छानेकी इच्छासे सब अध्यवसानस्थानोंकी दुगुणवृद्धि-हानिश्चाळाकाओंका विरळन करके दुगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो (१६) उससे डेढ गुणहानिको गुणित करनेपर जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोका भागहार होता है—१५६०-१६५। इसका सब अध्यवसानस्थानोंमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण आता है—१५६०-१६५०-१६५०-१६५०-१६१। इसके आगे एक दुगुणवृद्धि प्रमाण मात्र जाने तक भागहारको विशेषदीन क्रमसे जानकर लेजाना चाहिये। फिर उक्त प्रमाणसे अपहृत करनेपर पूर्व भागहार आधा होता है, क्वोंकि, एक गुणहानि भागे गये हैं, अतः एक अंकका विरळन करके दुगुणा कर परस्पर गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उससे पूर्व भागहारको अपवर्तित करनेपर उसका अध भाग छच्च होता है— १६५०-१६५। फिर इसके आगे उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंतक भागहारको जानकर लेजाना चाहिये। उसके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहृत करनेपर वह कुछ कम डेढ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है।

इस प्रकार छह कमोंके भागहारकी प्ररूपणा करना चाहिये। इसी प्रकार आयुकर्मके भी भागहारकी प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि सब अध्यवसानस्थान जघन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे असंख्यात ठोक मात्र कालके द्वारा

र ताप्रती 'सन्वज्ञवसाणपमाणमेद ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'अवहिरिज्ञदेसु ' इति पाठः ।

तेसिमहिप्पाएण भागहारो बुच्चदे — अंतोमुहुत्तूणतेत्तीससागरोवमाणि गच्छं कादूण "अर्द्धे श्रून्यं स्त्रपेषु गुणम् " इति गणितन्यायेन जं ठन्दं तं ठिवय "स्त्रपोनमादिसंगुणमेकोणगुणोन्मिथतिमच्छा " एदेण सुत्तेण रूवूणं काऊण असंखेजलोगमेत्तआदिणा गुणिय रूवूणगुण-गारेण आविलयाए असंखेजदिभागेण भागे हिदे सव्वज्झवसाणपमाणं होदि । एदिम्म जहण्णद्विदिज्झवसाणपमाणेणोविद्वेदे असंखेजा लोगा लब्मंति । तेण जहण्णद्विदिअज्झवसाण-पमाणेण अविहिरिज्ञमाणे सव्वज्झवसाणहाणाणि असंखेजलोगमेत्तकालेण अविहिरिजंति । एवं उंवित्मद्विदिअज्झवसाणाणं पि असंखेजलोगभागहारो वत्तव्यो । णविह सव्वत्य एसो चेव भागहारो होदि ति णियमो णित्य, कत्य वि घणलोग-जगपदर-सेडि-सागर-पल्ल-आविलया-तदसंखेजदिभागमेत्तभागहार्वलंभादो । उक्कस्सद्विदिअज्झवसाणपमाणेण सव्वज्झवसाणाणि सादिरेगएगस्वपमाणेण अविहिरिजंति । एत्य कारणं जाणिदूण वत्तव्वं । एवं भागहारप-स्त्वणा समत्ता ।

जहण्णियाए द्विदीए अञ्झवसाणहाणाणि सव्वहिदिअञ्झवसाणहाणाणं केविडओ भागो ? असंखेजदिभागो । को पडिभागो ? असंखेज्जाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि । एवं णेदव्वं जाव उक्कस्सिट्टिदिअञ्झवसाणहाणे त्ति । एवं छण्णं कम्माणं । आउअस्स वि एवं अपहृत होते हैं। यथा-अायु कर्मके अध्यवसानोंका गुणकार अवस्थित है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। उनके अभिप्रायसे भागहारका कथन करते हैं —अन्तर्मुहर्त कम तेतीस सागरोपमोंको गच्छ करके " अर्द्धे श्रुन्यं रूपेणु गुणम् " इस गणितन्यायसे जो लव्ध हो उसको स्थापित करके 'रूपोनमादिसंगुणमेकोनगुणोन्मधितमिच्छा' इस सूत्रके अनुसार एक रूप कम करके असंख्यात लोक मात्र आदिसे गुणितकर एक अंकसे रहित आविलेके असंख्यातवें भाग मात्र गुणकारका भाग देनेपर सव अध्यवसानोंका प्रमाण होता है। इसमें जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका जो प्रमाण हो उसका भाग देनेपर असंख्यात होक हुट्घ होते हैं। इसी कारण जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका जो प्रमाण है उससे सव अध्यवसानस्थानोंको अपहृत करनेपर वे असंख्यात होक मात्र कालसे अपहत होते हैं। इसी प्रकार आगेकी स्थितियोंके भी अध्यवसानस्थानोंका भागहार असंख्यात लोक मात्र कहना चाहिये। विशेष इतना है कि सभी जगह यही भागद्वार हो, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, कहींपर घनलोक, जगप्रतर, जगश्रेणि, सागर, पत्य, आविल और उनके असंख्यातवें भाग मात्र भागहार पाया जाता है। उत्छप्ट स्थितिके अध्यवसानोंके प्रमाणसे सब अध्यवसान साधिक एक रूपके प्रमाणसे अपहृत होते हैं। यहां कारण जानकर वतलाना चाहिये। इस प्रकार भागहार प्ररूपणा समाप्त हुई।

जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थान सव स्थितियोंके अध्यवसानस्थानोंके कितनेवें भाग प्रमाण है ? वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। प्रतिभाग यया है ? प्रतिभाग असंख्यान गुणहानिस्थानान्तर है। इस प्रकार, उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंतक ले जाना चाहिये ? इसी प्रकार छह कर्मोंके सम्बन्धमें भागाभागकी प्ररूपणा करना चाहिये।

१ अप्रती 'परूवण ' इति पाठः ।

चेव वत्तव्वं । णवरि उक्कस्सिट्टिदिअज्झवसाण्टाणाणि सव्वज्झवसाण्टाणाणमसंखेजा भागा होति । एवं भागाभागपरूवणा समत्ता ।

सन्वत्थोवाणि णाणावरणीयस्य जहण्णयाए हिदीए हिदिबंधन्झवसाणहाणाणि १६ । उक्किस्सयाए हिदीए हिदिबंधन्झवसाणाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो ? अण्णोण्णन्भत्थरासी १६ । अजहण्ण-अणुक्कस्सिहिदिबंधन्झवसाणहाणाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो ? किंचुणदिवहुगुणहाणीयो । तस्स पमाणमेदं १६३ । ३२ । पुणो एदेण उक्कस्सिहिदिअन्झवसाणहाणेसु गुणिदेसु अजहण्ण-अणुक्कस्सिहिदिबंधन्झवसाणहाणपमाणं होदि १३०४ । अणुक्किस्सियासु हिदीसु हिदिबंधन्झवसाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णहिदिअन्झवसाणमेत्तेण १३२० । अजहण्णियासु हिदीसु हिदिबंधन्झवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णहिदिअन्झवसाणमेत्तेण ? जहण्णहिदिअन्झवसाणमेत्तेण ? अञ्झवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णहिदिअन्झवसाणमेत्तेण १५७६ ।

आउववजाणं छण्णं पि कम्माणं एवं चेव वत्तव्वं । आउअस्स जहण्णियाए हिदीए हिदिवंधज्ज्ञवसाणहाणाणि योवाणि । अजहण्णअणुक्कस्सियासु हिदीसु हिदिवंधज्ज्ञवसाणहा-आयुके विषयमें भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिये । विशेष इतना है कि आयुक्कमंके उत्कृष्ट स्थित सम्बन्धी अध्यवसान समस्त अध्यवसानस्थानोंके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इस प्रकार भागाभाग प्रकृपणा समाप्त हुई ।

श्वानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी स्थितिबन्धाध्यवसागस्थान सबसे स्तोक हैं (१६)। उत्हृष्ट स्थितिसम्बधी स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार अन्योन्याभ्यस्त राशि है (१६)। अजघन्य-अनुत्हृष्ट स्थिति-बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार कुछ कम डेढ गुणहानियां हैं। उसका प्रमाण यह है—१५६ । इसके द्वारा उत्हृष्ट स्थिति सम्बधी अध्यवसानस्थानोंको गुणित करनेपर अजघन्य अनुत्हृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है—२५६×१६३=१३०४। अनुत्हृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे वे विशेष अधिक हैं ? जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं। १३०४+१६=१३२० अजघन्य स्थितियोम स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं ? जघन्य स्थितिक अध्यवसानस्थानोंसे हीन उत्हृष्ट स्थितिक अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं—१३२०+(२५६-१६)=१५६० १ सव स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे विशेष अधिक हैं—१५६०+१६=१५७६।

आयु कर्मको छोड़कर छह कर्मोके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा इसी प्रकारसे करना चाहिये। आयु कर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थितिबन्धाध्यव-सानस्थान स्तोक हैं। अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितियोंमें स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात-

१ प्रतिषु १०६०५ एवंविघात्र संदृष्टिः।

णाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो १ असंखेजा लोगा । अणुक्कस्सियासु हिदीसु हिदिवंघञ्ज्ञवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण १ जहण्णहिदिअञ्ज्ञवसाणमेत्तेण । उक्कास्सियाए हिदीए हिदिवंधञ्ज्ञवसाणहाणाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो १ आविलयाए असंखेजदिभागो । अजहण्णियासु हिदीसु हिदिवंधञ्ज्ञवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण १ अजहण्ण-अणुक्कस्सहिदिवंधञ्ज्ञवसाणहाणमेत्तेण । सन्वासु हिदीसु हिदिवंधञ्ज्ञवसाणहाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण १ जहण्णहिदिअञ्ज्ञवसाणहाणमेत्तेण । एवं पगणणा ति समत्तमणिओगद्दारं ।

### अणुकट्ठीए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जाणि द्विदिवंधज्झवसाणट्ठाणाणि ताणि बिदियाए द्विदीए वंधज्झवसाण-ट्ठाणाणि अपुन्वाणि ॥ २६९॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थे भण्णभाणे संदिष्टी उच्चदे । तं जहा—जहण्णिष्टदीए विणा उक्कस्सिट्टिदिपमाणं सत्त ७ । धुविद्विदिपमाणं पंच ५ । धुविद्विदीए सह उक्कस्सिट्टिदिपमाणमेदं १२ । पुणो एदिस्से समयचरणं कादृण धुविद्विदिप्पहुडि उविरमसव्विद्विदिविसेसेसु सन्वज्झ-

गुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार असंख्यात लोक हैं। अनुत्कृप्ट स्थितियों में स्थितियन्धाच्यवसानस्थान विशेष अधिक है। कितने मात्रसे अधिक है? जघन्य स्थिति सम्बन्धी अध्यवसानस्थानों के प्रमाणसे अधिक हैं। उत्कृप्ट स्थितिमें स्थितियन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है? गुणकार आवलिका असंख्यातगा भाग है। अजघन्य स्थितियों में स्थितियन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। अजघन्य-अनुत्कृप्ट स्थितियों के अध्यवसानस्थानों प्रमाणसे वे अधिक हैं। सव स्थितियों में स्थितियन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं। कितने मात्रसे अधिक हैं। अजघन्य स्थितियों के अध्यवसानस्थानों के प्रमाणसे वे अधिक हैं। इस प्रकार प्रगणना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

अनुकृष्टिकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें जो स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान हैं द्वितीय स्थितिमें वे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान हैं और अपूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान भी हैं ॥ २६९॥

. इस स्त्रका अर्थ कहते समय संदृष्टि कही जाती है। वह इस प्रकार है— जघन्य स्थितिके विना उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात (७) है। ध्रुवस्थितिका प्रमाण पांच (५) है। ध्रुवस्थितिके साथ उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण यह है—१२। इसके समयोंकी

१ साप्रतमनुकृष्टिश्चिन्त्यते । सा च न विद्यते । तथा हि—ज्ञानावरणीयस्य जघन्यस्थितिबन्धे पान्यध्यवसायस्थानानि, तेभ्यो हितीयस्थितिबन्धेऽन्यानि, तेभ्योऽपि तृतीयस्थितिबन्धेऽन्यानि, एवं तावद्वाच्य पावदुत्कृष्टा स्थितिः । एव सर्वेषामपि कर्मणा दृष्टव्यम् (१-२)। क. प्र. (म. टी.) १,८८.।

वसाणाणमसंखे अठोगमेताणं तिरिच्छेण रचणा कायव्या । एव रचणं कादूण सव्विद्दिनिस्सि हिद्य उद्यानि । किं पमाणं णिव्वग्गणां पिव्वग्गणां किं पमाणं णिव्वग्गणां किं पमाणं णिव्वग्गणां विद्यानि । किं पमाणं णिव्वग्गणां विद्यानि । सिंदि हीए तस्स पमाणं चतारि ४ । एदाणि खंडाणि किं समाणि, आहो विसमाणि १ ण हों ति समाणि, विसमाणि चेव । क्षं णव्वदे १ परमाइरियोवदेसादो । तं जहा—पढमखंडादो चिदियखंडं विसेसाहियं असंखे अठोगमेत्तेण । बिदियखंडादो विदियखंडं विसेसाहियं असंखे अठोगमेत्तेण । तिदयखंडादो चिरियखंडं विसेसाहियं विसेसाहियं विसेसाहियं विसेसाहियं चिर्वियखंडं ति । णविर्वियखंडादो विप्तिसाहियं चेव । कुदो १ परमाइरियोवदेसादो वाहाणुवलंभादो च । एत्य संदिष्टी ।

एवं ठविय एदस्स सुत्तस्स अत्यो वुच्चदे-णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जाणि

रवना करके ध्रुविस्थितिको आदि लेकर आगेके सब स्थितिविशेषों में रहनेवाले असंख्यात लोक प्रमाण सब अध्यवसानस्थानोंकी तिरछे रूपसे रचना करना चाहिये। इस प्रकार रचना करके सब स्थितिविशेषों स्थित अध्यवसानस्थानोंके निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण खण्ड करना चाहिये।

रांका—निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण कितना है ?
समाधान—वह पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।
संदृष्टिमें उसका प्रमाण चार (४) है।
राका—ये खण्ड क्या सम हैं, अथवा विषम ?

समाधान के सम नहीं होते, विषम ही होते हैं।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—यह श्रेष्ठ आचारोंके उपदेशसे जाना जाता है। जैसे—प्रथम खण्डकी अपेक्षा द्वितीय खण्ड असंख्यात लोक मात्रसे विशेष अधिक है। द्वितीय खण्डकी अपेक्षा द्वितीय खण्डकी अपेक्षा द्वितीय खण्डकी अपेक्षा चतुर्थ खण्ड असंख्यात लोक मात्रसे विशेष अधिक है। इस प्रकार अन्तिम खण्ड तक छे जाना चाहिये। विशेष इतना है कि प्रथम खण्डकी अपेक्षा भी अन्तिम खण्ड विशेष अधिक ही है, क्योंकि, ऐसा ही उत्कृष्ट आचार्योंका उपदेश है, तथा उसमें कोई बाधा भी नहीं पायी जाती है। यहां संदृष्टि—(पृष्ठ ३४५ पर देखिये) इस प्रकार स्थापित करके इस स्त्रका अर्थ कहते हैं—ज्ञानावरणीयकी जधन्य स्थितिमें जो स्थितबन्धाध्यवसानस्थान

१ अ-आ-काप्रतिपु 'विसमाणि ण होति विसमाणि ', ताप्रती 'विसमाणि ण होति ! विसमाणि ' इति पाठ । २ अत्रोपलभ्यमाना संदृष्टयः ३४५ तमे पृष्ठे द्रष्टन्याः ।

हिदिवंधज्झवसाणहाणाणि ताणि च विदियाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि होंति, अपुव्वाणि च। कथमपुव्वाण संभवो १ ण, विदियहिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणचिरम-खंडज्झवसाणहाणाणं ध्रविहिदिअज्झवसाणेसु अभावादो। ण च जहण्णहिदिसव्वज्झवसाणाणि विदियहिदिअज्झवसाणहाणेसु अत्थि, जहण्णहिदिपढमखडज्झवसाणहाणाणं विदियहिदि-अज्झवसाणहाणेसु अणुवलंभादो। जाणि विदियाए हिदीए हिदिबंधज्झवसाणहाणाणि ताणि तिदयाए हिदीए हिदिवंधज्झवसाणहाणेसु होंति ति ण घेत्तव्वं, पढमखंडज्झवसाणहाणाणे ताणि तिदयहिदिअज्झवसाणहाणेसु अणुवलंभादो। कधमेदं णव्वदे १ ताणि सव्वाणि होंति ति णिहेसाभावादो। अपुव्वाणि ति चुत्ते अपुव्वाणि चेव वत्तव्वं, च-सहेण विणा-समुचयावगमाभावादो। जिद एव तो सुत्ते च-सहो किण्ण पर्व्वदो १ ण, च-सहणिहेसेणै विणा वि तदहावगमादो।

## एवमपुव्वाणि अपुव्वाणि जाव उक्किस्सिया द्विदि ति ॥२७०॥

हं ने भी स्थितवन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिमें हैं, तथा अपूर्व भी स्थितिवन्धाध्यव-सानस्थान हैं।

शंका-अपूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि द्वितीय स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके अन्तिम गण्ड सम्यन्धी अध्यवसानस्थान ध्रवस्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं हैं, तथा जघन्य स्थितिके सब अध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं हैं, कारण कि जघन्य स्थितिसम्बन्धी प्रथम खण्डके अध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं पाये जाते हैं। जो स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिमें हैं वे तृतीय स्थितिके अध्यवसानोंमें होते हैं, ऐसा नहीं प्रहण करना चाहिये, क्योंकि द्वितीय स्थितिके प्रथम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान तृतीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं पाये जाते हैं।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समायान क्योंकि, 'वे सभी होते हैं, ऐसा सूत्रमें निर्देश नहीं किया गया हैं, इसीसे उसका झान हो जाता है।

स्त्रमें जो 'अपुव्वाणि ' ऐसा निर्देश किया है उससे 'अपुट्वाणि चेव ' अर्थात् अपूर्व भी होते हैं, ऐसा कथन करना चाहिये, क्योंकि, च शब्दके विना समुचयका हान नहीं होता है।

शका-यदि ऐसा है तो सूत्रमें च शब्दका निर्देश क्यों नहीं किया ?

समायान नहीं, क्योंकि च शब्दके निर्देशके विना भी उक्त अर्थका श्रान

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक अपृर्व अपृर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ॥२७०॥

१ अ-काप्रत्यो. '--णिद्देषोण ' इति पाठः।

एवं उत्तिविधाणेण अपुव्वाण्णि अपुव्वाणि चेव द्विदिवंध उझवसाण हाणाणि सव्विद्विदितिसेसेसु हो दृण गच्छंति जाव उवकस्सि हिदि ति । सव्विहि दिविसेसेसु पृव्विहि दिविसेसेसु पृव्विहि दिविसेसेसु हो दृण गच्छंति जाव अभिणदृण अपुव्वाणि चेव अत्यि ति किम हं वुच्चदे १ ण, एविमिदि वयणादो चेव पुव्वाणं अथित्तसिद्धीदो । एवं वयणादो चेव पुव्वाणं पि अत्यित्तसिद्धीए संतीए अपुव्वाणं णिहेसो किम हं कदो १ ण, अपुव्वपरिणाम अत्यित्तपओ जणत्तेण तप्पदुप्पायणे दोसाभावादो ।

जहण्णद्विदीए पढमखंडं उविर केण वि सिरसं ण होदि । बिदियखंडं समउत्तर-जहण्णद्विदीए पढमज्झवसाणखंडेण सिरसं । तिदयखंडं दुसमउत्तरजहण्णद्विदीए पढमखंडेण सिरसं । चउत्यखंडं तिसमउत्तरजहण्णद्विदीए पढमखंडेण सिरसं । एवं णेयव्वं जाव णिव्वग्गणकंदयचरिमसमओ ति । तदो उविरमसमए जहण्णद्विदिअज्झवसाणाणमणुक्कद्वी वोच्छिजदि, तत्य एदेहि सिरसपरिणामाभावादो । एवं सव्वद्विदिविसेससव्वज्झवसाणाणं पादेक्कमणुक्कद्विवोच्छेदो परुवेदव्वो ति भावत्यो । •

इस प्रकार उक्त प्रक्रियासे उत्कृष्ट स्थितितक सब स्थितिविशेषोंमें होकर अपूर्व ही अपूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान होते जाते हैं।

शंका—सब स्थितिविशेषोंमें जब पूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान भी हैं, तब उन्हें न कहकर ' अपूर्व ही हैं ' ऐसा किसिलेये कहा जाता है <sup>2</sup>

समाधान-नहीं, क्योंकि 'एवं ' अर्थात् 'इसी प्रकार ' ऐसा कहनेसे ही पूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।

र्शंका—यदि ' एवं ' पदका निर्देश करनेस ही पूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, तो फिर अपूर्व स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका निर्देश किसिलिये किया गया है <sup>2</sup>

समाधान नहीं, क्योंकि यहां अपूर्व परिणामोंके अस्तित्वका प्रयोजन होनेसे उनके कहनेमें कोई दोष नहीं है।

जघन्य स्थितिका प्रथम खण्ड आगे किसीके भी सहरा नहीं है। उसका द्वितीय खण्ड एक समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम अध्यवसानखण्डके सहरा होता है। जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका तृतीय खण्ड दो समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम अध्यवसानखण्डके सहरा होता है। चतुर्थ खण्ड तीन समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम अध्यवसानखण्डके सहरा होता है। इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। उससे आगेके समयम जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके मनुकृष्टिका न्युच्छेद हो जाता है, क्योंकि, वहां इनके सहरा परिणामोंका अभाव है। इस प्रकारसे सब स्थितिविशेषोंके सब अध्यवसानोंमेंसे प्रत्येकमें अनुकृष्टिके न्युच्छेदकी प्रकारसे सब स्थितिविशेषोंके सब अध्यवसानोंमेंसे प्रत्येकमें अनुकृष्टिके न्युच्छेदकी प्रकारसे सव निर्वाहिये। यह उक्त कथनका भावार्थ है।

[ 8, 7, 8, 768.

सपिं अपुणस्तज्झवसाणपस्वणा कीरदे। तं जहा-जहण्णहिदिमादिं कादूण जाव दुचरिमद्विदि त्ति ताव सव्वद्विदिविसेसैसव्वज्झवसाणाणं सव्वपढमखंडाणि अपुणरूत्ताणि। उक्रस्सिट्टिदीए सन्वरवंडाणि अपुणरुताणि चेव । सेस-दुचरिमादिटिदीणं चिदियादिखंडाणि पुणस्त्ताणि, एदेहि समाणपरिणामाणमपुणस्त्तपरिणामेस उवलंभादो ।

### एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २७१ ॥

जहा णाणावरणीसस्स अणुकट्टी परूविदा तहा सत्तण्णं कम्माणं परूवेदव्वं। णवरि आउ-अस्स जहण्णद्विदीए णिव्वरगणमेत्तअज्झवसाणखंडाणि पुन्वं व पढमखंडप्पहुडि विसेसाहियाणि होंति । समउत्तरजहण्णद्विदिप्पहुडिसव्वज्झवसाणखंडाणि अण्णोण्णं पेक्खिदूण जहाकमेण विसेसाहियाणि चेव । किंतु तत्य समयाहियजहण्णद्विदीए दुचरिमखंडादो चरिमखंड-मायामेण असंखेजगुण । तदुवरिमहिदीए पुण तिचरिमखंडादो दुचरिमखंडमसंखेजगुणं। तदो चरिमखंडमसंखेजगुणं । एव णेदन्व जाव णिन्वग्गणकंदयदुचरिमसमञो ति । पुणो तदुवरिमहिदिप्पहुडि जाव उक्कस्सहिदि त्ति ताव सन्वखंडाणि अण्णोण्णं पेविखदूण आयामेण असखेजगुणाणि होंति त्ति वेत्तन्वं। एत्य वि अणुकद्विवोच्छेदो पुन्वं व परःवेदव्वो । एवमणुकड्टी समत्ता ।

### तिव्व-मंददाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जहण्णयं

अब अपुनरुक्त अध्यवसानोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-जघन्य स्थितिको आदि लेकर द्विचरम स्थिति तक सर्व स्थितिविशेषोंके सभी अध्यवसानस्थान सम्बन्धी सब प्रथम खण्ड अपुनरुक्त है। उत्कृष्ट स्थितिके सब खण्ड अपुनरुक्त ही हैं। शेप द्विचरम आदि स्थितियोंके द्वितीयादिक खण्ड पुनरुक्त है, क्योंकि, इनके समान परिणाम अपुनरुक्त परिणामोमें पाये जाते हैं।

इसी प्रकार शेष सात कर्मीके विषयमें अनुकृष्टिका कथन करना चाहिये।। २७१॥ जिस प्रकार ज्ञानावरणीयके विषयमें अनुकृष्टिकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार अन्य सात कमें के सम्यन्धमें अनुकृष्टिकी प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि आयुकी जधन्य स्थितिके निर्धर्गणाकाण्डक प्रमाण अध्यवसानखण्ड पूर्वके ही समान प्रथम खण्डकों आदि लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। एक समय अधिक जघन्य स्थितिको आदि लेकर सब अध्यवसानखण्ड परस्परकी अपेक्षा यथाक्रमसे विशेष अधिक ही है। परन्तु उनमें एक समय अधिक जघन्य स्थितिके द्विचरम खण्डसे अन्तिम खण्ड आयामकी अपेक्षा असंरयातगुणा है। उससे आगेकी स्थितिके त्रिचरम खण्डकी अपेक्षा हिचरम खण्ड असंस्यातगुणा है। उससे अन्तिम खण्ड असंख्यातगुणा है। इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डकके हिचरम समय तक हे जाना चाहिये। फिर उससे आगेकी स्थितिसे हेकर उत्हृष्ट स्थिति तक सब खण्ड एक दृसरेकी अपेक्षा आयामसे असंख्यात गुणे होते हैं, ऐसा समझना चाहिये। यहा भी अनुकृष्टिके व्युच्छेटकी पूर्वके ही समान प्ररूपणा करना चाहिये। इस प्रकार अनुकृष्टिका कथन समाप्त हुआ।

तीत्र-मन्दताकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी जघन्य स्थिति-

१ ताप्रती ' सन्विद्विदिविसेसस्य ' इति पाठः ।

### द्विदिबंधज्झवसाणद्वाणं सन्वमंदाणुभागं ॥ २७२ ॥

सन्वहिदीसु पुणरुत्तहिदिचंधज्झवसाणहाणाणि अवणिय अपुणरुत्ताणि वेत्तूण एद-मप्पावहुगं वुचदे । सन्वमंदाणुभागमिदि वुत्ते सन्वजहण्णसित्तसंजुत्तमिदि वेत्तन्वं । सेसं सुगमं ।

### तिस्से चेव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७३ ॥

तिस्से चेव जहण्णिहदीए पढमखंडस्स अपुणरुत्तस्स उक्कस्सपिरणामो अणंतगुणो, असंखेजठोगमेत्तछ्टाणाणि उविर चिडिदण हिदत्तादो । चिरमखंड्क्कस्सपिरणामो ण गिहदो ति क्यं णव्वदे ? जहण्णिहिदिउक्कस्सपिरणामादो समयाहियजहण्णिहिदीए जहण्णपिरणामो अणंतगुणो ति सुत्तिणिदेसादो णव्वदे ।

### बिदियाए द्विदीए जहण्णयं द्विदिबंधज्झवसाण्डाण्मणंतगुणं ॥२७४॥

पुन्विल्लउनकस्सपरिणामो उन्वंको, एसो जहण्णपरिणामो अहंको ति काऊण हेट्टिमउक्कस्सपरिणामं सन्वजीवरासिणा गुणिदे उविरमिष्टिदिजहण्णपरिणामो होदि, तेण अणंतगुणतं ण विरुज्झदे । उविरं पि उक्कस्सपरिणामादो जत्य जहण्णपरिणामो अणंतगुणो ति बुन्चिद तत्य एदं चेव कारणं वत्तव्वं ।

बन्धाध्यवसानस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है ॥ २७२ ॥

सव स्थितियोंमें पुनरक्त स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंको छोड़कर और अपुनरक्तोंको प्रहण करके यह अस्पबहुत्व कहा जा रहा है। 'सन्वमंदाणुभाग ' ऐसा कहनेपर सबसे जवन्य शक्तिसे संयुक्त है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है ॥ २७३ ॥

उसी जघन्य स्थितिके अपुनरुक्त प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है, क्योंकि वह असंख्यात होक मात्र छहस्थान आगे जाकर स्थित है।

रांका अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम नही ग्रहण किया गया है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—जवन्य स्थितिके उत्कृष्ट परिणामसे एक समय अधिक जवन्यस्थितिका परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा सूत्रमें निर्देश किया जानेसे उसका परिज्ञान होता है।

द्वितीय स्थितिका जघन्य स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है ॥ २७४ ॥

पूर्वका उत्कृष्ट परिणाम ऊर्वक और यह जघन्य परिणाम अष्टांक है, ऐसा करके अधस्तन उत्कृष्ट परिणामको सर्व जीवराशिसे गुणित करनेपर आगेकी स्थितिका जघन्य परिणाम होता है, इसी कारण उसके अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है। आगे भी जहापर उत्कृष्ट परिणामकी अपेक्षा जघन्य परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा कहा जाता है वहां पर भी यही कारण वतलाना चाहिये।

१ सप्रति स्थितिसमुद्दारे या प्राक् तीव्र-मन्दता नोक्ता साभिधीयते — अणंतेत्यादि । तद्यथा — ज्ञानावरणीयस्य नघन्यस्थिती नघन्यस्थितिवन्धाध्यनसायस्थानं सर्वमन्दानुभावम् । ततस्तस्यामेव नघन्यस्थिती उत्कृष्टमस्यवसायस्थानमनन्तगुणम् । ततोऽपि द्वितीयस्थिती नघन्य स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानमनन्तगुणम् । ततोऽपि तस्यामेव द्वितीयस्थिती उत्कृष्टमनन्तगुणम् । एव प्रतिस्थिति नघन्यमुत्कृष्टं च स्थितिवन्धाध्य-प्रसामनन्तगुणम् । स्थितिवन्धाध्यनसायस्थानमनन्तगुणम् । स्थितिवन्धाध्यनसायस्थानमनन्तगुणम् ( १-३ )। क. प्र. ( म. टी. ) १,८९. । २ अ-आ-काप्रतिपु-'पुणस्त्ताणि ' इति पाठः ।

## तिस्से चेव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७५॥

असंखेजलोगमेत्तछद्वाणाणि उवरि चडिदूण द्विदत्तादो ।

# तिदयाए हिदीए जहण्णयं हिदिबंधज्झवसाणहाणमणंतगुणं ॥२७६॥ कारणं सुगमं, पुञ्च पस्विदत्तादो ।

## तिस्से चेव उक्कस्सयमणंतगुणं ॥ २७७ ॥

असंखेजलोगमेत्तछद्वाणाणि उवरि चिडिदूण द्विदत्तादो ।

### एवमणंतगुणा जाव उक्कस्सद्विदि त्ति ॥ २७८ ॥

एवं पुन्वत्तकमेण अणंतगुणाए सेडीए णेदव्वं जाव उक्कस्सिट्टिदि ति । णेविरि उक्कस्सियाए द्विदीए जहण्णादो उक्कस्समणंतगुणमिदि वुत्ते चरिमखंडुक्कस्सपरिणामो अणंतगुणो ति घेत्तव्व ।

#### एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २७९ ॥

जहा णाणावरणीयस्स तिव्वमंददाए अप्पावहुगं परूविदं तहा सत्तण्णं कम्माणं परूवेदव्व, विसेसाभावादो । एवं तिव्व-मंददा ति समत्तमणियोगद्दारं । एवं द्विदिसमुदाहारो समत्तो । एवं द्विदिवधब्झवसाणपरूवणा समत्ता । एवं वेयणकालविहाणे ति समत्तमणियोगद्दारं ।

उसी स्थितिका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है ॥ २७५ ॥

क्योकि, वह जघन्य परिणामसे असंख्यात होक प्रमाण छह स्थान आगे जाकरस्थित है। उससे तृतीय स्थितिका जघन्य स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है॥ २७६॥

इसका कारण सुगम है, क्योंकि, वह पूर्वमें वतलाया जा चुका है।

उसी स्थितिका उत्कृष्ट परिणाम उससे अनन्तगुणा है ॥ २७७ ॥

क्योंकि, घह उससे असंस्थात लोक मात्र छह स्थान आगे जाकर स्थित है।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक वे अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैं ॥ २७८ ॥

इस प्रकार अर्थात् पूर्वोक्त क्रमसे उत्ह्रप्ट स्थिति तक अनन्तगुणित श्रेणिसे ले जाना चाहिये। विशेष इतना है कि उत्ह्रप्ट स्थितिके जघन्य परिणामकी अपेक्षा उत्ह्रप्ट परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा कहनेपर अन्तिम खण्डका उत्ह्रप्ट परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा ब्रह्ण करना चाहिये।

इसी प्रकार शेप सात कमोंके विषयमें तीव-मन्दताके अल्पवहुत्वको कहना चाहिये।२७९। जिस प्रकार झानावरणीय कर्मके विषयमें तीव-मन्दताके अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार शेप सात कर्मोंके विषयमें कहना चाहिये, क्योंकि वहां उसमें कोई विशेपता नहीं है। इस प्रकार तीवमन्दता अनुयोगद्वार समात हुआ। इस प्रकार स्थितिवन्द्याच्यवसान प्ररूपणा समात हुई।

इस प्रकार वेदनकालविधान अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

## वेदणाखेत्तविहाणसुत्ताणि

| स्त्र | सख्या सूत्र                                                                    | पृ <b>ष्ठ</b> | सूत्र      | संख्या                  | सूत्र                                                        | <b>पृष्ठ</b> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| १     | वेयणखेत्तविहाणे त्ति तत्थ इमाणि<br>तिण्णि अणिओगद्दाराणि णाद्-<br>व्वाणि भवति । | <b>र</b><br>१ | १६         | समुग्घादेण<br>गद्रस त   | त केविलिस्स केर्वा<br>। समुद्ददस्स सव्वले<br>।स्स वेदणीयवेदण | ोगं          |
| ર     | पदमीमांसा सामित्तं अप्पाबहुए रि                                                | त । ३         | _          | खेत्तदो उद्य            |                                                              | <b>ર</b> ૧   |
| ३     | पदमीमासाए जाजावरजीयवेयज                                                        | π             |            |                         | । अणुकस्सा ।                                                 | ३०           |
|       | खेत्तदो किं उक्तरसा किमणुक्तरस्<br>किं जहण्णा किमजहण्णा ?                      | ĺ             |            | _                       | गामा-गोदाण ।<br>जहण्णपदे जाणावः                              | ३३<br>       |
| ઇ     | उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा                                                      | ,,            |            |                         | जहण्णपद जाणावर<br>खेत्तदो जहण्णिया र                         |              |
|       | जहण्णा वा अजहण्णा वा।                                                          | ક             |            |                         | स सद्ग जहारज्ञात<br>स सुदुर्माणगोदजीवअ                       |              |
| ધ     | पव सत्तण्णं कम्माण ।                                                           | ११            |            |                         | तिसमयआहारयर                                                  |              |
|       | सामित्तं दुविहं जहण्णपदे                                                       |               |            | तिसमयतब                 | -                                                            |              |
| `     | उक्कस्सपदे।                                                                    | .,            |            | जोगिम्स स               | व्धजहण्णियाप सरी                                             | रो-          |
| ૭     | सामित्रेण उक्कस्सपदे णाणावरणी                                                  | ''  <br>य-    |            |                         | हमाणस्स् तस्स णाण                                            | TT-          |
|       | षेयणा खेत्तदो उक्कस्सिया कस्स ?                                                |               |            | वरणीयवेय                | णा खेत्तदो जहण्णा ।                                          | ,,           |
| <     | जो मच्छो जोयणसहस्तिओ सयं                                                       |               | २१ :       | तव्वदिरिस्त्रम          | <b>।</b> जहण्णा ।                                            | ३६           |
|       | A -                                                                            | े<br>डि       |            | एव सत्तरणं              |                                                              | ५३           |
|       | अच्छिदो ।                                                                      | १५            | २३         | अप्पाबहुए               | त्ति । तत्थ इमा                                              | ण            |
| ९     | वेयणसमुग्घादेण समुहदो।                                                         | १८            | ,          | तिष्णि अपि              | ाओगद्दाराणि <sub>.</sub> जहण्य                               | गपद          |
| १०    | कायलेस्सियाए लग्गो।                                                            | १९            |            | उक्कस्सप्देः            | जहण्णुकस्सपदे ।                                              | ,,           |
| ११    | पुणरवि मारणंतियसमुग्धादेण                                                      |               | <b>ર</b> ક | जहण्णपद् २<br>——- `     | भट्टणं पि कम्माणं                                            |              |
|       | समुहदो तिण्ण विग्गहकंदयाणि                                                     | į             |            | यणाओ तुह                |                                                              | "            |
|       | कादूण।                                                                         | २०            |            |                         | ्णाणावरणीय-दंस्<br>मोहणीय-अंतराइया                           |              |
| १२    | से काले अधो सत्तमाए पुढवीए                                                     |               |            | गावरणावः<br>वेयणाञ्जो त | माहणाय-अतराइया<br>वेत्तदो उक्कस्सियाः                        | ण<br>के      |
|       | णेरहपसु उप्पिडजिहिदि त्ति तस्स                                                 | }             |            |                         | . तरा उपमारसया <b>।</b><br>तुल्हाओ धोवाओ।                    |              |
| \$ 3  | णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उक्कस                                                   | स्र " [       | <b>२६</b>  | वेयणीय-अ                | उअ-णामा-गोद्वेयण                                             | ाओ 🎺         |
| 1 X   | तव्वदिरित्ता अणुक्रस्ता।                                                       | २३            |            | खेत्तदो उ               | क्किस्सियाओं चत्ता                                           | <br>रि       |
| 13    | एवं दंभणावरणीय-मोहणीय-<br>अतराहयाणं।                                           |               |            | वि तुल्हाओ              | ो असंखेज्जगुणाओ                                              | 1            |
| १५    | सामित्तेण उझस्सपदे वेदणीय-                                                     | ર્વ           | २७         | जहण्णुक्क               | हसपदेण अटुण्णं ि                                             | पे           |
| • •   | वेदणा सेत्तदो उक्कस्सिया कस्स                                                  | . ,           |            |                         | रणाओ खेसदी जह                                                |              |
|       | न्यान जनपुर उक्षास्त्रया कस्त                                                  | ? ,,          |            | ाण्णयाञ्चा त्           | पुस्लाओ धोवाओ।                                               | ५५           |

पृष्ठ 'सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ

| २८     | णाणावरणीय दसणावरणीय-                               |      |
|--------|----------------------------------------------------|------|
|        | मोहणीय अंतराइयवेयणाओ                               |      |
|        | खेत्तदो उक्कस्तियाओ चत्तारि                        |      |
|        |                                                    | ७५   |
| ર્વ    | वेयणाय-आउअ णामा-गोदवेय-                            |      |
| ` .    | णाओ सेत्तरी उक्कस्सियाओ                            |      |
|        | चत्तारि वि तुरुराओ असंखेरज-                        |      |
|        | गुणाओ।                                             |      |
| 3 n    | पत्तो सन्त्रजीवेसु थोगाहणमहा-                      | "    |
| ٦٠     | दंडश्रो कायच्यो भवदि ।                             | ५६   |
|        |                                                    | 74   |
| ३१     | सन्वत्थोवा सुरुमणिगोदजीवअप-                        |      |
|        | ज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा।                        | 77   |
| ३२     | सुरुमवाउक्काइयअपन्जत्तयस्स                         |      |
|        | जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज                           |      |
|        | गुणा।                                              | ,,   |
| 33     | सुदुमतेउकाइयअपन्जत्तयस्त                           |      |
|        | जहण्णिया ओगाहणा असंखेउज-                           |      |
|        | गुणा।                                              |      |
| ຊບ     | •                                                  | ,    |
| ५०     | सुदुमथा उपका इयथ पड़ जयस्त                         |      |
|        | जहण्णिया ओगाहणा असंखेडज-                           |      |
|        | गुणा।                                              | "    |
| ३५     | सुदुमपुढविकाइयलिङ्ग अप्टजन                         |      |
|        | यस्त् जदण्णिया ओगाहणा                              |      |
|        | थसंयेजगुणा।                                        | 40   |
| ર દ    | वादरवाउक्दमाइयअपज्ञत्तयस्स                         |      |
|        | जहण्णिया ओगाहणा असखेज्ज-                           |      |
|        | गुण।                                               | ,,   |
| र<br>इ | वाद्रतेउनकाइयक्षपञ्चयस्य जह-                       |      |
|        | ण्णिया ओगाहणा असखेज्ञगुणा                          | ,,   |
| ३८     | यादरआउमगाऱ्य अपज्ञत्तयस्स                          |      |
| ٠      | जहण्णिया थोगाहणा असंखेळागुणा                       | ,,   |
| દેવ    | <b>पादग्पुदवि गाइ</b> यभ्रपज्ञत्तपस्स              | ,,   |
| ~ >    | जहण्णिया ओगाहणा असंखे <u>जगु</u> णा।               | ľ    |
|        | जहारनया जागाहणा असस्यसम्बद्धाः<br>सार्वे विकेशनीयः | 1 71 |
| 20     | 8123811113313337077237777 ~~~                      |      |

िणया ओगाइणा असंखेजगुणा।

४१ णिगोदपदिद्विदअपज्जत्तयत्तरस जह-णिया भोगाहणा असंखेजगुणा। ५८ ४२ वादरवणप्किदिकाइयपत्तेयसरीर-अपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा । ४३ वीइंदियअपजात्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा । " ४४ तीइंदियअपजात्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असखेउजगुणा। " ४५ चडरिंदियअपज्जनयस्स जहण्णिया भोगाहणा असंखेळागुणा । ५९ ४६ पचिद्यिभपज्ञत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा। " ४७ सुहुमणिगोदजीवणिव्वत्तिपज्जत्त-यस्त जहणिणया ओगाहणा असं-खेजगुणा। " ४८ तस्सेव अपजात्तयस्स उक्कस्सिया बोगाहणा विसेसाहिया। " ४९ तस्सेव पज्जत्तयस्य उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। ફ0 ५० सुरुमवाउद्गरस्यपज्जत्तयस्स जह णिणया ओगाहणा असंखेजगुणा। ५१ तस्सेव अवज्ञत्तयस्य उपकस्सिया ओनाहणा विसेसाहिया। ५२ तस्सेव पद्धतयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। ५३ सुद्रमतेउकारयणिव्यक्तिपजात्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंसेज्ञगुणा। " ५४ तस्सेव अपज्ञत्तयम्स उक्कस्सया ओगाहणा विसेसाहिया। ६१ ५५ नस्सेव णिव्वत्तिपज्ञत्तपस्स उद्य-स्सिया ओगाहणा विसेमाहिया। . ५६ सुद्दुमथाउङाइयणिञ्चत्तिपज्जत्तयस्स जहणिणया ओनाइणा असंखेजगुणा।,,

६३

,,

,,

"

£3

"

"

દ્દપ્ર

ЯV

48

"

,,

,,

- ५७ तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उफक-स्सिया ओगादृणा विसेसाहिया। ६१
- ५८ तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क-स्तिया श्रोगाष्ट्रणा विसेसाहिया।
- ५९ सुद्वमपुढविकाइयणिव्यक्तिपज्जत्त-यस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा ।
- ६० तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्तस्सया ओगादणा विसे-साहिया।
- ६१ तस्सेव णिव्वत्तिवज्जत्तयस्स उक्क-स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ६२ वाद्रवाउक्काइयणिःवत्तिपज्जत्त-यस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजागुणा।
- ६३ तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-साहिया।
- ६४ तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क-स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ६५ वादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपडजत्त-यस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेडजगुणा ।
- ६६ तस्सेव णिव्यत्ति अपन्जत्तयस्स उपक्रस्सिया ओगाहणा विसे साहिया।
- ६७ तस्सेव णिव्यत्तिपञ्जत्तयस्स उक्क-स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ६८ यादर आउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्त-यस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेऽजगुणा।
- ६९ तस्सेच णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्मिया ओगाहणा विसे-साहिया।
- ५० तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उकक-स्सिया ओग हणा विसेसाहिया।

- ७१ बादरपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्त-यस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-खेरजगुणा।
- ७२ तरसेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उपक-हिसया भोगाहणा विसेसाहिया।
- ७३ तस्सेव णिव्वत्तिपःजत्तयस्स उक्क-स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया।
- ५४ बादरणिगोदणिव्यत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया। ६५
- ७५ तस्सेव णिव्वत्तिअपन्जत्तयस्स उक्क-स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। "
- ७६ तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क-स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। ,,
- ७७ णिगोदपदिद्विदपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा। "
- ७८ तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाओगाहणाविसेसाहिया।,,
- ७९ तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क-स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । ६६
- ८० बादरवणप्फदिवाइयपत्तेयसरीर-णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजजगुणा ।
- ८१ बेइदियणिव्यक्तिपज्जक्तयस्स जह-णिणया ओगाहणा असंखेज्जगुणा।
- ८२ तेइदियणिव्यक्तिपज्जक्तयस्म जह-ण्णिया क्षोगाहणा संखेजजगुणा।
- ८३ चडरिंदियणिःवत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेज्जगुणा। ,,
- ८४ पंचिदियणिव्यक्तिपञ्जत्तयस्स जह-णिणया ओगाहणा सखेऽजगुणा। ६७
- ८५ तेइदियणिव्वत्तिअपज्जयस्स उक्क-स्सिय। ओगाहणा संखेजजगुणा।
- ८६ चडरिंदियणिव्वत्तिअवज्जयत्तस्स उक्कस्सिया ओगाहणा सखेजगुणा।,,
- ८७ वेहदियणि वत्तिअपज्जत्तयस्स उपक-स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा।

८८ द्वाद्रवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर-णिव्वत्तिअयज्जत्तयस्स उक्कस्सिया श्रोगाहणा संखेज्जगुणा। ६७

८९ पींचदियणिव्यक्तिअपज्जत्तयस्स उन्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा।६८

९० तेर्ग्रद्यणित्रत्तियज्जत्तयस्स उक्क-स्सिया ञोगाहणा संखेज्जगुणा। ,,

५१ चडरिंदिय णिव्यक्तिपङ्जत्तयस्स उक्कस्मिया श्रोगाहणा संखेङ्जगुणा।,,

९२ बेरंदियणिव्यक्तिपज्जत्तयस्स उक्क-स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।

९३ वादरवणष्फदिकाइयपत्तेयसरीर-णिव्यत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाद्दणा संखेजजगुणा । ९४ पंचिदियणिव्यक्तिपज्जत्तयस्स उ<del>दक्</del>र-स्तिया ओगाडणा संखेष्जगुणा। ६२

९५ सुहुमादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवित्याप असंखेजजदिभागो। "

२६ सुद्धमादो वादरस्स ओगाहणगुणगारो पिळदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । "

९७ वादरादो सुद्धमस्स ओगाहणगुणगारो आवल्याप असंखेज्जदिभागो। "

९८ वादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। ७०

९९ वादरादो वादरस्स ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया।

### वेयणकालविहाणसुत्ताणि

"

स्य सल्या

सूत्र

पृष्ठ सूत्र सख्या

सूत्र

वृष्ठ

११२

१ वेयणकालविहाणे त्ति । तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि णाद्ववाणि भवंति । ७५

२ पत्रमीमांसा-सामित्तमापावहुए त्ति । ७७

३ पदमीमासार णाणावरणीयवेयणा कालदो किमुक्कस्सा किमणुक्कस्सा कि जहण्णा किमजहण्णा ? ७८

४ उपकसा वा अणुम्कस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ।

५ एवं सत्तण्णं कम्माणं। ८५

६ सामित्त दुविहं जहण्णपदे उक्कस्स-पदे

७ मामित्तेण उदक्मपटे णाणावरणीय-वेयणा काळटो उदकस्मिया कस्स ? ८७

८ अण्णद्रस्म पंचिदियम्स मण्णिस्स मिन्द्रारिट्टम्म सम्बाहि पन्नसीहि

पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स अकस्मभूमियस्स वा कस्मभूमिप-संखेज्जवासा-डिभागस्स वा उथस्स घा असंखेजनवासाउथस्स वा देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिः क्सस्स वा णेरइयस्स वा इतिथ-वेदस्स घा पुरिसवेदस्स णउंसयवेदस्स वा जलचरस्स थलचरस्स वा यगचरम्स वा सागार जागार-सुदोवजोगजुत्तस्स उक्कस्सियाए द्विशीए उक्कस्सिट्टिरि संकिलेसे बट्टमाणस्स, ईसिमज्ञिमपरिणामस्म तस्स णाणा वरणीयवेयणा कालदो उक्कस्सा । ९ तव्यदिरित्तमणुक्कस्सा।

१० एवं छण्णं कम्माणं।

सन्न

११ सामित्तेग उक्करसपदे आउअ-वेयणा कालदो उक्कस्सिया कस्स<sup>१</sup>११२ १२ अण्णदस्स मणुस्तस्स वा पंचिदिय-तिरिक्खजोणियस्स वा सण्णिस्स सम्माइट्टिस्स वा [ मिच्छाइट्टिस्स षा ] सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्त-यदस्त कम्मभूमियस्स वा कम्म-भूमिपडिभागस्स वा संखेज्जवासाउ-अस्स इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा जलचरस्स वा थळचरस्स वा सागार-जागारतप्पा-ओग्गसिकिलिट्टस्स वा [तप्पाओग्ग-विद्युद्धस्त वा ] उपकस्सयाप आवाधाए जस्स तं देव-णिरयाउअं पढमसमए वधंतस्स आउअवेयणा कालदो उक्कस्सा। ११३ १३ तब्बदिरित्तमणुक्कस्सा । ११६ १४ सामित्रेण जहण्णपदे णाणावरणीय-वेदणा कालदो जहिण्या करस ? ११८ १५ अण्णद्रस्स चरिमसमयछदुमत्थस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो जहण्णा । ११९ १६ तब्बदिरित्तमजहण्णा। १२० १७ एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं। १८ सामित्रेण जहण्णपदे वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णिया कस्स १ १९ अण्णदस्स चरिमसमयभवसिद्धि-यस्स तस्स वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णा । २० तब्बदिरित्तमज्ञहण्णा । १३३ २१ एवं आउअ-णामा गोदाणं। १३४ २२ सामित्रेण जहण्णपदे मोहणीय-वेयणा काळदो जहण्णिया करस <sup>१</sup>१३५ २३ अण्णदरस्स खवगस्स चरिमसमय-सकसाइयस्स मोहणीयवेयणा कारदो जहण्णा। १३६ २४ तब्बदिरित्तमजहण्णा।

पुष्ठ २५ अप्पावहुए ति । तत्थ इमाणि तिणिण अणिओगद्दाराणि—जहण्णपदे उक्कस्सपरे जहण्णुक्कस्सपरे। २६ जहण्णपदेण अट्टण्णं पि कम्माण वेयणाओं कालदो जहण्णियाओ तुलाओ । १३७ २७ उक्कस्सपदेण सद्वत्थोवा आउअ-वेयणा कालदो उक्कस्सिया। " २८ णामा गोदवेयणाओ कालदो उपक-स्सियाओं दो वि तुहाओं संबेज-गुणाओ । ,, २९ णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेय-णीय-अंतराइयवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुहाओ विसेसाहियाओ । १३८ ३० मोहणीयस्स वेयणा काळदो उक्क-स्सिया संखेडजगुणा। ३१ जहण्णुक्कसपदे अट्टण्णं पिकम्माण वेयणाओं कालदो जहण्णियाओ तुल्लाओ थोवाओ । ,, ३२ आउथवेयणा कालदो उक्हस्सिया असंखेज्जगुणा । १३९ ३३ णामा-गोदवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ दो वि तुहाओ असंखेज्जगुणाओ । " ३४ णाणावरणीय-दंसणावरणीय वेयणीय अंतराइयवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुह्वाओ विसेसाहियाओ। ३५ मोहणीयवेयणा कालदो उक्क-स्सिया संखेउजगुणा। " (१ चृलिया)

३६ एत्तो मूलपयडिद्विदिवंघे पुर्वं गम-

णिज्जे तत्थ इमा ण चत्तारि अणि-

णिसेय रक्तवणा आ शाधाकंदयपक-

वणा अप्पावहुए सि।

योगदार जि—द्विदिवधद्वाजपह्नवजा

"

ट्राणाणि संगेडजगुणाणि । ४५ चडरिंदियअपज्ञत्तयस्स द्विदिवध द्राणाणि संयेक्जगुणाणि।

४५ तम्से । पञ्जत्तयम्स द्विदिवंध-द्राणाणि संगेडजगुणाणि ।

४७ असण्णिपंचिदियभप्डजत्त्वस्स द्विदियंधद्वाणाणि संवेडजगुणाणि। ,3

४८ तस्सेव पञ्जत्तयस्स द्विदिवंध-द्राणाणि सखेडजगुणाणि । ४२ सविवर्षांचिदियथपज्जयस्स द्विदि-

यंधद्राणाणि स्रयेज्जगुणाणि । १४७ ५० तस्सेव परजत्तयसम द्विद्विंध-ट्राणाणि समेडजगुणाणि ।

५१ सञ्बन्धोवा मृह्मेईदियअपञ्जत्त-यस्म स्विक्तिमावसोहिद्राणाणि।

५२ या इरेडो या पराजत्त्वयम् संकिलेसः विसाहिद्राण णि असंखे ज्ञगुणाणि । २१०

५३ सुद्रमेई द्रय परजत्तयस्य संक्रिलेस विहोटिष्टाणाणि बसखेज्जगुणाणि। २२१

सूत्र संख्या पृष्ठ

१४४

,,

१४५

"

"

,,

,,

,,

"

सूत्र

ää

५४ वादरेइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि असंकेज्जगुणाणि। २२२ ५५ वीइदियअपन्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टणाणि असंखेज्जगुणाणि।,,

५६ बीइंदियपल्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि।,,

५७ तीइदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि असंखेजजगुणाणि।,,

५८ तीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । २२३ ५९ चडरिंदियअपञ्जत्तयस्स संकिलेस-

विसोहिद्वाणाणि असखेज्जगुणाणि।,,

६० चउरिदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्राणाणि असंखेजजगुणाणि।,,

६१ असण्णिपंचिदयअपज्जत्तयस्स संकिलेस विसोहिट्टाणाणि असखेज्ज-गुणाणि । २२४

६२ असण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्ठाणाणि असंखेज्ज-गुणाणि । "

६३ सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स संकिलेस विसोहिद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि। "

६४ सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिद्वाणाणि असखेज्जगुणाणि।

२२५

77

६५ सन्वथोवो संजदस्स जहण्णओ द्विदिवंधो ।

६६ वाद्रेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवघो असंखेउजगुणो। २२०,

६७ सुहुमेइदियपञ्जत्तयस्स जहण्णश्रो द्विदिवधो विसेसाहियो।

६८ वादरेडंढियअवज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ।

६९ सुद्दुपेइंहियथपञ्जत्तयम्स जद्दण्णर्थो २३० द्विदियंघो विसेसाहिशो ।

७० तस्सेव अपज्ञत्तयस्य उपकस्मभो द्विद्वघो विसेसादियो।

२३०

,,

२३१

,,

"

"

"

,,

,,

"

,,

सुत्र

७१ वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कः

७२ सुद्वुमेईदियपजात्तयस्स उकक

द्विदिवंधो विसेसाहिओ।

द्विदिवंघो संखेजजगुणो ।

द्विद्वधो विसेसाहिओ।

द्विदिवधो विसेसाहिओ।

द्विदिवधो विसेसाहिओ।

७४ वीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ

७५ तस्सेव अपन्जत्तयस्स जहण्णओ

७६ तस्सेव अपन्जत्तयस्स उक्कस्सओ र

७७ तस्सेव पन्जत्तयस्स उक्कस्सओ

७८ तीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओं

७९ तीईदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ।

८१ तीइदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवधी विसेसाहिओ।

८२ चडरिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ

८३ तस्सेव अपन्जत्तयस्स जहण्णओ

८४ तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्करसओ

८५ तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ

८७ तस्सेव अपन्जस्यस्स जहण्णको

द्विदिवधो विसेस।हिओ।

द्विदिषघो विसेसाहिओ।

द्विदिवं यो विसे साहि ओ।

द्विवयंधो विसेसाहिओ।

८६ असण्णिपचिदियपञ्जत्तयस्स

द्रिद्धंघो विसेसाहिओ।

द्विदिवधो विसेसाहिओ।

८० तस्सेव उक्कस्सद्विद्वंधो

विसेसाहिओ।

स्सओ द्विदिवधो विसेसाहिओ ।

स्सओ द्विद्विधो विसेस।हिओ ।

७३ वादरेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ

व्रष्ट

पृष्ठ सूत्र सूत्र सख्या ८८ तस्सेव अपज्जन्तयस्स उक्कस्सओ द्विहिबधो विसेसाहिओ। રરૂપ્ટ ८९ तस्सेव पज्जत्तयस्स उपकस्सओ द्विदिबंघो विसेसाहिओ। " ९० संजदस्स उक्कस्सओ द्विदिवंघो संखेउजगुणो **९१ संजदासंजदस्स जहण्णश्रो द्विदि-**वंधो सखेरजगुणो। २३५ ९२ तस्सेव उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेजजगुणो । " ५३ असजद्सम्मादिद्विपज्जन्तयस्स जहण्णओ द्विदिबधी संखेजजगुणी ,, ९४ तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णशे द्विदिबधो संखेजजगुणो। " २३२ ९५ तस्सेव अपज्जनयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखेउजगुणो। २३६ ९६ तस्सेव पञ्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विद्वंघो संखेज्जगुणो । ९७ सण्णिमच्छइद्रिपंचिदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेरजगुणो। ,, ९८ तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेउजगुणो। ९९ तस्सेव अपज्जन्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंघो संखेजजगुणो। १०० तस्सेव अपज्जन्तयस्स उक्करसओ २३३ द्विदिबंधो संखेन्जगुणो। " १०१ णिसेयपरूवणदाए तत्थ इमाणि द्वे अणियोगद्दाणि अणंत-रोवणिधा परंपरोवणिधा। " ,, १०२ अणतरोवणिधाए पंचिदियाणं सण्णोण मिच्छाइट्रोणं पज्जत्त-,, यागं णाणावरणीय-दंसणावर-णीय वेयणीय-अंतराइयाणं जहण्यो द्विदिवधो संवेजजगुणो । २३४ तिण्णि वाससहस्साणि आवाधं मोच्ण जं वहमसमप पदेसगं

णिसित्तं तं घष्ट्रगं, जं विदियसमप

इम मगगा

- 86

पदेसग्ग णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तद्यसमए पदेसग्गं णिसित्त तं विसेसहीगं, एव विसेसहीणं विसेमहीणं जाव उक्कसेण तीसं सागरोवमदोडीयो ति।

१०३ पांचितियाणं सण्णीणं मिच्छाइड्डीणं परजत्त्याणं मोहणीयस्स सत्त-वाससहस्साणि आयाहं मोत्तूण ज पढमसमए पदेसगां णिसित्तं तं बहुअं, ज विदियसमए पदेसगां णिसित्तं तं विसेसितीणं, जं तिद्य समण पदेसगां णिसित्तं ति विसे सतीण, ण्यं विसेसितीणं विसे-मतीणं जाव उपमसेण सत्तरि सागगां यमको टाकोडि ति । २४२

्वं पांचिरियाणं सण्णीण सम्मादिः द्वाणं वा मिच्छादिद्वीणं वा परजत्तयाणमाउअस्स पुन्यकोडिः तिभागमायाध मोत्त्ण जं पढमः समण परेसग्गं णिसित्त तं वहुगं, जं विदियसमण परेसग्गं णिसित्तं तं विसेसिरीण, जं तिद्वयसमण परमग्गं णिसित्तं त विसेसिहीणं, ण्यं विसेसिरीण विसेसिहीणं जाय उक्तरस्रीण तितीससागरोः पमाणि ति।

१०५ पंचिदियाणं मण्णीणं मिच्छाइट्टीणं पञ्जत्तयाणं णामा-गोदाणं
वेवाममहर्स्माणि आत्राधं मोत्तृण पटमसमप् पटेमगं णिमित्तं नं पहुगं, ज निदियसमप् पदेसगं णिमित्तं तं विसेमहीणं, ज तिव्यसमप् पदेसगं णिमित्तं नं निसेमहीणं, एवं निसेमहीण निसेसहीणं जान उक्कस्सेण पीसं सागरोयमको चि त्ति। १०६ प्रविद्याणं माणीणं मिच्छाड-

द्वीयभपाजनयाणं सन्तरण कम्मा-

णमाउववज्ञाणमंतोमुहुत्तमावाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसगं णिसित्त तं बहुगं, जं विदिय-समए पदेसगं णिसित्त तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदे-सगं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीण विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण अंतोकोडा-कोडीयो त्ति।

१०७ पिंचित्याण सण्णीणमसण्णीणं चडिंदिय तीइदिय-वीइंदियाणं घादरेइंदियअपज्जत्तयाण सुहुमे-इंदियपज्जत्तापज्जत्ताणमा उअस्स अंतोमुहुत्तमावाध मोन्ण ज पढमसमप पदेसग्गं णिसित्त त चहुअं, ज विदियसमप पदेसग्गं णिसित्तं त विसेसहीण, जं तदिय-समप पदेसग्गं णिसित्तं तं विसे-सहीणं, एवं विसेसहीणं विसे-सहीणं जाव उक्कस्सेण पुट्यको-डीयो त्ति।

१०८ पंचिदियाणमसण्णीण चउरिंदि-याणं तीइंदियाणं घीइदियाणं वादरपइंदियपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउअवज्जाणं अंतो-मुहुत्तमावाध मोत्तृण जं पढम-समए पदेसमा णिसित्तं तं यहुअं, ज विदियसमए परेसमंग णिसित्त तं विसेसहीणं, ज तदियसमप पदेसग्ग णिसित्त तं विसेसहीण विसेसरीण विसेसहीण जाव उक्कस्सेण सागरोवमसह-स्तरस सागरोवमसद्रस सागरो-धमपण्णासाष सागरोवमपणु**ी** साप सागरोयमस्प्रतिण्णि सत भागा सत्त-सत्त-भागा भागा पडिबुण्णा ति । રપ્રવ

पृष्ठ

२५६

२५८

"

"

२६६

पृष्ठ

१०९ पंचिदियाणमसण्णीण चर्डारेदि-याणं तीइंदियाणं वीइंदियाण वादरएइंदियपज्जत्तयाणमाउध्रस्स पुव्वकोडित्तिभागं वेमासं सोल-सादिरेयाणि सरादिदियाणि चत्तारिवासाणि 👚 सत्तवाससह-स्साणि सादिरेयाणि मोनूण ज पढमसमए पदेसगं णिसित्तं तं वहुगं, जं विदियसमए पदेसमा णिसित्तं तं विसेसहीणं, ज तदियसमए पदेसमंग णिसित्त ं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीण जाव उक्करसेण पलिदोवमस्स असंसेज्जदिमागो पुब्बकोडि त्ति।

११० पंचिदियाणमसण्णीणं चडरिंदि-याणं तीइदियाणं वीइदियाणं वादरेइंदियअपज्जन्तयाणं सुहु-मेइंद्यिपडजत्तअपडजत्तयाणं सत्तव्हं कम्माणमाउववज्जाणमंतो-मुहुत्तमावाध मोत्तूण जं पढम-समए परेसग्गं णिसित्तं तं वहुगं, जं विदियसमए परेसग्ग णिसित्त त विसेसहीणं, जं तदियसमप पदेसग्गं निसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव सागरोवमसदस्स उक्कस्सेण सागरोवमपण्णासाय सागरोवम-पणुवीसाप सागरोवमस्स तिणिण सत्तभागा, सत्त-सत्तभागा, वे सत्तभागा पिलदोवमस्स संखेज्ज-दिभागेण ऊणया पलिदोवमस्स असंखेडजदिभागेण ऊणया ति। २५२

१११ परंपरोत्रणिधाय पंचिदियाण सण्णीषमसण्णीणं पञ्जत्तवाणं अहुण्णं कम्माणं जं पहमसमप परेसग्ग तदो पहिदोवमस्स ११२ एयपदेसगुणद्दाणिद्वाणंतरं असं-खेन्जाणि पिलदोवमवग्गमूलाणि।२.५५

११३ णाणावदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि पित्रदोषमवग्गमूलस्स असखे-ज्जदिभागो।

११४ णाणायदेसगुणहाणिद्वार्णतराणि थोवाणि। २५७

११५ पयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरमसंखे-ज्जगुणं ।

११६ पंचिद्याणं सण्णीणमसण्णीणमण्डजत्त्याणं चर्डारेदिय-तीइदिय-बीइंदिय-एइदिय-बादर-सुहुम एडजत्तापडजत्त्याणं सत्त्रणं कम्माणमा उववड्जाणं जं पढमसमए पदेसगं तदो पिछदोवमस्स असंखेदडजिद्माग गंतूण
दुगुणहीणा, एवं दुगुणहीणा
दुगुणहीणा जाव उक्कस्सिया
दृदि ति।

११० प्यपदेसगुणहाणिडाणंतरमसंखे-ज्जाणि पिहेदोवमवग्गमूलाणि ।

११८ णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखे-ज्जदिभागो।

११९ णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि थोवाणि ।

१२० एयपदेसगुणहाणिड्डाणंतरमसं-खेन्त्रगुणं ।

१२१ आवाघाकंदयपह्तवणदाए।

१२२ पांचेदियाणं सण्णीणमसण्णीण च उरिदियाण तीइंदियाणं वीइं दियाणं पद्देदियवादर सुद्धम-पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तरणं कम्माणमाउनवज्जाणमुक्कस्सि पृष्ठ सूत्र सख्या

सूत्र

पृष्ठ

याहो हिहीदो समप समप पिलदोवमस्स असंखेरजदि-भागमेत्तमोसरिदूण एयमावाहा-कंट्यं करेटि। एस कमो जाव जहण्णिया द्विदि त्ति। २६७ १२३ अपाबहुए ति । २७० १२४ पर्चिटियाणं सण्णीण मिच्छाइ-ट्टीग पञ्जतापञ्जताण सत्तण्णं कम्माणमा उववज्जाण सब्बत्थोवा जरण्णिया आवाहा । १२५ आवाहट्टाणाणि आवाहाकंटयाणि च दो वि तुहाणि सखेज्जगुणाणि।,, १-६ उर्रास्मया आवाहा विसेसाहिया।२७१ १२७ णाणापंदमगुणहाणिद्राणंतराणि असराइजगुणाणि । " १२८ ण्यपदसगुणहाणिट्राणनरमसंखे रजगुण। १२९ एयमाबाहाकंद्यमसंखडनगुण । २७२ १३० जदण्णक्षो द्विविवंधो असंसेज्ज-गुणो । १३१ द्विविवेबद्वाणाणि संदान्जगुणाणि। ,, १३२ उपक्रसओ द्विदिवधो विसेसा-हिओ। २७३ १३३ पचिदियाणं सण्णीणमसण्णीण पञ्जत्तयाणमाउथस्स सन्वत्थोवा जद्दण्णिया आवाहा। १३४ जहण्णओ द्वितियं वो संसेजनगुणो । ,, **१३**५ आसहाद्वाणाणि संवेज्जगुणाणि ,, १३६ उक्किनया आवाटा विसेसा-दिया । २७४ **१३**७ णाणापटेसगुणहाणिहाणंतराणि असरेउजगुपाणि। १३८ पयपदेसगुणहाणिहाणतरमसंगे-रजगुषं । १३९ टिटिपंघट्टाणाणि असंखेडजगुणाणि।,,

१४० उक्कस्सओ ट्विदिवधो विसेसा-हिओ। १४१ पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीण मपज्जत्तयाणं चडरिदियाण तीइंदियाण वीइंदियाणं एइंदिय-वादर-सुहुमपज्अत्तापज्जत्तया-णमाउभस्स सन्वत्थोवा जहण्णिया आवाहा । १४२ जहण्णओ द्विदिवंधो संयेज्जगुणो।,, १४३ आवाहद्राणाणि संवेडजगुणाणि । १४४ उक्कस्सिया आवाहा विसेसा-२७६ १४५ ठिदिवंधद्वाणाणिसंखेडजगुणाणि । १४६ उक्कस्सओ ट्विदिवधी विसेसा-हिओ। १४७ पंचिदियाणमसण्णीण चडरिंदि-याणं तीइंदियाण पज्जत्त-अपज्जत्त-याणं सत्तरणं कम्माणं आउव-वज्ञाणमावाहट्राणाणि आवाहाः कंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि।,, १४८ जहण्णिया आवाहा संखेजगुण।। २७७ १४९ उक्किस्था आवाहा विसेसा हिया । 73 १५० णाणापदेसगुणहाणिहाणंतराणि असंखेजगुणाणि । १५२ एयपदेसगुणहाणिट्टाणतरमसंखेज-गुणं । " १५२ एयमावा वाकदयमसंखेळागुणं। " १५३ ठिद्यंबट्टाणाणि असंसेज्ञ गुणाणि । 206 १५४ जहण्णक्षो द्विदिवंघो संखेजगुणो । " १५५ उक्रम्सओ द्विदिवयो विसेसाहिसो।,, १५६ एर्इंडियबाटर-सुद्रुम-पज्जत्त-

> अपज्ञत्तयाणं सत्तग्हं कम्माण आउववज्जाणमावाहद्वाणाणि

पृष्ठ सूत्र संख्या

स्त्र

पृष्ठ

| आवाहाकदयाणि च दो वि                                 |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| तुहाणि थोवाणि ।                                     | २७८            |
| १५७ जहण्णिया थावाहा असंखेज्जग्                      | ुणा।,,         |
| १५८ उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिय                      | ा <b>।</b> २७९ |
| १५९ णाणापदेस गुणहाणिहाणंतराणि                       | ग              |
| असंखेज्जगुणाणि ।                                    | ,,             |
| १६० एयपदेसगुणहाणिड्डाणंतरम-<br>संखेज्जगुणं।         | ,,             |
| १६१ एयमावाहाकंदयमसंखेजागुणं।                        |                |
| १६२ डिदिवधट्टाणाणि असंखेजागुणा                      | "<br>जि        |
| १६३ जदण्णभो हिदिवधो असंखेज                          |                |
| गुणो।                                               | ,,             |
| १६४ उक्तस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहि                    |                |
|                                                     | "" "           |
| (विदिया चूलिया)                                     |                |
| १६५ टिदिवंधज्झवसाणपरूवणदाए                          |                |
| तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओग<br>दाराणि जीवसमुदाहारो पयडि |                |
| समुदाहारो द्वितसमुदाहारो सि                         | 13a/           |
| १६६ जीवसमुदाहारे त्ति जे ते णाणा                    |                |
| वरणीयस्स वंधा जीवा ते दुविहा                        | •              |
| सादवंधा चेव असादवंधा चेव                            | -<br>1 329     |
| १६७ तत्थ जे ते सादवंधा जीवा ते                      |                |
| तिविद्या-चउट्ठाणवंघा तिट्ठाणबंध                     | т              |
| विद्वाणवैधा ।                                       | <b>રેશ્</b> ર  |
| १६८ असादवंधा जीवा तिविहा-विद्वा-                    |                |
| णवधा तिहाणवंधा चउट्टाण-                             | . {            |
| वधा ति ।                                            | ३१३            |
| १६९ सव्वविसुद्धा साद्रस्स चउट्टाण-                  |                |
| षधा जीवा।                                           | ३१४            |
| १०० तिष्टाणवंधा जीवा संकिलिटदरा                     | 7)             |

१७१ विद्वाणवंघा जीवा संकिलिट्टदरा। ३१५

"

१७२ सःवविसुद्धा असादस्स विद्वाण-

षंघा जीवा।

१७३ तिष्ठाणवंघा जीवा संकिलिष्ठद्रा १३,५ १७४ चउट्टाणवंधा जीवा संकिलिट्टदरा । ,, १७५ सादस्स चउट्टाणवधा णाणावरणीयस्स जहण्णिय द्विदिं वंधंति । १७६ साद्स्स तिट्ठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणु-क्कस्सियं ठिदिं वंधंति। १७७ सादस्स विद्वाणवंधा जीवा सादस्स चेव उनकस्सियं द्विदिं वंधति । ३१७ १७८ असादस्स बेट्राणबंधा सत्थाणेण णाणावरणीयस्स जह-ण्णिय द्विदिं बंधति। १७९ असादस्स तिट्ठाणवंधा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणुक्कस्सियं द्विदिं बंधंति। ३१९ १८० असाद्स्स चउट्टाणबधा जीवा असाद्रत चेव उक्कसियं द्विदि बंधति । 33 १८१ तेसिं दुविहा सेडिपरूवणा अणंत-रोवणिधा परंपरोवणिधा। १८२ अणंतरोवणिधाए साद्स्स चड-द्वाणबंधा तिट्वाणबंधा जीवा असादस्स विद्राणवंधा तिद्राण-वंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जीवा थोबा । ३२१ १८३ विदियाए हिदीए जीवा विसे-साहिया। ३२२ १८४ तदियाए ड्विदीए जीवा विसे-साहिया। ३२३ १८५ एवं विसेक्षाहिया विसेक्षाहिया जाव सागरोवमसद्युधत्त । " १८६ तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा

जाव सागरोवमस पुधत्तं।

71

| मूच हं       | प्टा सूत्र                                                   | <b>न्य</b> |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----|
| १८७          | सादस्स विद्वाणवंघा जीवा असा-<br>दम्स व्यवद्वाणवधा जीवा णाणा- |            | ! ! |
|              | वरणीयस्स जहण्णियाप द्विदीप<br>जीवा थोवा।                     | ३२४        |     |
| १८८          | विदियाण द्विदीण जीवा विसेसा-<br>हिया।                        | "          | •   |
| १८९          | निद्याप द्विटीण जीवा विसेसा-<br>हिया।                        | "          |     |
| १०,०         | ण्यं विसेमाहिया विसेसाहिया                                   | ,,         | •   |
| ६०१          | जाय सागरोपमसद्युधत्तं ।<br>तेण परं विसेमहीणा विसेसहीणा       | ,,         | •   |
|              | जाप सादम्म असादस्स उक्क<br>स्मिया दृदि त्ति ।                | ,,         |     |
| १५२          | परवरोत्रणिधाए साहस्स चड-<br>हाणतंथा तिहाणवंधा जीवा           | ļ          |     |
|              | असारम्य पिट्ठाणयंथा, तिट्ठाण-<br>यथा णाणावरणीयम्स जहण्णि-    |            | '   |
|              | याप हिदीप जीवेहितो तदो पिरिटोयमस्म असंरोज्जिद्यामस्म         |            | •   |
|              | गत्ण दुगुणवड़िददा ।                                          | ३२५        | ;   |
| દલ્કુ        | प्यं दुगुणयदि्दद्। दुगुणविङ्दद्।<br>जाय जममज्ञा।             | ३२६        |     |
| રેલ્ઇ        | तेण परं पिलटोचमस्स असंखेजजी                                  | दे-        |     |
| १९५          | भागं गन्ण दुगुणहीणा।<br>पर्य दुगुणहीणा-दुगुणहीणा जाव         | "          |     |
| 302          | सागरोवमसदपुधत्त ।                                            | ,,         |     |
| <b>4</b> • 4 | सादस्य बिट्टाणवधा जीवा असा-<br>दस्य चउट्टाणवधा जीवा णाणा-    |            | ;   |
|              | वरणीयस्य जदण्णियाण हिरीप<br>जीवेहिनो नदो पिछवोवसस्य          |            | ;   |
|              | असंरेबिक्तिमागं गंतृण दुगुण-<br>षट्टिदा।                     | દરહ        |     |
| १०८          | षय दुगुणयन्दिदा दुगुणयदिः                                    | 1          |     |

| साइस्स विद्वाणवंघा जीवा असा-                         | १९८ तेण परं पलिदोवमस्स असंसे-                              | 20.0         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| दम्स चउहाणवधा जीवा णाणा-<br>वरणीयस्स जहण्णियाप हिदीप | ज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा ।<br>१९९ एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा | २ <b>२</b> ७ |
| जीवा योवा। ३२४                                       | जाव सादस्स असादस्स उक-                                     |              |
| विदियाण द्विदीए जीवा विसेसा-                         | स्तिया द्विदि त्ति।                                        | "            |
| हिया । "                                             | २०० पगजीव-दुगुणविह्द-हाणिट्वाणं-                           |              |
| तदियाए द्विटीण जीवा विसेसा-                          | तरमसंखेजाणि पलिदोवमवग्गः                                   |              |
| दिया। "                                              | मूलाणि।                                                    | "            |
| ण्वं विसेमाहिया विसेसाहिया                           | २०१ णाणाजीव-दुगुणविद्ध-हाणि                                |              |
| जाय मागरोपमसदपुधत्तं। ,,                             | द्वाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूः<br>लस्स असंखेर्ज्ञादभागो ।      | ३२८          |
| तेण परं विसेमहीणा विसेसहीणा                          | २०२ णाणाजीव-दुगुणविड्ड- हाणि                               | • •          |
| जाय साहरम् असाद्रसः उक्कः                            | द्वाणंतराणि थोवाणि ।                                       | <b>,</b> ,   |
| म्मिया द्विदि त्ति। "                                | २०३ एगजीव-दुगुणचडिढ-हाणिट्टाणं                             | •            |
| परवरोत्रणिधाए साहस्स चड-                             | तरमसंखेजगुण ।                                              | ,,           |
| द्वाणपंघा तिद्वाणयंघा जीवा                           | २०४ सादस्स असादस्स य विहाण-                                |              |
| असादस्म त्रिहाणवंचा, तिहाण-                          | यग्मि णियमा अणागारपाओग्ग-                                  |              |
| यथा णाणावरणीयम्स जहण्णि-                             | द्वाणाणि ।                                                 | ३३२          |
| याप् हिदीप जीवेहितो तदो                              | २०५ सागारपाओग्गडाणाणि सव्यत्थ                              | ۱,,          |
| पिलेडोपमस्म असंखेडजिद्भागं                           | २०६ सादरस चउट्टाणियजवमज्झस्स                               |              |
| गत्ण दुगुणवड़िढदा । ३२५                              | हेट्टदो हाणाणि थोवाणि।                                     | ३३४          |
| एवं दुगुणविद्ददा दुगुणविद्दिदा                       | २०७ उवरि संखेज्जगुणाणि ।                                   | ,,           |
| जाव जममज्ञ । ३२६                                     | २०८ सादम्स तिट्टाणियज्ञवमज्झस्स                            |              |
| तेण परं पिटडोबमस्स असंखेज्जदिः                       | हेट्टदो ट्टाणाणि संरोज्जगुणाणि                             | ३३५          |
| भागं गन्ण दुगुणहीणा। ",                              | २०९ उचरि संखेज्जगुणाणि।                                    | ,,           |
| पर्व दुगुणहीणा-दुगुणहीणा जाव                         | २१० सादस्य विद्वाणियज्ञवम्ब्झस्स                           |              |
| सागरोवमसदपुधत्त । "                                  | हेट्टदो गयंतसागारपाओग्गट्ट।णापि                            | Π            |
| सादम्स बिट्टाणवधा जीवा असा-                          | संयेज्जगुणाणि ।                                            | "            |
| टक्स चउट्टाणयथा जीवा णाणा-                           | २११ मिस्सयाणि संरोज्जगुणाणि                                | ३३६          |
| बरणीयस्म जद्गिणयाण द्वितीप                           | २१२ साटम्म चेव विट्टाणियज्ञव-                              |              |
| जीवेहिंतो तदो पलिटोवमस्म                             | मञ्ज्ञम्स उवरि मिस्सयाणि                                   |              |
| असंसेजदिभागं गंतृण दुगुण-                            | संस्रेज्जगुणाणि ।                                          | 3)           |
| यरिटदा।                                              | २१३ असाद्रम विद्वाणियजवमञ्जरम                              |              |
| पप दुगुणपन्दिद्वा दुगुणवद्दिः                        | हेट्ट्रो पयतामायाग्पाञागाः                                 | í            |
| टदा जाप सागरोबमसंद्रषुघत्तं । 🦙                      | द्वाणाणि संदोन्जगुणाणि।                                    | 17           |

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

व्य

२१४ मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि। ३३७। २१५ असादस्स चेव विद्वाणियजवमज्झ-स्सुवरि मिस्सयाणि संखेजन-गुणाणि । " २१६ एयंतासागारवाओग्गद्वाणाणि संखेजजगुणाणि। ,, २१७ असाउस्स तिहाणियजवमज्झस्स हेट्रदो ट्राणाणि संखेजजगुणाणि। ३३८ २१८ उवरि संखेजजगुणाणि । २१९ असादस्स चउट्टाणियजवमज्झस्स हेट्टरो ट्राणाणि संखेजजगुणाणि। २२० सादस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेउनगुणो । " २२१ जट्टिदिवंघो विसेसाहिओ। २२२ असादस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ। ३३२ २२३ जद्दिदिवंघो विसेसाहिओ। " २२४ जत्तो उक्कस्सयं दाहं गच्छदि सा द्विदी संखेजजगुणा। 11 २२५ अतोकोडाकोडी संखेउजगुणा। २२६ साद्स्स विट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि एयंतसागारपाओगगद्वाणाणि संखेउनगुणाणि। देध० २२७ सादस्स उक्कसओ द्विदिवंघो विसेसाहिओ। २२८ जद्भिदिवंघो विसेसाहियो। " २२९ दाइड्रिदी विसेसाहिया। ,, २३० असादस्स चउट्टाणियजवमज्ञस्स उवरिमद्वाणाणि विसेसाहियाणि। ३४१ २३१ असादस्स उक्कस्सद्दिदिवधो विसेसाहिओ। २३२ जद्दिदिवघो विसेसाहिको। ,, अट्रपदे्ण २३३ एदेण सन्यत्थोवा सद्स्स च उद्दाणवधा जीवा। 27

२३४ तिहाणवंधा जीवा संयोजगुणा। ३४२ २३५ विद्राणवंधा जीवा संखेजगुणा। २३६ असादस्स विद्राणवंधा जीवा संखेरजगुणा। २३७ चउट्टाणबधा जीवा संखेरजगुणा। ३४३ २३८ तिद्वाणवन्धा जीवा विसेसाहिया।,, २३९ पयडिसमुदाहारे ति इमाणि दुवे अणियोगहाराणि पमाणाणुगमो अप्पाबद्धए ति । २४० पमाणाणुगमे णाणावरजीयस्स असंखेजा लोगा द्विद्वंधज्ञव-साणद्वाणाणि । " २४१ एव सत्तण्ण कम्माणं। 11 २४२ अण्पाबहुए ति सन्वत्थोवा आउ-द्विदिबंधज्झवसाण-अस्स द्राणाणि । ३४७ २४३ णामा-गोदाणं हिदिवंधज्झवसा णद्वाणाणि दो वि तुल्लाणि असं-खेजागुणाणि । २४४ णाणावरणीय-दसणावरणीय-वेयणीय-अंतराइयाण द्विदिवंध-उझवसाणद्वाणाणि चत्तारि वि तुरलाणि असंखेजगुणाणि । ३४५ मोहणीयस्स द्विदिवंधज्झवसा-णद्वाणाणि असंखेउजगुणाणि । २४६ ठिदिसमुदाहारे त्ति इत्थ इमाणि तिणिण अणियोगद्वाराणि पगणणा अणुकट्टी तिब्ब-मददा ति। ,, २४० पगणणाप जाजा बरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए द्विदिवंघडझ-यसाणहाणाणि असंखेजना लोगा।३५० २४८ विदियाप द्विदीप द्विदिवधङ्झ-वसाणहाणाणि असंखेजजा होगा।,, २४९ तदियाप हिदीप द्विदियंघण्य-वसाणद्वाणाणि असंखेजजा लोगा। ३५१

३६४

स्य छर्वा व्रष्ठ सप्त २४० प्यमसंग्रेडश लोगा असंखेडजा लोगा जाव उपकस्सद्विदि त्ति। " २५१ एवं सत्तरण कम्माण। ३५२ २५२ तेर्मि दुविया सेडिपर्तवणा अणत-रोवणिया परपरोवणिधा । 343 २५३ अगंतरोबणिबाए जाणावरणी-यम्य जदण्णयाण द्विशेण द्विदि-यं यः यचसाणद्वाणाणि थोवाणि ,, २५४ विदियाण द्विदीण द्विदिवंधस्त्र-यमाणद्राणाणि विसेनाहियाणि। २५५ निःयाण [ हिदीए ] हिटियंबज्झ यमाणद्राणाणि विसेसादियाणि। **२५६ एवं चिसेसाहियाणि** विसेसा हियाणि जाव उफ्कस्सिया हिदि त्ति।,, २५७ वर्षे छण्ण कस्माणं । 344 २५८ आउधम्म जहण्णियाए द्विदीण द्विदिवश्रवम्यसाणद्वाणाणि धोपाणि। द्विदिय बज्झवसाण २५९ यिदियाए

द्वाणाणि त्यंगेरजगुणाणि। " २६० तदियाणि द्विदीण द्विदिवंधरमवसा-णद्वाणाणि असंगेरजगुणाणि। "

२६१ प्रयमस्योग्जगुणाणि असंखेजन-गुणाणि जाय उपकस्मिया द्विदि त्ति । ३५६

२६२ परपरोत्रणिघाण णाणावरणी-यसम् जहण्णियाण हिदीण हिदि-यंघाप्रविभागहाणेहिंतो तदी पत्रिदोषमस्म असम्बद्धिसाग गतृण दुगुणवदिददा।

२६६ वयं दुगुणयहिददा दुगुणयहिददा जाय उपक्रमिया द्विदि ति ।

"

२६४ एवं हिदिवंघज्यवसाण-दुगुण विड्डाणिहाणंतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो। "

स्म

२६५ णाणाद्विदिवंधज्झवसाण-दुगुण-विद्दहाणिद्वाणंतराणि अगुल-वग्गमूलछेदणाणमसंक्षेज्जदि-भागो। ३५७

२६६ णाणाठिदिवंधज्झवसाणदुगुण-विद्दहाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि । " २६७ एयट्टिदिवंधज्झवसाणदुगुणव-

ड्ढिहाणिट्ठाणंतरमसंग्रेज्जगुणं। ३५८ २६८ एवं छण्ण कम्माणमाउवधज्जाणं। " २६९ अणुकट्ठीए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जाणि द्विदि-

जहाण्णयाप हिद्दाप जाणि हिद्दि वंधज्झवसाणहाणाणि ताणि विदियाप हिदीप वंधज्झवसा<sup>ण</sup>-द्वाणाणि अपुट्याणि । ३६२ २७० प्यमपुट्याणि अपुट्याणि जाव

२७१ एवं सत्ताणं कम्माणं । ३६६ २७२ तिव्वमंददाण णांणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जहण्णय द्विदिवधव्यवसाणद्वाणं सव्य-मंदाणुभाग । ",

उकस्सिया द्विदि ति।

२७३ तिस्से चेव उक्कस्समणतगुणं। ३६५ २७४ विदियाप द्विटीप जहण्णय द्विदियंधज्ञवसाणद्वाणमणंतगुणं ,, २७५ तिस्से चेव उक्कस्समणंतगुणं। ३६५ २७६ तदियाप द्विदीप जहण्णयं द्विदिन

वंधज्यवसाणहाणमणंतगुणं। " २७७ तिस्से चेव उक्षस्स्यमणंतगुणं। " २७८ एवणंतगुणाजाव उक्कस्महिदि सि। "

२७९ एवं सप्तणा कम्माणं।

## २ अवतरण-गाथा-सूची

| क्रमसंख्या                              | गाया                     | पृष्ठ                | अन्यत्र कहाँ                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| (वेदण<br>१ अवगयनिवारण                   | ॥-क्षेत्रविधा <b>न</b> ) | ę                    | प्रमाणवार्तिक ४-१९०                          |
|                                         | 'ड<br>।ा-कालविघान )      | 1                    | पंचा. १०२                                    |
| ५ अच्छेदनस्य रा                         | <b>ो</b>                 | १५४                  | पंचा. १००                                    |
| ८ अयोगमपरयैरि                           |                          | ३१७<br>७६            | गो. जी. ५६९                                  |
| ं ४ कालो त्ति य व<br>१ कालो परिणाम      | 2                        | હવ<br>હવ             | प. सं. पु ६ पृ. १५८, पु १० पृ. ४८५           |
| २ णय परिणमइ                             | सयं सो                   | ७६                   | गो. जी. ५८८                                  |
| ६ प्रक्षंपकसंक्षेपेण<br>३ होगागासपदेरें |                          | २४ <b>१</b><br>७६    |                                              |
| २ लागासपदर<br>७ विदोपणविशेष             |                          | ३१७                  |                                              |
|                                         |                          | ३ ग्रन्थे            | ो <b>ले</b> ख                                |
|                                         |                          | १ छेदर               |                                              |
| १ ण च द्विवित्थ                         | । णबुंसयवेदाणं चेल       | ादिचागो व            | नित्थ, छेदसुत्तेण सह विरोहादो । १८४          |
| _                                       | २ त                      | त्त्वार्यसूत्र       | (१-२०)                                       |
| १ ण च पुट्यसद्<br>इच्चेत्थ कार          | ो वष्टमाणपुव्वसहुव       | लंभादो ।             | '' मदिपुब्वं सुदं '' (विशेषा १०५)<br>१४१     |
|                                         |                          |                      | तअल्पबहुत्व                                  |
|                                         |                          | व्वादो पढा           | पणिसेयो असंखेजगुणो त्ति                      |
| पदेसविरइयथ                              | प्पावहुगाद्। ।           | ४ मूला               | २५६<br>वार                                   |
| १ ण च तेण सह                            | तस्स वघो, आपं            |                      | तहा इत्थीओ जंति छट्टिपुढवि                   |
| सि ( १२—१                               | <b>१३</b> ) ।            |                      | ११४                                          |
| २ ण च देवाणं उ                          |                          | _                    | इ वज्झ <b>इ,</b> णियमा णिग्गथिलंगेण (१२-१३४) |
| १ मंत्रकरतालको                          | इ पुण णिगोदेसु उप        | ५ संतकम              | • •                                          |
| र लतकम्मपाहुड                           | ड पुण ।णगा <i>दलु उप</i> | पाइदा ।<br>६ अनिर्दि | २१<br>एनाम                                   |
| <b>१</b> " अर्द्धे शून्य :              | रूपेषु गुणम् " इति       | गणितन्यार            | रेन ज लंद तं ठविय " रूवोनमादिसं-             |
| गुणमेकोनगुण                             | ोन्मिथतमिच्छा "          | रदेण रुवुणं          | काऊण सञ्चज्झवसाणपमाणं होदि । ३६०             |
|                                         | ு ரா                     | रेभाषिक              | शहर-मनी                                      |

### ४ पारिभाषिक शब्द-सूची

| शब्द                         | पृष्ठ | शब्द           | पृष्ठ | शब्द             | पृष्ठ   |
|------------------------------|-------|----------------|-------|------------------|---------|
| ্ষ                           |       | अनन्तगुणवृद्धि | ३५१   | अन्ययोगव्यवच्छेद | २४५,३१८ |
| अकर्मभूमि                    | ८९    |                | "     | अप्रधानकाल       | ७६      |
| अचित्तकाल                    |       | अनन्तरोपनिधा   | ३५२   | अयोगव्यवच्छेद    | २४५,३१७ |
| <b>मत्यन्तायोगव्यव</b> च्छेद | ३१८   | अनुरुष्टि _    | ३४९   | अलोक             | ેંર     |
| बद्वाकाल                     | ७७    | अन्धकाकलेश्या  | १९    | अवगाहनादण्डक     | ५६      |

| शन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठ                                                | য়ন্দ্ৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठ                                            | शब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| न बोगादशस्पवहुन्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६४७,                                                 | चतुर्यस्थान अनुभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | प्रधानद्रव्यकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७५                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | चतु स्थानवन्धक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                                               | प्रमाणकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22                                                                              |
| असंग्यानगुणबृद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | चृलिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४०                                              | भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| अस <sup>्</sup> यानभागबुद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 9                                                  | छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••                                               | भावजघन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ૮५                                                                              |
| असं प्रेयपर्पायुक्तः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | <b>छेदगुण</b> कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95.4                                             | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२                                                                              |
| <b>समा</b> ववस्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3{2                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२८                                              | भावतः उत्रुष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 4                                                                             |
| आ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •                                                  | :छेदभागहार<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२५                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.4                                                                             |
| <br>सागमभावकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ৬६                                                   | <b>ज</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | ਰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| यागम <b>ना</b> प्रशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                    | जयन्ययन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३३९                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4, 48                                                                           |
| यागमभाव जबस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,<br>5 D                                             | जघन्यस्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३५०                                              | लोक 📜                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ર                                                                               |
| आदेश उन्द्रष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52                                                   | ज-स्थितियन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३३९                                              | लेकोत्तरसमाचारका <b>ल</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७६                                                                              |
| सारम जगन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ξ <b>5</b><br>5 ~.                                   | <sup>'</sup> जलचर ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ०, ११५                                           | <b>छोकिकसमाचारका</b> ल                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1)                                                                              |
| ्राहरूर अयस्य<br>ार्गेहरात काल जघन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | <b>धानोपयोग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३३४                                              | व                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | विग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०                                                                              |
| आवाता ९०,०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202                                              | विशुद्धता                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३१४                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,२,२६६                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१३                                              | विशुद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०९                                                                             |
| आया सम्यान १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .२,२ <b>८१</b>                                       | वित्रस्थानवन्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                                | विशुद्धिस्थान २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,३०९                                                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | द<br>- <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | -fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १११                                                                             |
| उत्रम् बात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>३३</b> २                                          | दर्शनोपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>३३३</b> ।                                     | वाचारस्थान<br>वेदना <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | ર                                                                               |
| उ रुष्ट स्थितिसंपंज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>९</b> १                                           | दाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                                              | वेदनाक्षेत्रविधान                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>71</b>                                                                       |
| π                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | टाइस्थित <u>ि</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 284                                              | वेदनासमुद्धात                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८                                                                              |
| <b>ग</b> र स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३१३                                                  | द्रव्य उत्रुष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३                                               | A THOUGH THO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 2 4                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| ओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>~</b> ~ ~ ~                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२, ८५                                           | स                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| ओ<br>योष उप्रष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 831                                                  | द्रव्यतः आदेश जघन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | य १२                                             | सचित्तकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ড</b> ६                                                                      |
| थोध उग्रष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१</b> ३                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1                                              | सचित्तकाल<br>समभागद्दार                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२७                                                                             |
| भोष उक्तप्र<br>भोष जपन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 434<br>23<br>24                                      | द्रव्यतः आदेश जघन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | य १२                                             | सचित्तकाल<br>समभागद्दार<br>समाचारकाल                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२७<br>७६                                                                       |
| ओष उफ्छ<br>भोष जपन्य<br>क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                | द्रव्यतः आदेश जचन्य<br>द्वितीय स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | य १२<br>६१३                                      | सचित्तकाल<br>समभागद्दार<br>समाचारकाल<br>समुदाहार                                                                                                                                                                                                                                                           | १२७<br>७६<br>३०८                                                                |
| भोष उत्तर्ह<br>भोष जपत्य<br>क<br>कम्देरेष उत्तरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>१</b> २<br>१२                                     | द्वय्यतः आदेश जघन्य<br>द्वितीय स्थान<br>द्विस्थानयन्यक<br>घ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | य १२<br>६१३<br>"                                 | सचित्तकाल<br>समभागद्दार<br>समाचारकाल<br>समुदाद्दार<br>संक्लेश २०९,                                                                                                                                                                                                                                         | १२७<br>७६<br>३०८<br>३०२                                                         |
| भोष उत्तरष्ट<br>भोष जपत्य<br>क<br>कमंद्रित्र उत्तरष्ट<br>षर्मत्रत्र जपत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३<br>१२<br>१३<br>१३                                 | द्वय्वतः आदेश जघन्य<br>द्वितीय स्थान<br>द्विस्थानयन्थक<br>घ<br>ध्रवस्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | य १२<br>६१३<br>,,<br>३५०                         | सचित्तकाल<br>समभागहार<br>समाचारकाल<br>समुदाहार<br>संक्लेश<br>संक्लेशस्थान                                                                                                                                                                                                                                  | १२७<br>७६<br>३०८<br>३०२<br>२०८                                                  |
| भोष उफ्रष्ट<br>भोष जपत्य<br>क<br>क<br>कमेट्रेष उत्स्ष्ट<br>पर्मत्र प्रपत्य<br>पर्मन्मित्रतिनाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                | द्वय्यनः आदेश जघन्य<br>हितीय स्थान<br>हिस्थानवन्यक<br>ध<br>ध्रवस्थिनि<br>न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | य १२<br>६१३<br>,,<br>३५०                         | सचित्तकाल<br>समभागहार<br>समाचारकाल<br>समुदाहार<br>संक्लेश २०९,<br>संक्लेशस्थान<br>संख्यातगुणवृद्धि                                                                                                                                                                                                         | १२७<br>७६<br>३०८<br>३०२<br>२०८<br>३५१                                           |
| भोष उत्तरष्ट<br>भोष ज्ञानय<br>क<br>कमंद्रोत्र उत्तरष्ट<br>य मेन्द्र ज्ञानय<br>य मेन्द्रमित्रतिभाग<br>याक्रेट्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              | द्वय्यतः आदेश जघन्य<br>द्वितीय स्थान<br>द्विस्थानयन्यक<br>घ<br>ध्रवस्थिति<br>न<br>निर्वर्गणाकाण्डक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | य १२<br>६१३<br>,,<br>३५०<br>३६३                  | सचित्तकाल<br>समभागहार<br>समाचारकाल<br>समुदाहार<br>संक्लेश २०९,<br>संक्लेशस्थान<br>संख्यातगुणवृद्धि<br>संख्यातगुणवृद्धि                                                                                                                                                                                     | १२७<br>७६<br>३०८<br>३०२<br>२०८<br>३५१                                           |
| भोष उत्तरष्ट<br>भोष जपन्य<br>क<br>कमेलेष उत्तरष्ट<br>पर्मलेष प्रपत्य<br>पर्मलेमियतिसाग<br>पाक्तिस्या<br>पाक्तिस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                | द्वय्यनः आदेश जघन्य<br>द्वितीय स्थान<br>द्विस्थानयन्यक<br>घ<br>ध्रविस्थिति<br>न<br>निर्वर्गणाकाण्डक<br>निर्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | य १२<br>६१३<br>,,<br>३५०<br>३६३<br>२३७           | सचित्तकाल<br>समभागहार<br>समाचारकाल<br>समुदाहार<br>संक्लेश २०९,<br>संक्लेशस्थान<br>संख्यातगुणवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि                                                                                                                                                                 | १२७<br>७६<br>३०८<br>३०८<br>२०८<br>३५१<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    |
| भोष उग्रष्ट<br>भोष जगर्य<br>क<br>कमंद्रित्र उत्रष्ट<br>प्रमृत्य जगर्य<br>प्रमृत्यितिनाग<br>पार देया<br>पार जगर्य<br>कारत उर्ष्ट्रष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २ २ २ ३ २ २ २ २ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३              | द्वय्यतः आदेश जघन्य<br>द्वितीय स्थान<br>द्विस्थानयन्यक<br>घ<br>ध्रविस्थिति<br>न<br>निर्वर्गणाकाण्डक<br>निर्यक<br>नोआगमभावकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | य १२<br>२१३<br>१५०<br>३६३<br>२३७                 | सचित्तकाल<br>समभागहार<br>समाचारकाल<br>समुदाहार<br>संक्लेशस्थान<br>संक्षातगुणवृद्धि<br>संक्षातगुणवृद्धि<br>संक्षातभागवृद्धि<br>संक्षातभागवृद्धि<br>संक्षेयवर्षायुष्क<br>सातवन्थक                                                                                                                            | १२७<br>७६<br>३०२<br>२०८<br>३५१<br>८९२<br>३१२                                    |
| भोष उग्रष्ट<br>भोष जपत्य<br>क<br>कमंद्रित्र उत्रष्ट<br>वर्मत्रत्र जपत्य<br>वर्मभृमियतिभाग<br>वाहर्भया<br>वाहर्भ अपन्य<br>वाहर्भ अपन्य<br>वाहर्भ अपन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                | द्वय्यनः आदेश जघन्य<br>द्वितीय स्थान<br>द्विस्थानयन्यक<br>ध्विस्थिति<br>न<br>निर्वर्गणाकाण्डक<br>निर्वर्क<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | य १२<br>६१३<br>१५०<br>३५०<br>३६३<br>२३७<br>२३७   | सचित्तकाल समभागहार समभागहार समाचारकाल समुदाहार संक्लेशस्थान संख्यातगुणवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि                                                                                                                         | १२७<br>७०८<br>३०८<br>२०८<br>३५१<br>८१२<br>३१२                                   |
| भोष उग्रष्ट<br>भोष जाग्य<br>क<br>क<br>कमंद्रित्र उत्रष्ट<br>कमंद्रित्र जाग्य<br>कमंद्रितिनाग<br>कार्य देया<br>कार्य जाव्य<br>कार्य उर्ष्य<br>कार्य उर्प्य<br>कार्य अप्य<br>कार्य अप्य<br>कार्य अप्य<br>कार्य अप्य<br>कार्य अप्य<br>कार्य अप्य<br>कार्य<br>कार्य अप्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार<br>कार्य<br>कार<br>कार्य<br>कार्य<br>कार<br>कार्य<br>कार<br>कार्य<br>कार्य<br>कार<br>कार्य<br>कार<br>कार<br>कार<br>कार<br>कार<br>कार<br>कार<br>कार<br>कार<br>कार | ११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १               | द्वय्यनः आदेश जघन्य<br>द्वितीय स्थान<br>द्विस्थानयन्यक<br>ध्व<br>ध्वयम्थिनि<br>न<br>निर्वर्गणाकाण्डक<br>निर्वेक<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाय<br>नोआगमभावकाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र १२<br>६१३<br>३५०<br>३६३<br>२३७<br>२३           | सचित्तकाल<br>समभागहार<br>समाचारकाल<br>समुदाहार<br>संक्लेश २०९,<br>संक्लेशस्थान<br>संख्यातगुणचृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि<br>संख्यातभागवृद्धि | १२७<br>३०२<br>३०८<br>३०८<br>३०८<br>३०८<br>३०८<br>११८<br>११५                     |
| भोष उग्रष्ट<br>भोष जपत्य<br>क<br>क<br>कमेन्द्रेत्र उत्रष्ट<br>कमेन्द्र जपत्य<br>कमेन्द्रिया<br>कार जपत्य<br>कारत उप्रष्ट<br>नेव<br>नेव<br>नेव<br>नेव<br>कारत उप्रष्ट<br>नेव<br>कारत उप्रष्ट<br>नेव<br>कारत उप्रष्ट<br>नेव<br>कारत उप्रष्ट<br>नेव<br>कारत उप्रष्ट<br>नेव<br>कारत उप्रष्ट<br>कारत उप्रष्ट<br>नेव<br>कारत उप्रष्ट<br>कारत उप्रष्ट<br>कारत उप्रष्ट<br>कारत उप्रष्ट<br>कारत उप्रस्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १               | द्रव्यनः आदेश जघन्य<br>हितीय स्थान<br>हिस्थानवन्यक<br>घ<br>ध्रविस्थिति<br>न<br>निर्वर्गणाकाण्डक<br>निर्वक<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र १२<br>६१३<br>३५०<br>३६३<br>७७<br>१३            | सचित्तकाल समभागहार समभागहार समाचारकाल समुदाहार संक्लेश २०९, संक्लेशस्थान संख्यातगुणवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि साववन्धक सम्यम्स्य स्थलचर १७२                                                                                                                                 | १२७<br>३०२<br>३०२<br>२५१<br>४२२<br>१५२<br>१५२,                                  |
| भोष उग्रष्ट<br>भोष जगर्य<br>क<br>कर्मक्षेत्र उत्रष्ट<br>पर्मत्रत्र जगर्य<br>पर्मश्रमित्रतिभाग<br>पाक्रिया<br>पाक्र जगर्य<br>कारत उप्रष्ट<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११ १ ३ १ ९ ९ ५ ३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | द्रव्यनः आदेश जघन्य<br>हितीय स्थान<br>हिस्थानयन्यक<br>ध्र<br>ध्रवस्थिति<br>न<br>निर्वर्गणाकाण्डक<br>निर्वर्भ<br>नोआगमभायकाल<br>नोआगमभायकाल<br>नोआगमभायकाल<br>नोआगमभायकाल<br>नोआगमभायकाल<br>नोआगमभायकाल<br>नोआगमभायकाल<br>नोआगमभायकाल<br>नोआगमभायकाल<br>नोआगमभायकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र १२<br>२१३<br>३५०<br>३६७<br>२३<br>१३            | सचित्तकाल समभागहार समभागहार समाचारकाल समुदाहार संक्लेश २०९, संक्लेशस्थान संख्यातगुणवृद्धि संख्यातभागवृद्धि साववन्यक साववन्यक स्वय्वप्य स्थलचर ९०, स्थवन्यम्यान १४२                                                                                                                                         | १२७<br>३००२<br>३००८<br>३००८<br>३००८<br>३००८<br>३००८<br>१८०<br>१८०<br>१८०<br>१८० |
| भोष उग्रष्ट<br>भोष जगर्य<br>क<br>कर्मक्षेत्र उत्रष्ट<br>पर्मत्रत्र जगर्य<br>पर्मश्रमित्रतिभाग<br>पाक्रिया<br>पाक्र जगर्य<br>कारत उप्रष्ट<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य<br>क्षेत्र जगर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १               | द्रव्यनः आदेश जघन्य<br>हितीय स्थान<br>हिस्थानयन्यक<br>ध्र<br>ध्रवस्थिति<br>न<br>निर्वर्गणाकाण्डक<br>निर्पेक<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाय<br>नोआगमभावकाय<br>नोक्संभित्र उत्ह्रष्ट<br>नोक्संभित्रजघन्य<br>प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र १२<br>२१ ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , | सचित्तकाल समभागहार समभागहार समाचारकाल समुदाहार संक्लेश २०९, संक्लेशस्थान संख्यातगुणगृद्धि संख्यातभागगृहि संख्यातभागगृहि सानवन्थक समथानस्थ स्थलचर २०, स्थिवन्यम्थान १४२ २०५,                                                                                                                                | १२७<br>३०२<br>३०१<br>१५१<br>१५२<br>१५२<br>१५२<br>११०                            |
| भोष उग्रष्ट<br>भोष जपत्य<br>क<br>कमेलेल उन्स्प्र<br>पर्मेश्मेत्रतिभाग<br>पाक्तिस्पा<br>पाक्त जपत्य<br>कात्त उप्रष्ट<br>लेल<br>क्षेत्र जपत्य<br>स्त्रत जो(दाज्ञश्रस्य<br>स्वराप्तर भ<br>स्वराप्तर अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                | द्वत्यनः आदेश जघन्य<br>हितीय स्थान<br>हिस्थानयन्यक<br>ध्विस्थिति<br>नेर्विर्मणाकाण्डक<br>निर्वर्मणाकाण्डक<br>निर्वर्मनायकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल | र १२<br>३१३<br>३५०<br>३६३७<br>२३<br>१३<br>१३     | सचित्तकाल समभागहार समभागहार समाचारकाल समुदाहार संक्लेश २०९, संक्लेशस्थान संख्यातगुणवृद्धि संख्यातभागवृद्धि साववन्यक साववन्यक स्वय्वप्य स्थलचर ९०, स्थवन्यम्यान १४२                                                                                                                                         | १२७<br>३०२<br>३०१<br>१५१<br>१६२<br>१६२<br>१६२<br>१६२<br>१६२<br>१६२<br>१६२       |
| भोष उग्रष्ट<br>भोष जगर्य<br>क<br>कर्मतेष उत्रष्ट<br>पर्मतेष जगर्य<br>पर्मत्रिमयितिभाग<br>पास जगर्य<br>कारत उप्रष्ट<br>श्रेष<br>श्रम जगर्य<br>तथत जो(दाज्ञथ्य<br>स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                | द्रव्यनः आदेश जघन्य<br>हितीय स्थान<br>हिस्थानयन्यक<br>ध्र<br>ध्रवस्थिति<br>न<br>निर्वर्गणाकाण्डक<br>निर्पेक<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाल<br>नोआगमभावकाय<br>नोआगमभावकाय<br>नोक्संभित्र उत्ह्रष्ट<br>नोक्संभित्रजघन्य<br>प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र १२<br>२१ ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , | सचित्तकाल समभागहार समभागहार समाचारकाल समुदाहार संक्लेश २०९, संक्लेशस्थान संख्यातगुणगृद्धि संख्यातभागगृहि संख्यातभागगृहि सानवन्थक समथानस्थ स्थलचर २०, स्थिवन्यम्थान १४२ २०५,                                                                                                                                | १२७<br>३०२<br>३०१<br>१५१<br>१६२<br>१६२<br>१६२<br>१६२<br>१६२<br>१६२<br>१६२       |

विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाद्वाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुलाणि संखेजगुणाणि । चोदसण्हं जीवसमासाणमाउअस्स जहण्णिया आवाहा सखेजगुणा। जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो। सत्तण्णमपज्जताणं जीवसमासाणमाउअस्स आवाहाद्वाणाणि संखेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स आउअस्स आबाहाद्वाणाणि संख़ेजगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । सुहुमेइंदियपजत्तयस्य णामा-गोदाण जहिणिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहिणिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपज-त्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसे-साहिया । वादरेइंदियपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमे-इंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आचाहा विसेसाहिया। वादरेइंदियअपज्जत्यस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स चदुण्णं कम्माण जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्त्यस्स चटुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपज्ञत्तयस्स चढुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एवं सेसपदाणि विसेसाहियाणि ति वत्तव्वाणि । वादरेइंदियपअत्तयसस विशेष अधिक है । मोदनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यात गुणे हैं। चौदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है। सात अपर्यात जीवसमासोंके आयुके आवाध।स्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक के आयु कर्मके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम गोत्रकी जघन्य आवा या संख्यात गुणी है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य आयाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्शतकके नाम गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। वाद्र एकेन्द्रिय अपर्यातकके[नाम-गोत्रकी] उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय पर्यातु के नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट्र आवाधा विशेष अधिक है। बादर एकेन्द्रिय पर्यप्तिकके चार कर्मीकी जधन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमों की जघन्य आयाचा विशेष अधिक है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघत्य आवाधा विशेष अधिक है। उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कमीकी उत्हृप्ट आवाधा विशेष अधिक है। इसी प्रकार उसके शेष पद विशेष अधिक हैं, ऐसा कहना चाहिये। बादर